#### GOVERNMENT OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO.

CALL No.

D.G.A. 79.



## त्रह्मवेवर्त पुरागा



लेखक

वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं० श्रीराम शर्मा आचार

चारों वेद, १०० उपनिषद्, पट्-दर्शन, २० स्मृतियों एवं १८ पुराग्गों के प्रसिद्ध भाष्यकार



प्रकाशकः

## संस्कृति संस्थान बरेनी [उ०प]

MONSHI RAM MANTHAN LAND

प्रकाशक: डा० चमनलाल गौतम संस्कृति संस्थान, ख्वाजा कुतुव, बरेली। 30 लेखक: पं० श्रीराम शर्मा ग्राचार्यं सर्वाधिकार सुरक्षित 2 CHRTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY, MEW DELHI. मुद्रक; शेखर प्रिण्टलण्ड, Ave. No....48817. वृन्दाचन दर्वाजा, मथुशिक्ष 17-10-1970 Cal No. K प्रथम संस्करण: 0039 2

म्लय:

सात रुपए (७.००)

#### प्राक्थन

'ब्रह्म वैवर्त पुराणां प्रठारहों पुराणों में एक हिंद से विशिष्ट स्थान रखता है। ध्रन्य पुराणों में जहाँ ध्रिजिकाँश वर्णान पाँच मुख्य विभागों से सम्बन्धित होते हैं, वहाँ 'ब्रह्म वैवर्त' में सुष्टि की उत्पत्ति का थोड़ा-सा वर्णान कर देने के ध्रितिरक्त क्षेत्र में ऐपी कथाएँ ध्रीर साम्प्रदायिक साधनाएँ ग्रीर उपासनाएँ दी हैं, जो ध्रन्यत्र बहुत ही कम पाई जाती हैं। इनके सभी कथानकों में कुछ नवीनता है ध्रीर कितनी बातें तो ऐसी हैं जिनका ध्रन्य किसी भी पुराण में उल्लेख नहीं है। इसीलिए ध्रारम्भ में दी गई 'ग्रनुक राणि का' में लेखक ने स्वयं कह दिया है—

पुरासोपुरासानां वेदानां भ्रम भगनम् । हरिभक्ति प्रदं सर्वतत्वज्ञान विविद्धंनम् ॥ कामिनां कामदञ्जेदं मुपुशू गांच मोक्षदम् । भक्तिप्रदं वैष्सावानां कल्पवृक्षस्वरूपकम् ॥

धर्यात् 'समस्त पुराणों घौर उप-पुराणों तथा वेदों के भ्रम का भंजन करने वाला, हरि-भक्ति का उत्पादक, समस्त तात्विक ज्ञान की वृद्धि करने वाला, कामियों को कामना की पूर्ति करने वाला घौर मोक्षा-भिलाधियों को मोक्ष दिलाने वाला, वैष्णाव जनों को भगवन् भिक्त का मार्गदर्शक यह 'ब्रह्म वैवर्त पुराण' है। इस प्रकार इसे एक कल्यवृज्ञ ही सम्भना चाहिए।' घागे चन कर फिर कहा है —

सारभूतं पुरारोषु केवलं वेदसम्मितम्। ततो गरोशखंडेच तज्जन्म परिकोर्तितम्।

## ग्रतीवापूर्वचरितं श्रुतिवेद सुदुर्लभम्।।

"यह 'ब्रह्मवैवर्त पुराएा' सब पुराएगों का सार है, भ्रीर केवल वेदों से सम्मत है। इसके 'गरोश खरड' में गरोश-जन्म की कथा तो ऐसी भ्रपूर्व है कि उसका उदाहरएा वेदों में भी मिल सकना दुर्लभ है।"

'ब्रह्म वैवर्त पुराणा' के 'सृष्टि-प्रकरणा' में भी अन्य पुराणों के 'अपेक्षा बहुत अन्तर है। अन्य सब पुराणों में अन्यक्त परम ब्रह्म को ही स्मृष्टि का निमित्त बतलाया है और उसी से मूल प्रकृति तथा ब्रह्मा, विद्या आदि देवों की उत्पत्ति बतलाई है। पर 'ब्रह्मवैवर्त' में सब का स्नोत एक मात्र गोलोक निवासी श्रीकृष्णा को कहा है। परब्रह्म को सदाशिव कहा जाय, महाविष्णु कहा जाय अथवा श्रीकृष्णा कहा जाय, या उसको कोई शक्ति अथवा दुर्गा कहना ही पसन्द करे, तो इससे वास्तविक तथ्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 'भाषा-भेद' अथवा 'रुचि-भेद' का ईश्वर के निकट कोई महत्व नहीं हो सकता। पर 'ब्रह्मवैवर्त' के लेखक ने जिस प्रकार आकस्मिक रूप से सब पदार्थों और शक्तियों की उत्पत्ति बतलाई है वह दार्शनिक और वैज्ञानिक ढंग से विचार करने वालों को अद्भुत ही प्रतीत होगी—

''इस विश्व को शून्यता से पूर्ण धौर गोलोक को भयक्कर देख कर स्वेच्छामय प्रभु ने बिना किसी की सहायता के अपनी इच्छा से ही इस सृष्टि का सृजन करना आरम्भ किया। मबके आदि में परम पुरुष के दक्षिण पार्व से संसार के कारण स्वरूप तीन गुण प्रकट हुए। इसके पश्चात् उनसे महत्तत्व, अहङ्कार, पञ्च तन्मात्रा प्रकट हुए जो रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द इन संज्ञाओं वाले थे। इसके अनन्तर स्वयं नारायण प्रभु अविभूत हुये जो श्याम वर्ण वाले, युवावस्था से सम्पन्न थे, पीताम्बर घारी, वनमाला पहिने और चार भुजाओं वाले थे। वे कामदेव की प्रभा से युक्त, रूप ग्रीर लावएय की दृष्टि से परम सुन्दर भगनान श्रीकृष्ण के सम्पृल ग्रन्जिल बाँच कर उनकी स्तुति करने लगे । इसके ग्रन्तिर श्रीकृष्ण के वाम पाइवं से शुद्ध स्फटिक के सदृश्य पाँच मुखों वाले दिगम्बर श्रथात् बिल्कुल नग्न शिव का ग्राविभाव हुगा। तपे हुए सुवर्ण के तुल्य जटाश्रों के भार को घारणा करने वाला, परम श्रेष्ठ, थोड़े हास्य से प्रसन्त मुख वाला, तीन नेत्र ग्रीर मस्तक पर चन्द्रमा को धारणा करने वाला इनका स्वरूप था । इसके ग्रन्तर श्रीकृष्ण की नाभि स्थित कमल से कमगडलु ग्रीर वर को धारण किये हुए ब्रह्मा जी का ग्राविभाव हुगा। इनके वस्त्र श्वेत वणं के भे, ग्रीर ये शुक्ल दांतों ग्रीर केशों वाले चार भुजाग्रों से युक्त थे। वे योगी, शिल्पयों के ईश ग्रीर सब के गुरु थे।

"इसके धनन्तर परमात्मा के वक्षस्थल से एक स्मित्युक्त, शुक्ल वर्ण का, जटाग्नों को धारण किये हुए पुरुष प्रकट हुन्ना, जो सब का ज्ञाता था। वह 'धर्म' ज्ञान से युक्त, धर्म रूप, धर्मिष्ठ ग्रीर धर्म को देने वाला था। उस धर्म के वाम पार्श्व से एक कत्या का धाविर्भाव हुन्ना। यह मूर्तिमती साक्षात् दूसरी कमला (लक्ष्मी) ही थी। इसके पश्चात् परमात्मा के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली, करों में वीणा धीर पुस्तक धारण किये हुए देवी प्रकट हुई। यह करोड़ों पूर्ण चन्द्रों की शोभा से युक्त ग्रीर शरदकाल के विकसित कमलों के समान नेत्रों वाली थी।"

इसी तरह श्रीकृत्म के विभिन्न श्रवयवों से महालक्ष्मी, दुर्गा, सावित्री, कामदेव, रित, श्रिमि, वरुण, वायु श्रादि देवी-देवगमा हुए, श्रीर सब उनकी स्तुति करके गोलोक की सभा में विराजमान हो गये । यह गोलोक 'ब्रह्मवैवर्त' के मतानुसार नित्य है (पृष्ठ १४५ रुलोक ५)। इसका वर्णोन भी बड़ा श्रद्भुत है । जब श्रीकृष्ण ने सब देव श्रीर देवियों की सृष्टि पूरी करली तो वे कहाँ गये ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है —

"इन सब की सृष्टि करके वे फिर ग्रह्मन रम्य रास मएडल में चले गये। उस कमनी रास मंडल में भगवान इन सबको ले गए। ग्रह्मन्त रम्य करन वृक्षों का समुदाय वहाँ पर है, ग्रीर उनके मध्य में ग्रांत मनोहर तथा विस्तार वाला, समतल स्व प्रकृ युक्त एवं सुस्निम्ध मएडलकार स्थान है। वह स्थान चन्दन, प्रगुरु, कस्तूरी भौर कुंकुम से भली मौति संस्कार किया हुग्रा है। दिन, लाजा (खील ग्रथना लावा) श्रुक्त धान्य, दूर्वा, पर्ण से परिष्लु हैं। यह सूत्र-ग्रन्थ से युक्त भौर नव चन्दन परलों से तथा संयुक्त करनी स्नमों के समू हों से परिवेष्टित है। उत्तम रस्नों के सार के द्वारा निर्मित मण्डों की संख्या तीन करोड़ है। जलते रस्न दीपकों, पुष्प भौर धून, सुगन्व एवं श्र्मुङ्गार के योग्य भोग की वस्तुओं के समुदाय से युक्त ग्रीर प्रतीव लित ग्रांकर तरनों (ग्रीं यां) से वह मंडल सुरोभित है। वहां पर उनने साथ जाकर जगत-पति ने निवास किया था। हे मुनि श्रेष्ठ वे सब वहां रास को देख कर श्रांत्यन विस्मित हुए थे।" किर क्या हुग्रा—

स्राविवंभूव कन्येका कुष्णास्यवाम पार्श्वत: । धावित्वा पुष्पमानोय ददावष्यं प्रभोः पदे ॥ रासे सभूय गोलाके सा दधाव हरेः पुरः । तेन राघा समाख्याता पुराविद्भिद्धिजोत्तम ॥

'उस समय श्रीकृष्ण के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई। उसने तुरन्त ही पुष्प लाकर प्रभु के चरणों में ग्रर्थ दिया। वह रास में मिल कर प्रभु के सम्मुख स्थित हुई, इससे उसका नाम राधा हुगा।' 'बब राघा प्रभु के निकट रत्न जिसासन पर बैठ गई तो उसके रोमों से एक लाख करोड़ गोपियाँ निकल ग्राई जिनका रूप ग्रीर बेश बिल्कुल राधा जैसा ही था। इसी भाँति श्रीकृष्णाजी के रोम कूपों से तुरन्त ही गोपों का समुदाय ग्राविभू त हुग्रा जिनकी संख्या तीस करोड़ थी ग्रीर जिनका रूप और वेश श्रीकृष्ण के ही समान था। उसी समय श्रीकृष्ण के रोम कूपों से गौग्रों का गण भी प्रकट हुग्रा जिसमें ग्रसंख्यों बलीवर्द, सुरभियाँ, वस्स ग्रादि थे, बहुत-सी कामघेनुएँ भी थीं। उनमें एक बलीवर्द करोड़ों सिंहों के समान बलवान था। इसकी भगवान ने शिवजी की सवारों के लिए दे दिया। श्रीकृष्ण के चरणों से हंसों की पंक्ति भी प्रकट हुई। उनमें एक राजहंस महान बल ग्रीर पराक्रम वाला था, उसे ब्रह्माजी को वाहन बनाने के लिए दे दिया गया। इसी प्रकार एक तुरङ्ग धर्म के लिये ग्रीर एक महान सिंह दुर्ग देवी को दे दिया गया।

इस प्रकार 'सृष्टि-रचना' का यह वर्णन ग्रपने ढङ्ग का निराला है। ग्रन्य पुराणों के वर्णनों में भी कहीं-कहीं ग्रलङ्कारों, चमरकारपूर्ण बातों का उपयोग किया गया है, पर वह प्राय: तकं ग्रीर विज्ञान के श्रनुकूल ही है। मालूम होता है कि 'ब्रह्मवैवर्त' के लेखक ने लोगों को सीधा-सादा वर्णन सुनाने के बजाय इसमें चमरकारी कल्पना का बड़ा पुट देकर उसे ग्रधिक ग्राकर्षक बनाने का यत्न किया है। इसमें तो सन्देह नहीं कि सामान्य जन सदैव रोचक वर्णन को ही ग्रधिक संलग्नता-पूर्वक सुनते हैं ग्रीर उसे याद भी रखते हैं। पर हम इसे एक तरह का 'ग्राख्यान' ही कह सकते हैं। इसमें जो प्रत्येक वस्तु ग्रीर प्राणियों की संख्या ग्ररबों-खरबों दी गई है, इससे भी कथा-कहानी का सा भाव उत्तरन होता है।

#### विश्व का स्वरूप---

विश्व-ब्रह्माएड के विस्तार के सम्बन्ध में 'ब्रह्म वैवर्त' की

मान्यता अवस्य ही विचारणीय है। पञ्च भूतों से निर्मित यह पृथ्वी भौर इसी प्रकार के अन्य पिंडों की तथा उनमें निवास करने वाले भनुष्यों, देव-देवियों तथा अन्य प्राणियों की संख्या अनन्त है, इस तथ्य को उसमें बलपूर्वक प्रतिपादित किया गया हैं। उसका कथन है—

'विश्व प्रसंख्य हैं ग्रीर उन प्रसंख्य विश्वों में से प्रत्येक विश्व में इसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु घीर शिव ग्रादि होते हैं। पाताल से ब्रह्मा- बोक के ग्रन्त तक एक ब्रह्माएड बताया गया है। उसके ऊपर वैकुएठ- लोक है जो इस ब्रह्माएड से बाहर है। उसके भी ऊपर गोलोक है जिसका विस्तार पचास करोड़ योजन का है। यह गोलोक धाम नित्य-सत्य स्वरूप वाला है। जिस प्रकार भगवान कृष्णु का स्वरूप नित्य है वैसा हो उनके 'गोलोक' का होता है। यह पृथ्वी तल का मएडल सात द्वीपों में सीमित है। इसमें सात महासागर भी हैं जितमें उनचास उपद्वीप अवस्थित हैं। सहस्रों पर्वत ग्रीर वन भी हैं। ऊपर के भाग में ब्रह्मालोक से युक्त सात स्वलोंक होते हैं ग्रीर नीचे के भाग में पाताल भी सात हैं। इस प्रकार यह पूरा ब्रह्माण्ड है जिसमें ऊपर ग्रीर नीचे चौदह भुवन होते हैं।''

''बे समस्त लोक कृतिम हैं भीर घरा के अन्तर्गत ही हैं। इस घरा के का नाश होने पर वे सब भी नष्ट हो जाते हैं। जल के बुदबुदों के समान ही समस्त विश्वों के समुदाय भिनत्य हैं। केवल 'गोलोक' श्रीर 'बेंकुएठ' नित्य हैं—सत्य है और निरन्तर श्रकृतिम हैं। इनके लोमकूपों में से प्रत्येक में एक ब्रह्माश्ड स्थित है। ऐसे ये कितने ब्रह्म एड हैं इनकी गिनती स्वयं भगवान भी नशें कर सकते, श्रन्य कोई तो इसे जान ही क्या सकता है? प्रत्येक ब्रह्माएड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव पृथक-पृथक हुमा करते हैं। देव गए। की संख्या तीन करोड़ है श्रीर प्रत्येक

श्रह्माएड में इतने ही देव रहते हैं। दिशाश्रों के स्वामी, दिक्राल, नक्षत्र भौर ग्रह ग्रादि भी प्रत्येक ब्रह्माएड में रहते हैं।"

यद्यपि 'ब्रह्मवैंवर्त' का यह वर्णन पौराणिक भाषा में है, पर लोकों भीर ब्रह्मागडों के भनन्त होने के सम्बन्ध में उसने जो कुछ विचार प्रकट किया है वही प्राज का विज्ञान कह रहा है । वर्तमान समय में जो करोड़ों रुपया लगा कर महा विशाल दूरबीनें वनाई गई हैं उनके द्वारा अवलोकन करने से विदित होता है कि आकाश में विश्य-ब्रह्माएडों की कोई संख्या ही नहीं है। पचास वर्ष पहले बनी दूरबीनों द्वारा ही जितने तारागण (सूर्य) भाकाश में दिलाई पड़ते थे उनकी संख्या भरबों मानी गई थी। श्रीर श्रव जितनी श्रधिक शक्तिशाली दुरवीन बनती हैं उनसे ग्रीर भी नये बह्माएड दिखाई पड़ते जाते हैं। ये कितने बड़े क्षेत्र में फैले हैं इसकी तो कराना भी नहीं की जा सकती । बिजली श्रीर प्रकाश की गति एक सैकिन्ड में पीने दो लाख मील मानी गई है। अगर कोई यन्त्र इसी गति से चलता जाय तो करोड़ वर्ष में वह, जितने विश्व (सीर लोक) दिलाई पड़ रहे हैं उनके सौ वे भाग तक भी नहीं पहुंच सकता । इस दृष्टि से पुराणकार का कथन सत्य है कि समस्त खोकों श्रोर ब्रह्माएडों की गए। ना कोई नहीं कर सकता यथार्थ ही है। एक ऐसे युग में जब कि जन साधारण चन्द्रमा को, जो केवल दो लाख मील की दूरी पर है, सूर्य से ऊपर मानते थे, विश्व-ब्रह्माण्ड के विस्तार का इतना धन्मान कर लेना भी कम महत्वपूर्ण नहीं था।

#### राधा-रहस्य---

と、これのこれはないのではないのできない。これのいでは、ないないできまする。 ないまつい はのないないないない ないまないまないないないない

いまいまない かんかい かいかいかいかい こうちょういっちん かんかん はないない

यद्यपि मन्य पुराणों में तथा प्राचीन घामिक ग्रन्थों में राधा के सम्बन्ध में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता, पर 'ब्रह्मवैवर्त' में वही सर्वत्र व्याप्त हैं भीर उनका महत्व समस्त देव-देवियों से मधिक माना गया है। यद्यिप इपमें उतके साकार रूप का वर्णन किया है ग्रीर उनके रास-विलास में श्रू क्षार-रस की पराकष्ठा कर दी है। फिर भी जब हम राधा चरित्र का विवेचन करते हैं, तो वह परमात्मा की निराकार सिक्त ही प्रतीत होती हैं। उनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'राधिकाल्यान' में कहा गया है—

पुरा वृन्दावने रम्ये गोलोके रास मण्डले ।

शतत्र्यु गैकदेशे च मालती मिल्लका वने ।।

रत्नसिहासने रम्ये तस्यौ तत्र जगत्पति ।

स्वेच्छामयश्च भगवान् बभूव रमगोत्सुकः ।।

रमगा कत्तु मिच्छा च तद्बभूव सुरेश्वरी ।

इच्छाया च भवेत् सर्व तस्य स्वेच्छामयस्य च ॥

एतस्मिन्तन्यरे दुर्गे द्विधारूपो बभूव सः ।

दक्षिगांगञ्च श्रोकृष्ण वामाद्वागरुच राधिका ॥

श्रयीत् 'प्राचीन समय में उस वृत्दावन में जो गोलोक के रास मंडल में स्थित है, शतश्रङ्ग स्थल पर, जहाँ मालती धौर मिलका की लवाश्रों का वन है, एक रत्न सिहासन पर जगत स्वामी श्रीकृष्णुजी विराजमान थे। उस श्रवसर पर उनको रमण् की भावना उत्पन्न हुई। भगवान भपनी इच्छा से परिपूर्ण हैं, इस लिये जैसे ही इच्छा हुई वैसे ही सुरेश्वरी उपस्थित हो गई। उस स्वेच्छामय भगवान की इच्छा मात्र से सब कुछ हो जाता है, उसमें किचित बिलम्ब नहीं हुआ करता। इस लिए रमण्-इच्छा होते ही वे दो रूपों में बँट गये। दाहिना भाग श्री कृष्ण रूप हो गया श्रीर बाँया भाग राधिका के रूप में हो गया।

यह वर्णान अलंकारिक रूप से 'अर्थनारीश्वर' सिद्धान्त का अतिपादन करता है। जैसा हम अन्य पुरार्णों में भी लिख चुके हैं, भू- मग्डल पर एक युग ऐसा भी था जब इस पर निवास करने वाले प्राणियों में नर-मादा का भेद न था। उसके कारण जीव जगत की प्रगति रुकी हुई थां। तब उनमें क्रमशः परिवर्तन होने लगा घौर ब्रह्मा जी की 'मैंथुनी सृष्टि' प्रकट हो गई। यह सिद्धान्त इतना स्वाभाविक है कि केवल हमारे पुराणों में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, वरन अन्य धर्मों के प्रत्यों में भी यह पाया जाता है। ईसाइयों की बाइबिल' में कहा गया है कि जब भगवान ने संसार में 'घादम' ( आदि मानव ) को घरेला देखा तो उसकी बाँयी पसनी निकाल कर उसे एक स्त्री के रूप में निमित कर दिया। वही 'घादम' की पत्नी 'हड़वा' हुई। वर्तमान समय में विकास विज्ञान का अनुशीलन करने वाले वैज्ञानिक भी यही मानते हैं कि नर-मादा की रचना सृष्टि के प्रादिकाल की नहीं है वरन् बीच के किसी युग में यह विभाजन क्रमशः हुआ है। एक अन्य मत के 'पुराशा' में भी कहा गया है कि 'मैंथुनी सृष्टि' से पूर्व संसारमें जो आग्री थे वे 'जुगलिय' थे, अर्थात् नर-मादा एक साथ पैदा होते थे।

इस प्रकार राधा-कृष्णा ही विश्व सञ्चालक सत्ता के दो रूप हैं। वर्तमान जगत में भी हम देखते हैं कि नर और मादा का संयोग हुए बिना सृष्टि क्रम आगे नहीं बढ़ता, उसी के आबार पर मानव के मन ने विश्व नियन्ता शक्ति को भी उसी प्रकार के दो विभागों में विभाजित कर दिया है। इसके परचान् भक्तिमार्गीय विद्वानों ने अनेक प्रकार से उसकी व्याख्या करके उसे दार्शनिक और प्राध्यात्मिक रूप दे दिया। इसी अध्याय में राधा की व्याख्या करते हुए कहा गया है—

> रा शब्दोच्चारणाद्भवतो याति मुक्ति सुदुर्लभाम्। धा शब्दोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरेः पदम्।। रा इत्यादानवचनो धाच निर्वाण याचकः। ततोऽवाप्नोति मुक्तिञ्च सा च राधा प्रकीतिता।।

अर्थात् 'राथा' शब्द में 'रा' का उच्चारण करने से मक्त दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त करता है भीर 'धा' के उच्चारण से भगवत् पद की तरफ दौड़ कर जाता है। 'रा' का भ्रक्षर भ्रादान वाचक है भीर 'धा' निर्वाण वाचक कहा गया है। इसलिये जिससे मनुष्य मुक्ति-पद को प्राप्त होता है उसी को 'राथा' कहा गया है।"

神教の教の教者が、10 11日本教の日本の子の教を、大学の一本人を日本の教をはなっているというのないないとなっている。

राधा की 'ग्रघं नारीश्वर' वाली उत्पत्ति को जान कर ग्रौर उसके नाम के दोनों ग्रक्षरों के ग्राशय को समफ कर उसमें दोष या दुर्भावना का कोई कारएा नहीं कहा जा सकता। चाहे दार्शनिक ग्रौर योग मार्ग के प्रनुयायी इन बातों को महत्व देने को प्रस्तुत न हों, पर भक्ति-मार्ग वालों में इस प्रकार का भाव बहुत ग्रधिक कल्याएकारी माना गया है। वर्तमान समय में जिस प्रकार सामान्य जनता राधा-कृष्णा की रास-लोलाग्रों को देल कर उनको केवल मुरली बनाने ग्रौर नाचने वाला समफ बैठी है, वह बात उपरोक्त विवेचन में कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इस इप में 'राधा' की साधना एक उच्च ग्राव्यात्मिक मार्ग सिद्ध हो सकती है ग्रौर हमारे देश देश में एकाध सम्प्रदाय इसी भाव से उपासना करके ग्रध्यात्म-क्षेत्र में प्रगति कर भी चुका है।

#### गएोश-जन्म का श्रद्भुत वृतान्त-

यद्यपि शिवजी को पुराणों में महान जितेन्द्रिय बतलाया गया है, जिन्होंने कामदेव को जला कर भस्म कर दिया, भ्रष्यित उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली, फिर भी सब देवताओं ने भ्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये हर तरह से जोर लगा कर उनका विवाह करा ही दिया। इससे उनके दो पुत्र भी हुए पर उन दोनों के ही जन्म में बड़े विच्न भ्राये। भ्रथम पुत्र स्कन्द कुमार तो जन्मते ही मां-बाप से भ्रालग हो गये भौर उनका पालन-पोषण भ्रज्ञात रूप से हुआ। दूसरे गर्णेशजी का भी जन्म लेने के कुछ देर ही पश्चात् महतक कट गया छोर उमको हाथीका मस्तक जोड़ा गया, जिससे वे गज वदन छोर लम्बोदर बन गये। वे कथाएँ तो थोड़े-बहुत परिवर्तित रूप में सभी पुराणों में पाई जाती हैं, पर 'ब्रह्म-वंवर्त' के रचियता ने इन छिप्रय घटना छों के कारणों पर जो प्रकाश डाला है उससे उसकी छपूर्व सूभ-बूभ का पता लगता है। यद्यपि शास्त्रों में यह भी कह दिया गया है कि सभी देवता अनादि हैं, तो भी गणोशजी की उत्पत्ति छोर जीवनी एक विशेष विचित्रता अवश्य रखती है, छोर उसका रहस्य 'ब्रह्मवेंवर्त' के सिवाय अन्यत्र कदाचित् ही मिल सके।

गरोश-जन्म की कथा के सम्बन्ध में ग्रामतौर पर यह खंका की जाती है कि भगवान ने हाथी का ही मस्तक काट कर क्यों लगाया? क्या वे किसी मनुष्य का ही मस्तक नहीं लगा सकते थे? । इसका समाधान करते हुए 'ब्रह्मवैवर्त' में कहा गया है कि जिस हाथी का मस्तक लगाया गया था, उसके मस्तक पर कुछ समय पूर्व इन्द्र और रम्भा ने वह फून रख दिया था, जिसको दुर्वासा ऋषि विशेष रूप से विष्णु भगवान के यहाँ से लाये थे। उसी पुरुष के फल से हाथी ने यह

## सम्मान प्राप्त किया।

दूसरी कथा गरोशजी के एक दन्त होने की है। इस सम्बन्ध में कहा गया हैं कि जब परशुराम जी बड़े-बड़े राजाभ्रों पर विजय प्राप्त करके शिवजी भ्रोर पार्वती के दर्शनार्थं पहुँचे तो गरोशजी ने उनको भीतर जाने से रोका, क्योंकि भीतर शिव-पार्वती एकान्त में विराजमान थे। पर परशुरामजी बार-बार 'भ्राग्रह करते रहे भीर जब गरोश ने उनको मार्ग नहीं दिया तो उन्होंने उन पर परशु से भाक्रमरा किया जिससे गरोशजी का एक दांत दूट गया।

ऐसी कथाएँ प्राय: मनोरंजन का साधन ही होती हैं, फिर भी

पाठक उनसे सत्कर्मों के करने और पारस्परिक कलह से बचने की शिक्षा ले सकते हैं। गरोशजी की कथा जगह-जगह भिन्न प्रकार से कही गई है, पर 'ब्रह्मवैवर्ज' की कथा सबसे अधिक पृथक है यह कहना ही पड़ेगा।

### शृङ्गार-रस को ग्रत्यधिकता--

पर एक निरऐक्ष पाठक को ब्रह्मवंवतं को पढ़ते समय जो बात सबसे प्रधिक खटकती है, वह यही है कि लेखक ने अधिकांश कथाओं में भीर खास कर 'राधा-कृष्ण' के वर्णन में श्रृङ्कार-रस के वर्णन को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उसे अंचित्य की सीमा से बाहर कहा जा सकता है। इन वर्णनों से यह प्रतीत होता है कि इस पुराण को चाहे जिसने लिखा हो, किब की दृष्टि से वह अवश्य ही श्रृङ्कार-रस का बहुत बड़ा प्रेमी था। इस प्रकार का वर्णन अन्यत्र भी किया गया है पर 'ब्रह्मवंवर्त' में यह वर्णन जैसे खुने शब्दों में किया गया है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हमने ऐसे अनेक अशों को पहले ही निकाल दिया है, फिर भी जो कुछ बचा है उसी से पाठकों को हमारे कथन की. सचाई विदित हो जायगी। पुराणकार ने शरद पूर्णिमा को गोपियों के रास का वर्णन आरम्भ करते हुए राधा-कृष्ण के मिलन का वर्णन इन शब्दों में किया है—

कटाक्ष कामवाग्रेश्च विद्धः क्रीड़ारसोन्मुखः । मूच्छी प्राप्य न पपात तस्थौ स्थागु समो हरिः ॥ पपात मुरली तस्य क्रीडाकमलमुज्ज्वलम् । द्वितोयं पीत वस्त्राञ्च शिखिपच्छं शरीरतः ॥ क्षगोन चेतनां प्राप्य ययौराधान्तिकं मुदा । कृत्वा वक्षसि तां प्रोत्या समालिष्यचुच्म्य सः ॥ 一つもからてのは書からはないので、一つからなるのはのではないのできなるとなるを整合なるのなか

श्रीकृष्ण स्पशं मात्रेण संप्राप्य चेतनां सती।
प्राणाधिकं प्राणानाथं समालिष्य चुचुम्बह ।।
मनोजहार राधायाः कृष्णस्तस्थ च स। मुने।
जगाम राधया सार्धं रिसको रितमन्दिरम्।।
रत्नप्रदीप संयुक्तं रत्नदर्पण संयुतम्।
चारु चम्पक शय्याभिष्चन्दनाक्ताभी राजितम्।।
कपूरान्वितताम्बूलंभीगद्रव्यः समन्वितम्।
उवास राधयासार्धं कृष्णास्तत्र मुदान्वितः।।

अर्थात् 'राधा के सुन्दर स्वरूप को देख कर और उसके कटाझ रूपी कामदेव के वाणों से बिद्ध होकर श्रीकृष्ण क्रीड़ा के रस के उन्मुख होते हुए एक क्ष्मा के लिए बेसुध हो गये। पर वे भूतल पर गिरे नहीं, एक जड़ वस्तु के समान जहाँ के तहाँ अचल हो गये। उस अवसर पर उनकी मुरली ग्रीर हाथ का कमल ग्रवस्य हाथ से छूट कर भूमि पर गिर गया, ऊपर भ्रोढ़ा हुमा पीताम्बर तथा मोर-मुकुट भी खिसक कर गिर पड़े। पर दूसरे ही क्षण उनकी चेतना लीट भ्राई भीर उन्होंने राधिका के पास जाकर उसे हृदय से लिपटा लिया और बड़े प्रेम से चुम्बन किया। श्रीकृष्ण का स्पर्श पाते ही राधा भी चैतन्य हो गई भीर उसने भी प्राणों से प्यारे कुष्ण को गाढ ग्रालिङ्गन करके चूम्बन किया। उस समय कृष्ण ने राधा के भ्रीर राधा ने कृष्ण के मन की हरण कर लिया था। रसिकाशिरोमिए। श्रीकृष्णा फिर राधा के साथ रति मन्दिर में चले गये। वह रित मन्दिर रत्नों के दीपकों से शोभित था ग्रौर उसमें रत्नों के हो दर्गण लगे थे। वहां चम्पा के सुन्दर पृथ्पों की शय्या लगी थी जो चन्दन से चर्चित थी। वह मन्दिर कपूर युक्त ताम्बूल (पान के बीड़ों) म्रादि भ्रनेक भोग द्रव्यों से समित्वत था। वहाँ श्रीकृष्ण राधा के साथ ग्रत्यन्त हुर्ष युक्त हो विराजमान हुए।'

श्रीकृष्ण श्रीर गोवियों के रांस का वर्ण न 'विष्णु-पुरास्त्र' 'भागवत' तथा श्रम्य ग्रन्थों में भी पात्रा जाता है। भागवत की 'रास पंचाध्यायी' तो एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक रचना मानी गई है। पर इन सब में 'रास का वर्ण न करते हुए धौर उत प्रवसर पर श्रुङ्गार रस की ग्रावश्यकता की श्रनुभव करते हुए भी शालोनता की पूरी तरह रक्षा की गई है। विष्णु पुरास्त्र' में रास श्रारम्भ होने का वर्ण न करते हुए लिखा है—

'तब श्रीकृष्ण ने किसी से प्रिय ग्रनाप, किसी पर भूभ्रङ्की से दृष्टि ग्रीर किसी के कर ग्रहणपूर्वक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयन्न किया । इसके पश्चात् उस उदारचेता ने उन प्रसन्न चित्त वाली गोपियों के साथ रास-विहार किया । उस समय कोई भी गोपी कृष्ण के के स्पर्श में पृश्क नहीं होना चाहती थी, इसलिये एक ही स्थान पर उनके स्थिर रहने से रास-मगडल नहीं बन पाया । तबभगवान श्रीहरि ने एक- एक गोपी का हाथ ग्रपने हाथ में लेकर रास-मण्डल बनाया । उस समय श्रीकृष्ण ने चन्द्रमा, कौमुदी ग्रीर कुमुदवन विष्ण ह गीत गाये ग्रीर गोपियों केवल श्रीकृष्ण के नाम का गान करने लगीं। फिर—

परिवृत्ति श्रमेर्गंका चलद्वनयलापिनीम्। ददौ बाहुलतां स्कन्धे गोपी मधु निघातिनः ॥ काचित्प्रबिलसद्बाहुः परिरम्य चुचुम्बतम्। गोपी गीतस्तुतिब्याजनिनपुराा मधुसूदनम्॥

'तभी एक गोपी नाचते-नाचते थक गई तो उसने कंकण की भनकार करते हुए अपनी बाहुलता श्रीकृष्ण के करठ में डाल दी। एक अन्य चतुर गोपी गीत की प्रशंसा करने के मिस से अपनी बाहु फैला कर श्रीकृष्ण से लिपट गई ग्रीर चुम्बन करने लगी।'

ता वार्यमासापितिभः पितृभिर्भातृ मिस्तया । कृष्सां गोपांगना रात्रौ रमयन्ति रतिभियाः ॥ ''वे रतिश्रियाः गोपियां पति, पिता, भ्राता भ्रादि के रोकने पर भी चली आईं थीं और रात्रि में श्रीकृष्ण के साथ रास-विहार करती थीं।''

'विष्णु पुराए।' में इससे श्रविक वर्चा रासलीला की नहीं की गई है। जब इतनी श्रविक गोपियाँ एक साथ रात्रिकालीन रास-नृत्य में भाग लेने श्राती थीं तो सम्भोग जैसी बात की वर्चा व्यर्थ ही होती है श्रोर पाठक का ध्यान प्रेन-प्रदर्शन तक ही जाता है।

'भागवत' के वर्णन में स्पष्ट कह दिया गया है कि ''वे गोषियाँ श्रीकृष्ण के पास 'जार-बुद्धि' से आई थीं, तो भी उन्होंने आजिंगन तो परमात्मा—भगवान का ही किया था। उस समय उन्होंने अपनी मानसिक भावना द्वारा दिन्य अपकृत दारीर प्राप्त कर जिया था।'' आरम्भ में भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के जिए समभाया भी कि वे इस समय अपने पतियों, घरों को छोड़ कर यहाँ कैसे चली आईं ? यह तो लोक-प्रथा के विरुद्ध कार्य है। इसिलए उनको तुरन्त वापस चले जाना चाहिए। पर जा इन बानों को सुन कर गोगियाँ व्याकुल हो गईं और रोने-कलपने लगीं तो भगवान ने उन्हें प्रसन्त करने के निमित्त रास नृत्य प्रारम्भ किया—

"गोपियों का जीवन भगवान का प्रेम ही है। वे श्रीकृष्ण से सटकर नायते नावते ऊँचे स्वर से मधुर गान कर रही थीं। भगवान का स्वर्श गान र गानियों के पूर्ण गान से यह जगत अब भी गूँज रहा है। एक गोपी नृत्य करते-करते थक गई तो उसने बगल में ही खड़े स्थाम सुन्दर के कन्धे को अपने हाथ से कस कर पकड़ लिया। भगवान ने दूसरा हाथ अन्य गोपी के कन्धे पर रखा हुआ था। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नावने के कारण उसके कुण्डल हिल रहे थे, उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने कपोलों को भगवान के गालों से सटा

दिया। श्रीकृष्णाने धपने मुखका चबाया पान उसके मुखमें दे दिया। कोई गोपी त्पुर और करधनी के घुँघरश्रों को भनकारती हुई नाच श्रीर गा रहीं थी। जब वह बहुत थक गई तो उसने बगल ही में खड़े मोहन प्यारे के शीतल हाथ धपने दोनों स्तनों पर रख लिए।"

'भागवत' के रास-वर्णन का यही नमूना है। इसमें सन्देह नहीं कि यह पूर्ण शृंगार-रसयुवत है, तो भी इसको यथा सम्भव ग्रहलीलता से दूर रखा गया है ग्रीर कोई श्रनुचित शब्द प्रयोग में नहीं,लाया गया। इस बात पर विवाद करना कि ऐसा कार्य उचित था या अनुचित बिल्कुल व्यर्थ है। ऐसे काव्य-ग्रन्थों के वर्गान सदैव कवि की कल्पना प्रतिभा, भौर रुचि के अनुसार लिखे जाते हैं, भौर उनके आधार पर कभी ऐसानिश्चय नहीं कियाजा सकताकि ऐसा ही हुन्नाहोगा। हस तो यहाँ केवल विभिन्न ग्रन्थों की वर्णन शैली की भ्रालोचना कर रहे हैं, और यह बतलाना चाहते हैं कि ऐसे श्रृङ्कारमय वर्णानों में प्रेम युक्त हाव-भाव और व्यवहार का चित्रण करते हए मर्यादा का स्रति-क्रमगा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से विद्वान उसे आपत्तिजनक बतलाते हैं भीर सर्व साधारण के पठन-पाठन के भ्रयोग्य मानते हैं। इसीलिए भागवतकार इस वर्गान को करते हुए बीच-बीच में यह संकेत भी करते जाते हैं कि "यह भगवान की लीला है, इसमें दूषित भावनाम्रों का संशय रखना ग्रनुचित हैं।" इसको स्पष्ट करनेवे लिए ग्रन्तमें श्रीशुक-देवजी से कहलाया गया है --

एवं शशाङ्कांशुविराजिमा निशाः स सत्यकामोऽनुरतावलागगाः । सिषेव म्रात्मन्यवरुद्धसौरतः सर्वा शरत्काव्य कथा रसाश्रयः ।। विक्रीडितं ब्रजबधूमिरिदं च विष्णोः, श्रद्धान्वितोऽनुश्रुगुयादथवर्गवेद यः । भक्ति परां भगविय प्रतिलम्य कामं हृद्रोगभारवपहिनोत्यचिरेगा घोरः ॥ "निस्सन्देद शरद पूरिंगमा की उस ग्रत्यन्त सुन्दर रात्रि में, जिसमें काव्यों में विश्वित सभी रस सामग्रियाँ उपस्थित थीं, भगवान ने अपनी प्रेनी गोपियों के साथ यमुना पुलिन पर विहार किया । पर यह स्मरशा रखना चाहिए कि भगवान सत्य-संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की चिन्मयो लीला है। ग्रीर इस लीला में उन्होंने काम भाव को सर्वथा ग्रपने ग्राधीन—ग्रपने ग्राप में कैंद करके रखा।"

''जो घीर पुरुष ब्रज-युवितयों के साथ भगवान श्रीकृष्ण के चिन्मय रास-विलास का श्रद्धा के साथ बार-बार श्रवण श्रीर वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में परा भक्ति की प्राप्ति होती हैं श्रीर बहुत ही शिद्ध ग्रपने हृदय रोग — काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम-भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है।''

भागवतकार ने श्रीकृष्ण की राम-लीला के मून स्वरूप श्रीर उसके प्रभाव के विषय में जो कहा है वह एक विशेष श्रेणी के सावकों के लिए सत्य हो सकता है। जो सच्चे हृ द्व से भ कि मार्ग के पश्चिम बन चुके हैं श्रीर श्रारम्भ से ही संयम-नियम का पालन करने से जिनके श्रन्तर में सच्ची सात्विकता का उदय हो चुका है, वे श्रप्त इष्ट देव का श्राश्रय लेकर ऐसी स्थित में भी मन को पित्र श्रीर संयत रख सकते हैं, पर यह मार्ग श्रव्य संख्यक लोगों के लिए ही सम्भव है। बहुसंख्य क लोगों के लिए जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, यह मार्ग उत्थान के बजाय पतन के माध्यम ही बन सकता है। इत मार्ग को ऐता ही माना जा सकता है जैसे कि नी व्यक्ति की पित्रा के लिए उसके सम्भुव धन श्रीर छप का बहुत बड़ा प्रलोभन रखना। यद्यपि संसार में ऐते भी व्यक्ति पाये जाते हैं जो लाखों राये श्रीर श्रतुपन सौत्दर्य के प्रजोभन को हकरा कर सत्य मार्ग पर हढ़ रहते हैं पर उनकी श्रपेक्षा दूसरी प्रकार के व्यक्तियों की संख्या बहुत श्रिक है, जो इससे कहीं छोटे प्रलोभन पर भी नित्य फिनलते रहते हैं। चिरित्र श्रीर नी ति की उच्चना को जानते

हुए भी अनीति और चरित्र-हीनता के मार्ग पर चलने लग जाते हैं। इसलिए धार्भिक कथाओं और धर्म ग्रन्थों के वर्णन में संयम, नियम, सच्चरित्रता श्रे श्रे नीति का ही वर्णन कल्यासकारी है।

उदाहरण के लिए हम गोस्वामी तुलसीदास की रामायणा को ले सकते हैं। भक्ति की दृष्टि से वह इम युग की महान रचना है घीर साहित्य की दृष्टि से भी एक स्थायी निधि है। सब रसों का वर्णन उसमें पाया जाता है। जैसे धर्म की दृष्टि से, वैसे ही कवित्व की दृष्टि से वह जगत प्रसिद्ध है, पर उसमें एक भी वर्णन ऐसा नहीं जो पाठक पर विपरीत प्रभाव डाल सके। इस हब्टि से 'ब्रह्मवैवर्तं' में रास-क्रीड़ा के शृङ्गार विषयक वर्णन को जिस सीमा तक बढ़ा दिया गया है, उसे यदि न भी किया जाता तो ग्रन्थ की कोई हानि नहीं थी। यद्यपि इन सब लेखकों ने बीच-बीच में भगवान के स्नात्मस्वरूप होने स्रोर सर्वदा स्ना-सक्त रहने की चर्चा करदी है, पर फिर भी सामान्य पाठकों पर ऐसी रचनाग्रों का प्रभाव अवाँछनीय होने की ही आशंका रहती है। इस तथ्य को ध्यान में रख कर हमने इस प्रकार के दर्शानों को प्रथक कर दिया है, फिर भी कथा के बीच में कहीं ऐसी दो-चार बातें दिखाई पड़ें तो पाठकों को 'भागवतकार' के विवेचन को ध्यान में रख कर उससे भगवत्-भक्ति की प्रेरणा ही ग्रहण करनी चाहिए । , a jaran jaran

#### ब्रह्म-निरूपग्-

यद्यपि 'ब्रह्मवैवर्त' के रचियता ने राष्ट्रा-कृष्ण और उनके निवास स्थान—गोलोक की महत्ता बढ़ाने में अतिशयोक्ति और प्रश्नद्धारों से बहुत अधिक काम लिया है और उन्हीं को विश्व-ब्रह्माएड की सर्वोपिर आदिशक्ति बतलाया है, पर जहाँ 'ब्रह्म-निरूपण' के दार्शनिक विवेचन की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ वैदान्त सिद्धान्त को ही स्वीकार करना पड़ा है। जब नारद ने प्रश्न किया कि 'क्या ब्रह्म आकार वाला है अथवा

निराकार है ? उस ब्रह्म का विशेषण वया है प्रथवा उसकी सविशेषता वया है ?" तो उत्तर में यही कहा गया है—'परमात्मा का स्वरूप सनातन परमब्रह्म है, जो कि सबके देहों में स्थित रहता है प्रोर कमों का साक्षी रूप है। पाँच प्राण स्वयं विष्णु है, मन प्रजापति है, समस्त जान मैं (ब्रह्मा) हूँ प्रोर शक्ति 'पूल प्रकृति' है। हम सब उसी परमात्मा के प्रथीन रहते हैं। उसके स्थित होने पर ही हम सब संस्थित होते हैं। उसके 'परम' में चले जाने पर हम सब भी समाप्त हो जाया करते हैं। उसके 'परम' में चले जाने पर हम सब भी समाप्त हो जाया करते हैं। यह जीवात्मा उस परमात्म का ही प्रतिबम्ब होता है प्रोर कमों के भोगने वाला हुम्मा करता है। वह ब्रह्म एक ही है। जब विश्व का क्षय हो जाता है तो हम सब उसी प्रलीन (समाविष्ट) हो जाते हैं प्रोर यह चराचर जगत भी उसमें प्रलीन हो जाता हैं। वह ब्रह्म केवल उयोति स्वरूप है।"

जैसा हम कह चुके हैं रावा श्रीर कृष्ण के तत्व श्रीर लीलाशों को विस्तार पूर्वक बतलाने वाला प्रमुख पुराण यही हैं। यह काफी बड़ा है इसलिए अन्य पुराणों थी तरह हमने इसमें से पुतरावृत्तियों श्रीर अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णानों को छोड़ दिया है। श्रव इसमें पाठकों को अधिकतर ऐसी कथाएँ ही मिलेंगी। जिनमें कुछ नवीनता है श्रथवा जो ईश्वर-भक्ति की शिक्षा देती हैं। पर अलङ्कारयुक्त शृङ्गार रस की रचना करना इसके लेखक की विशेषना है। इसलिये रिसक प्रकृति के पाठकों श्रीर काव्य प्रेमियों को यह अधिक रुचिकर प्रतीत होगा। वैसे सभी पाठकों को इसमें अनेक नवीन बातें मिलेंगी श्रीर वे इसके द्वारा पौराणिक कथाशों की विशेष जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

—श्रीराम शर्मा श्राचार्य

## विषय-सूची

| भूमिका                          | १-२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| * ब्रह्म-खण्ड *                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>ग्रनुकम</b> िएका वर्णनम्     | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| परब्रह्म निरूपगम्               | ३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| सृष्टि निरूपणम्—१               | ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| सृष्टि निरूपणम् — २             | ५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| सृष्टि प्रकार वर्णनम्           | ६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| सृष्टि प्रकरराम् — १            | ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| सृष्टि प्रकरणम् — २             | ७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ब्रह्मपुत्र कृत सृष्टि प्रकरणम् | ૭૭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ब्रह्मपुत्र व्युत्पत्ति कथनम्   | <b>5</b> ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| शिवोक्ताह्मिकाचार वर्णातम्      | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ब्रह्म निरूपराम्                | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| अप्रकृति खण्ड                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| प्रकृति चरित सूत्रम्            | 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| देवदेग्युत्पत्ति                | १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                 | १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| सरस्वती पूजा विधानं मन्त्रश्च   | १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| याज्ञवल्क्योक्त वागा। स्तवः     | १७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| पृथिव्युपाख्यानम्               | १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| गंगोपाख्यानम्                   | १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| तुलस्युपाङ्यानम                 | २०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|                                 | * ब्रह्म-खण्ड *  ग्रनुकमिणिका वर्णनम् परब्रह्म निरूपणम् पृष्टि निरूपणम्—१ पृष्टि निरूपणम्—२ पृष्टि प्रकरणम्—२ पृष्टि प्रकरणम्—२ पृष्टि प्रकरणम्—२ ब्रह्मपुत्र कृत पृष्टि प्रकरणम् ब्रह्मपुत्र कृत पृष्टि प्रकरणम् व्रह्मपुत्र व्युत्पत्ति कथनम् शिवोक्ताह्मिकाचार वर्णनम् ब्रह्म निरूपणम्  * प्रकृति खण्ड *  प्रकृति चरित सूत्रम् देवदेव्युत्पत्ति विश्वनिर्णय वर्णनम् सरस्वती पूजा विधानं मन्त्रश्च वाज्ञवत्कयोकत वाणो स्तवः पृथिव्युपाख्यानम् गंगोपाख्यानम् |  |  |

| २०. | वेदवत्यारचरित्रम्                                  | २०६  |
|-----|----------------------------------------------------|------|
|     | धर्मध्वजपत्न्यां माधन्यां तुलस्या जन्म             | २१६  |
| २२. | तुलस्य सह शंखचूडस्य मेलनं कयोपकथनञ्च               | २२६  |
|     | शिवेन सह शङ्खचूड़स्य युद्धार्थं पुष्पदन्त प्रेरणम् | २४०  |
|     | शिवेन सह युद्धार्थ शङ्खनूडस्य कथोपकथनम्            | २४६  |
|     | शिव-शंखचूड़ युद्धम्                                | २५४  |
| ₹६. | तुलसी वृक्षस्य तत्पत्रागाांच माहत्म्यम्            | २५६  |
| २७. | सावित्र्युपाख्यानम्                                | २६१  |
|     | कर्मविपाके सावित्री प्रश्नः                        | २६=  |
| ₹٤. | कर्मविपाके कर्मानुरूप स्थान गमनम्                  | २७३  |
| ₹0. | यम-सावित्री संवाद वर्णनम                           | २७७  |
| ३१. | श्रीकृष्णगुण कीर्तनम्                              | २८०  |
|     | लक्षम्युपार्व्यानम्                                | २६०  |
|     | इन्द्रं प्रति दुर्वासंसः शाप                       | २१६  |
|     | महालक्ष्म्युपाल्याने विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्        | ३०६  |
| ३४. | स्वाहोपाख्यानम्                                    | इ१२  |
|     | स्वधोपास्यानम्                                     | इ२०  |
|     | षष्ठी उत्पत्ति वर्गानम्                            | ३२३  |
| ₹5. | सुरभी उपाख्यानम्                                   | ३३३  |
|     | राधिकाख्यानम्                                      | ३३८  |
| ४०. | हरगौरी सम्वादे राघोपारूयानम्                       | ३४६  |
|     | दुर्गीपाख्यानम्                                    | ३५६  |
|     | राज्ञ: सुरथस्थ वैदय समाधेदच विवरराम्               | ३६३  |
|     | सुरथ समाघि मेघस संवादे प्रकृति वैदय संवाद          | ₹७१  |
|     | श्रीकारमा कत दर्गा स्तोत्रम                        | 3,62 |

#### ( २४ )

## 🗱 गरापित खण्ड 🛠

| <b>४</b> ५. | गर्ऐश-जन्म विषयक प्रश्न                      | ३८% |
|-------------|----------------------------------------------|-----|
| ४६.         | क्रीड़ाविरतेन शिवेन देव दर्शनम्              | ३६२ |
| <b>४</b> ७. | पार्वतीम्प्रति हरित्रतकरणाय शिवस्योपदेशः     | 389 |
| ¥5.         | स्तव प्रोतेन कृष्ऐान पार्वत्ये वर प्रदानंच   | ४०४ |
| ¥٤.         | हरोतिरोहते पार्वत्या त्राह्मणान्वेषणम्       | ४१६ |
| ¥o.         | गरोश दर्शनार्थं शनैश्चरागमनम्                | ४२६ |
| ५१.         | शनिना बालक दर्शनम्                           | ४३२ |
| ५२.         | विघ्नेश विघ्न कथनम्                          | ४४२ |
| <b>५</b> ३. | गजमुख योजन हेतु कथनम्                        | ४४६ |
| પૂજ.        | गर्गोशस्य एक दन्तत्वे विवरगाम्               | ४६२ |
| <b>५</b> ५. | ससैन्यस्य राज्ञो मुनितपोवने पुनर्गमनम्       | 860 |
| ५६.         | परशुरामे ए। राजसमीपे दूतप्रेष एम्            | ४५० |
| ५७.         | गरोइवर समीपे रामस्य शिविशिवादर्शन प्रार्थानम | ४८७ |

# ब्रह्मवैवर्त्त पुरागाम्।

## ब्रह्मखग्ड

## १-श्रनुक्रमणिका वर्णनम्

गरोशब्रह्म शसुरेशशेषाः सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्राः।
सरस्वतीश्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देवाः प्रणमामि तं विभुम् ॥१॥
स्थूलात् स्थूलतमां तनुं दधतं विराजं विश्वानि
लोमविवरेषु महान्तमाद्यम्।
सृष्ट्योन्मुखः स्वकलयापि ससर्जं सूक्ष्मां नित्यां
समेत्य हृदि यस्तमजं भजामि ॥२॥
ध्यायन्ते ध्याननिष्ठाः सुरनरमनवो योगिनो योगुष्टद्वाः,
सन्तः स्वप्नेऽपि सन्तं कितकितिजनिभिर्यं न पश्यन्ति तुप्त्वा ॥
ध्याये स्वेच्छामयं तं त्रिगुणपरमहो निविकारं निरीहः,
भक्तध्यानैकहेतोनिष्पमरुचिरश्यामस्य दधानम् ॥३॥
वन्दे कृष्णं गुणातीतं परं ब्रह्माच्युतं यतः।
ग्राविवभूतुः प्रकृतिब्रह्माविष्णुशिवादयः ॥भा

ग्रमृतपरमपूर्वं भारतीकामधेनुं श्रुतिगराकृतवत्सी व्यासवेवी दुदोह ॥

श्चतिरुचिरपुराग्यं ब्रह्मवैवर्त्तमेतत् पिबत पिबत मुग्धा दुग्धमक्षय्यमिष्टम् ॥५॥ श्चों नमो भगवते वासुदेवाय ।

इस श्रास्थाय में ब्रह्माण्ड का वर्णन है। इस के श्रारम्भ में मङ्कला-चरण किया जाता है श्रीर फिर श्रनुक्रमणिका को बताया गया है। जिस सर्वेद्यापक विभु को ब्रह्मा-गणेश-शिव-सुरेश-शेष श्रीर समस्त देवगरा-मनु मण्डल तथा मुनीन्द्र वर्ग-सरस्वती-श्री ग्रीर गिरिजा ग्रादि देवता नमन किया करते हैं उसको मैं प्रणाम करता हूँ।।१।। स्थूल से भी स्थूलतम शरीर को धारगा करने वाले विराट् स्वरूप-जिसके लोम विवरों में समस्त विश्व रहा करते हैं--महान्-ग्रादि रूप ग्रीर जो सृजन करने की ग्रोर उन्मुख होता हुआ जो अपनी कला से ही हृदय में नित्य सूक्ष्म को एकचित करके सुजन करने वाला है या सृजन किया था उस ग्रज को मैं भजता है ।।२।। योगा-भ्यास से समाधिस्य होने वाले योगी लोग जो सुर-नर श्रीर मनुगण हैं वे ध्यान में एकनिष्ठ होकर जिसका ध्यान किया करते हैं। ऐसे होते हुये भी स्वप्त में भी रहने वाले उसको कितने ही जन्मों में भी तप करके नहीं देख पाते हैं उस स्वेच्छामय-त्रिगुण से परे रहने वाले-विकाररहित एवं निरीह तथा केवल भक्तों के ध्यान करने के हेतु से ही उपमा रहित परम सुन्दर श्याम स्वरुप के धारण करने वाले का मैं ध्यान करता हुँ।।३॥ गुलों से भ्रतीत ग्रर्थात् पर-परब्रह्म-श्रच्युत कृष्णा की मैं वन्दना करता **ट्रॅ** जिससे प्रकृ-ति-ब्रह्मा-विष्णु और शिव ग्रादि समस्त प्रकट हुए थे ।।४।। श्री मान् व्यास देव ते श्रुति गण को वत्स बनाकर भारती रूपिणी काम घेनु से इस अपूर्व परम अमृत का बोहन किया था। वह यह अत्यन्त सुन्दर-ब्रह्मवैवर्त्त पुराण है। हे मुख्यों ! ग्राप सब लोग इस ग्रक्षय्य मिष्ट दुग्ध का बार-बार पान करो भीर खूब करो।।।।। भगवान श्री वासुदेव के लिये नमस्कार है।

श्रों नारायणं नमस्कृत्य नरञ्जेव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीञ्जेव ततो जयमुदीरयेत् ॥

श्रों भारते नित्यां नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। नैमित्तिकीं कृत्वा क्रियामूषुः कुशासने । १॥ एतस्मिन्नन्तरे सौतिमागच्छन्तं यद्वच्छया। प्ररातं सुविनीतं तं विलोक्य ददुरासनम् ॥२॥ तंसम्पूज्यातिथिभक्तयाशौनकोमुनिपुङ्गवः। पप्रच्छकुशलं शान्तं शान्तः पौराग्गिकं मुदा ॥३॥ वत्मीयासविनिर्मुक्तं वसन्तं सुस्थिरासने। सस्मितं सर्वतत्वज्ञं पुरागानां पुरागवित् । ४॥ परं कृष्णकथोपेतं पुराणं श्रुतिसुन्दरम्। मञ्जलं मञ्जलाहंञ्च सवदा मञ्जलालयम्।।१। सर्वमञ्जलवीजञ्ज सर्वदा मञ्जलप्रदम्। सर्वीमञ्जलविघ्नञ्च सर्वेसम्पत्करं वरम् ॥६॥ हरिभक्तिप्रदं शखत् सुखदं मोक्षदं भवेत्। तत्वज्ञानप्रदं दारपुत्रपौत्रविवर्द्धनम् ॥७॥ पप्रच्छ सुविनीतऋ विनीतो मुनिसंसदि। यथाकाशे तारकारणां द्विजराजो विराजते ॥ । । ।।

भगवान श्री नारायण भौर नरो में उत्तम नर को नमस्कार करके तथा भगवती सरस्वती देवी की वन्दना करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। भारत में नैमिष नामक अरण्य में शौनक श्रादि श्रद्धासी सहस्र ऋषिगण श्रपनी नित्य श्रीर नैमित्तिक क्रिया का सम्मादन करके कुशा के श्रासनों पर स्थित हुए थे।।१।। इसी श्रन्तर यद्वच्छ्या भाते हुए सौति को प्रणत एवं सुविनीत देख कर समस्त ऋषियों ने उनको श्रासन सम्भित किया था।।२।। मुनिगण में परम श्रेष्ठ शौनक जी ने भक्ति भाव से उन श्रतिथि स्वरूप सौति की भली भाँति पूजा करके शान्त भाव वाले शौनक जी ने परम शान्त पौराणिक शौति से प्रसन्नता के साथ कुशल पूछा था।।३।। मार्ग के भावास से विनिमुक्त होने वाले तथा सुस्थिर श्रासन पर वास करते हुए मन्द स्मित से समन्वित-समस्त तत्वों के ज्ञाता स्त जी से पुराणों के पुराने विद्वान शौनक जी ने कुशल प्रश्न किया था। इसके प्रनत्तर फिर उस मुनियों की सभा में जिस प्रकार से तारकों के मध्य में द्विजराज विराज-मान रहता है उसी भौति विराजते हुए प्रत्यन्त विनीत शौनक जी ने सुवि-नीत सौति से ऐसे पुराण के विषय में पूछा था जो श्री कृष्ण की कथा से युक्त हो - श्रुति सुन्दर-परम पुराण-मङ्गल और मङ्गल करने के योग्य हो-सदा मङ्गल का प्रालय हो- समस्त मङ्गलों का बीज-शश्वत सुख प्रदान करने वाला और मोक्ष देने वाला हो-तत्वों के ज्ञान का प्रदान करने वाला तथा स्त्री, पुत्र और पौत्रों के वर्षन करने वाला हो । एसा जो भी कोई पुराण हो उसके विषय में प्रश्न किया था।।४-८॥

प्रस्थान भवतः कुत्र कुत आयासि ते शिवम् ।

किमस्माकंपुण्यदिनवत्स ! त्वदृशंनेन च ॥६॥

वयमेव कलौ भीता विशिष्टज्ञानविज्ञताः ।

मुमुक्षवो भवे मग्नास्तद्धेतुस्त्विमहागतः ॥१०॥
भवान् साधुमंहाभागः पुराणेषु पुराणवित् ।
सर्वेषु च पुराणेषु निष्णातोऽतिकृपानिधिः ॥११॥
श्री कृष्णे निश्चला भक्तियंतो भवति शाश्वती ।
तत् कथ्यतां महाभाग ! पुराणं ज्ञानवर्द्धनम् ॥१२॥

गरीयसी या मोक्षाच्च कर्ममूलनिकृन्तनी ।

संसारसिन्नबद्धानां निगड्च्छेदकृन्तनी ॥१३॥

भवदावाग्निदंधानांपीयूषवृष्टिविष्णी ।

सुखदानन्ददा सौते ! शश्वच्चेतिसजीविनाम् ॥१४॥

शौनक ने कहा—इस समय श्रापका प्रस्थान कहाँ के लिये हुआ है और अब कहाँ से आप आ रहे हैं। श्रापका मङ्गल हो। हे बत्स ! श्रापके आज-दर्शन से क्या ही हम सबका पुण्य दिन है। हम सब इस कलियुग में बहुत ही हरे हुए हो रहे हैं क्यों कि हम विशिष्ट ज्ञान से रहित हैं। मुक्ति पाने की इच्छा बाले हैं और इस संसार में मगन हो रहे हैं। उसी हेतु के लिये ग्रापका भ्रागमन यहाँ हो गया है। भ्राप परम साधु महान भाग्य वाले और पुराणों में पुराण के परम वेत्ता हैं। भ्राप तो समस्त पुराणों में भ्रत्यन्त निष्णात्त विद्वान है और भ्रत्यन्त कृपा के सागर हैं। जिससे श्री कृष्ण भगवान में निरन्तर रहने वाली निश्चल भित्त उत्पन्न हों है महाभाग ! वहीं ज्ञान का वर्षन कराने वाला पुराण वर्णन की जिए ।। ६-१२।। जो मोक्ष से भी बड़ी कर्मों के मूल का निक्चन्तन करने वाली और संसार में सन्निवदीं के निगड़ों का छेदन और कृन्तन करने वाली हो।।१३।। संसार रूपी दावानल से दग्ध प्राणियों के लिये पीयूष की वृष्टि करने वाली हो हे सीते! जो जीवों के चित्त में शश्चत सुख देने वाली तथा भ्रानन्द प्रदान करने वाली कथा हो उसे कहिए।१४।।

यत्रादौ सर्ववीजञ्चपरब्रह्मनिरूपण्म्।
तस्य सृष्टचोन्मुखस्यापिसृष्टेरुत्कीर्तानं परम्॥१४॥
साकारवानिराकारपरमात्मस्वरूपकम् ।
किमाकारञ्च तद्ब्रह्म तद्ध्यानं किञ्च भावनम् ॥१६॥
ध्यायन्ते वैष्णवाः किम्वा किम्वा सन्तश्च योगिनः।
मतं प्रधान केषां वा गृढं वेदे निरूपितम् ॥१७॥
प्रकृतेश्च य ग्राकारो यत्र वत्स ! निरूपितः।
गुणानां लक्षणां यत्र महदादेश्च निर्णयः ॥१८॥
गोलोकवर्णानं यत्र यत्र वैकुण्ठवर्णनम् ।
वर्णनं शिवलोकस्य यत्रान्यत् स्वगवर्णनम् ॥१८॥
श्रशानाञ्चकलानाञ्चयत् स्वगवर्णनम् ॥१८॥
श्रशानाञ्चकलानाञ्चयत् स्वगवर्णनम् ।
के प्राकृताःकाप्रकृतिः कञ्चात्मा प्रकृतेःपरः ॥२०॥
निगृढं जन्मयेषांवादेवानांदेवयोषिताम् ।
समुद्रास्तः समुद्रास्यां श्रोलानां सरितामपि ॥२१॥

जिसमें भ्रादि में सब के बीज स्वरूप परब्रह्म का निरूपण हो-सृष्टि के द्वारा उन्मुख भी उसकी सृष्टि की उत्पत्ति का जिसमें परम की तंन किया गया है। १४। । परमात्ना का स्वरूप साकार है प्रथवा निराकार है ग्रीर उस क्या आकार है— उस ब्रह्म का ध्यान किस तरह का होता है भीर उसकी भावना किस प्रकार की हुन्ना करती है।।१६॥ वैष्णव लोग किस तरह का ध्यान किया करते हैं और सन्त योगी जन किस रीति से उसका ध्यान करते हैं। किनका मत इनमें प्रधान होता हैअथवा कौन सा गूढ मत है जो वेदों में निरूपित किया गया हो ॥१७॥ हे वत्स ! जहाँ पर कृति का जो आकार निरूपित किया गया हो और गुणों का लक्षण बया जिसमें यह महदादि निर्णय किया गया है ।।१८।। जिसमें गोलोक का वर्णन भीर बैक्ष होक का वर्णन किया गया है तथा शिव लोक का वर्णन भीर भ्रत्य स्वर्ग का वर्णन किया गया है ।।१६॥ हे सीते ! जिसमें ग्रंशों का ग्रीर कलाग्रों का निरूपण हो-कौन प्राकृत है-कौन प्रकृति है भीर प्रकृति से पर आत्मा कौन है यह जिसमें बताया गया हो-जिसमें देवों का तथा देवाञ्चनाम्रों का निगृढ जन्म हो-समुद्रों-रौलों ग्रीर नदियों की जिसमें उत्पत्ति का वर्णन हो उसका वर्णन की जिए ॥२०-२१॥

> के वांशाः प्रकृतेश्विष कलाः का वा कलाकलाः । तासाञ्च चिरतध्यानं पूजास्स्तोत्रादिकं शुभम् ॥२२॥ दुर्गासरस्वतीलक्ष्मीसावित्रीणाञ्च वर्णनम् । यत्रैव राधिकाख्यानमत्यपूर्वं सुधोपमम् । २३॥ जीवकर्मविपाकश्च नरकाणाञ्च वर्णनम् । कर्मणां खण्डनं यत्र यत्र तेम्यो विमोक्षणम् ॥२४॥ वेषाञ्च जीविनां यत् यत् स्थानं यत्र शुभाशुभम् । जीविनां कर्मणो यस्मात् यासु च योनिषु ॥२४॥ जीविनां कर्मणो यस्मात् यो यो रोगो भवेदिह । मोक्षणं कर्मणो यस्मात् याञ्च तक्षिरूपय ॥२६॥

मनसातुलसीकालीगङ्गापृथ्वीवसुन्घरा । श्रासां यत्र शुभास्यानमन्यासामपि यत्र वे ॥२७॥ शालग्रामशिलानाञ्च दानानाञ्चानरूपणम् । श्रपूर्वं यत्र वा सौते ! धर्माधर्मनिरूपणम् ॥२६॥

प्रकृति के ग्रंश कीन हैं तथा कला कीन हैं ग्रीर कला कला कीन हैंउनका समग्र चिरत्र तथा घ्यान एवं पूजा ग्रीर शुभ स्तीत्र ग्रादि जिसमें हो
11211 दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी ग्रीर सावित्री का वर्णन जिसमें हो ग्रीर ग्रत्यत्त
ग्रपूर्व एवं ग्रमृत के समान राधिका का ग्राख्यान जिसमें हो 112311 जीबों के
कमों के विपाक का वर्णन तथा नरकों का वर्णन-कमों का खण्डन जिस-जिसमें
उनसे विमोक्षण का वर्णन किया गया हो 112811 जिन जीवों का जो जो स्थान
चहाँ शुभ ग्रीर ग्रशुभ हो-जीवों के कमों का जिससे जिन योनियों में जन्म होता
है तथा जीवों के कमं का जिनसे जो जो रोग यहां होता है तथा जिससे कमों
से मोक्ष ग्रर्थात् खुटकारा होता है उनका सब निरूपण की जिए 1124-2811 मनसा, तुलसी, काली, गंगा, पृथ्वी, वसुन्धरा इनका जिसमें तथा ग्रन्यों का भी शुभ
शाख्यान हो शालग्राम शिलाग्रों का ग्रीर दानों का निरूपण तथा गर्म ग्रीर
ग्रांसमं ग्रपूर्व निरूपण जिसमें हो हे सौते ! उसे कथन की जिए 1129-रेवा

गणेश्वरस्य चरितं यत्र तज्जन्म कमं च।
कवचस्तोत्रमन्त्राणां गूढानां यत्र वर्णनम् ॥२६॥
यदपूर्वमुपाख्यानमश्रुतं परमाद्भुतम् ।
कृत्वा मनिस तत् सर्वं साम्प्रत वक्तुमहेसि ॥३०॥
यत्र जन्मश्रमो विश्वे पुण्यक्षेत्रं च भारते।
परिपूर्णतमस्यापि कृष्णस्य परमात्मनः ॥३१॥
जन्म कस्यगृहेलब्धंपुण्येपुण्यवतो सुने।
सुतं प्रसूता का धन्या मान्यापुण्यवतो सुने।

स्राविभू य च तद्गेहेक गतः केन हेतुना।
गत्वा कि कृतवांस्तत्र कथं वा पुनरागतः ॥३३॥
भारावतरण केन प्राथितो गोश्चकार सः।
विधाय कि वा सेतुञ्च गोलोकं गतवान् पुनः॥३४॥
इतीदमन्यदाख्यानं पुराणं श्रुतिदुर्लंभम्।
दुर्विज्ञेयं मुनीनाञ्च मनोनिर्मलकारणम् ॥३४॥

जिसमें गए। के ईश्वर का जन्म और चरित्र एवं कर्म हो तथा कवच, स्तोत्र और मन्त्रों का जोकि अत्यन्त गूढ़ हैं जिसमें वर्णन किया गया हो ।।२६।। जो कोई अति अपूर्व और परम अद्भुत पहिले न सुना हुआ उपाख्यान हो वह सब मनमें करके इस समय आप कहने के योग्य होते हैं ।।३०॥ जिसमें परिपूर्णतम परमात्मा कृष्ण का जन्म भ्रम विश्व में और पुण्य क्षेत्र भारत में होता है ।।३१॥ ह मुने ! किस पुण्यवान के परम पुण्य घर में जन्म प्राप्त किया था और वह कौन सी मानने के योग्य पुण्य वाली सती परम घन्य श्री जिसने उसे सुत के स्वरूप समुत्पन्न किया था ।।३२॥ उसके घर में प्रकट होकर किस कारण से कहाँ पर गये थे और वहाँ जाकर क्या किया था अथवा क्यों एवं कैसे फिर आ गये थे ? ।।३३॥ किसके द्वारा उससे इस प्रश्वी के भार के अवतरण की प्राथना की गई थी और क्या सेतु करके फिर वह गोलोक को खले गये थे ।।३४॥ यह इस प्रकार का तथा अन्य श्रुतिवुर्लभ आख्यान और पुराण जोकि मुनियों को दुर्विज्ञेय हो और मन के निमंल करने का कारण स्वरूप हो वर्णन किरये ।।३४॥

सर्वं कुशलमस्माकं त्वत्पादपद्मदर्शनात्। सिद्धक्षेत्रादागतोऽहं यामि नारायगाश्रमम्॥ द्वष्ट्वा विप्रसमूहञ्च नमस्कत्तुं मिहागतः। द्वष्ट्ञच नैमिषारण्यं पुण्यदञ्चापि भारते ॥३६॥ देवं विप्र गुरुं हष्ट्वा न नमेद् यस्तु संभ्रमात् । स कालसूत्र व्रजति यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥३७॥ हरिब्राह्मग्रारूपेगा शक्वद् भ्रमित भारते । सुकृती प्रगमेत् पुण्यात् ब्राह्मग्रां हरिरूपिग् म् ॥६६॥ भगवन् ! यत्त्वया पृष्ट ज्ञातं सर्वमभीष्सितम् । सारभूतं पुराग्रोषु ब्रह्मवैवर्त्तमुत्तमम्॥३६॥ पुराणोपपुराणानां वेदानां भ्रमभञ्जनम् । हरिभक्तिप्रदं सर्वतत्वज्ञानिववर्द्धनम् ॥४०॥ कामिनां कामदञ्चेदं मुमुक्षूणाश्च मोक्षदम् । भक्तिप्रदं वृष्णवानां कत्पवृक्षस्वरूपकम् ॥४१॥ ब्रह्मखण्डे सर्ववीजपरब्रह्मानिरूपणम् । ध्यायन्ते योगनः सन्तो वष्णवा यत् परात्परम् ॥४२॥

सौति ने कहा — ग्रापके चरण कमल के दर्शन से हमारा सब प्रकार का कुशल है। में इस समय सिद्ध क्षेत्र से भाया हूँ भौर नारायणाश्रम को जा रहा हूँ। ग्राप समस्त विप्रों के एक विशाल समुदाय को यहाँ एकत्रित देख कर सबको नमस्कार करने के लिये ही यहाँ पर ग्रा गया हूँ। भौर भारत में परम पुण्य का प्रदान करने वाला इस नैमिषारण्य के दर्शन करने को मैं यहाँ ग्रा गया हूँ। ३६।। देवता-विप्र भौर गुरु को देखकर जो कोई सम्भ्रम से नमन नहीं किया करता है वह काल सूत्र नामक नरक में जब तक चन्द्र ग्रीर सूर्य स्थित रहते हैं जाकर पड़ा रहा करता है।।३७।। इस भारत में ब्राह्मण के स्वरूप से भगवान हरि निरन्तर भ्रमण किया करते हैं। जो सुकृत करने वाला होता है बही हुरि के स्वरूप वाले ब्राह्मण को प्रणाम किया करता है।।३८।) हे भगवन का प्रणाम किया करता है।।३८। हे भगवन का प्रणाम किया करता है।।३८। हे भगवन का प्रणाम की प्रणाम किया करता है।।३८। हे भगवन का प्रणाम की प्रणाम किया करता है।।३८। हे भगवन का प्रणाम की प्रणाम ग्राप्त ग्राप्त ग्राप्त (इन्छित) मैंने सम्प्रम

लिया है। पुराणों में जो सारभूत वह उत्तम ब्रह्म वर्त पुराण है।।३६।।
यह ब्रह्म वैवर्त पुराण अन्य पुराण तथा उप-पुराण और वेदों के अम का
भञ्जन करने बाला-हरि की भक्ति को प्रदान करने वाला और समग्न तत्त्वों के
ज्ञान का बढ़ाने वाला है।।४०।। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण कामियों के कामों का
प्रदान करने वाला और जो मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं उनको
मोक्ष देने वाला होता है। वैष्णव जनों को भगव द्भक्ति देने वाला कल्प वृक्ष के
स्वरूप के समान है।।४१।। ब्रह्म खण्ड में सबका बीज जो परब्रह्म का निरूपण
है और जो पर से भी पर है उसको सन्त-योगीगण वैष्णव ध्यान में लाया
करते है।।४२।।

बैष्णवा योगिनः सन्तो न च भिन्नाश्च शौनक।
स्वज्ञानपरिपाकेन भवन्ति जीविनः क्रमात् ॥४३।।
सन्तो भवन्ति सत्सङ्गाद् योगिसङ्गेन योगिनः।
बैष्णवा भक्तसङ्गेन क्रमात् सद्योगिनः पराः ॥४४॥
यत्रोद्भवश्च देवानां देवानां सर्वजीविनाम्।
ततः प्रकृतिखण्डे च देवीनां चरितं शुभम् ॥४५॥
जीवकर्मविपाकश्च शालग्रामिनरूप्णाम्।
तासाञ्च कवचस्तोत्रमन्त्रपूजािनरूपण्म्।
प्रकृतेर्लक्षरणं तत्र कलांशानां निरूपण्म्।
कृतिर्लक्षरणं तत्र कलांशानां निरूपण्म्।
कृतिर्लक्षरणं तत्र कलांशानां वर्षात्र ।।४७।
सुकृतीनां दुष्कृतीनां यद् यत् स्थानं शुभाशुभम्।
वर्णनं नरकाणाञ्च रोगाणां मोक्षरणं ततः॥४६॥

हे शौनक ! वैष्णव-योगी भीर सन्त भिन्न नहीं हैं। भपने जान के परिपाक से क्रम से जीवी हुमा करते हैं। ।४३।। सन्तपुरुषों के सङ्ग करने से सन्त होते हैं भीर योगियों के सङ्ग करने में योगी होते हैं। भक्तों के सङ्ग से वैष्णव होते हैं भीर इस प्रकार से कम से ये पर सहयोगी हुमा करते हैं। ।।४४॥ जिसमें देवो का और सर्वजीवियों देवियों का उद्भव है वह इसके आगे प्रकृति खण्ड में देवियों का ग्रुम चरित दिया हुआ है।।४४।। जीवों के कमों का विपाक और रालग्राम का निरूपण तथा उनके कवच, स्तोत्र, मन्त्र और पूजा का मली मौति निरूपण है।।४६।। वहीं पर प्रकृति का लक्षण और कलांशों का निरूपण है। उनकी कीत्ति का पूर्णतया कीत्तं ग्रोर प्रभाव भी निरूपित किया गया है।।४७॥ पुण्य वालों का ग्रोर दुष्कृत (पाप) करने वालों का जो-जो ग्रुम भीर ग्रुभ स्थान है उसका तथा नरकों का एवं रोगों का वर्णन है भीर फिर उनसे कैसे खुटकारा होता है इसका भी निरूपण वहाँ पर होता है।।४६॥

ततो गराशाख डे च तज्जनम परिकीत्तितम्। **अ**तीवापूर्वचरितं श्रुतिवेदसुदुर्लभम् ॥४६॥ गरोशभृगुसवादसर्वतत्वनिरूपराम् । निगूढ़कवचस्तोत्रमन्त्रतन्त्रनिरूपग्म ॥५०॥ श्रीकृष्णजन्मखण्डञ्च कीत्तितञ्च ततः परम । भारते पुण्यक्षेत्रे च श्रीकृष्णजन्म कर्म च ॥५१॥ भुवो भारावतरएां कीडाकौतुकमञ्जलम्। सतां सेतुविधानञ्च जन्मखण्डे निरूपितम् ॥४२॥ इदं ते कथितं विप्र ! पुरागाप्रवरं वरम्। चतुःखण्डपरिमितं सर्वधर्मनिकपितम् ॥१३॥ सर्वेषामीप्सिततमं सर्वाशापूर्णकारराम्। ब्रह्मवैवर्त्तकं नाम सर्वाभीष्टफलप्रदम् ॥५४॥ सारभूत पुरारोषु केवलं वेदसम्मितम्। विवृतं ब्रह्मकात्स्त्यंञ्च कृष्णेन यत्र शौनक ! ॥ १४॥ ब्रह्मवैवर्त्त कं तेन प्रवदन्ति पुराविदः। इदं पुराणसूत्रञ्च पुरा दत्तञ्च ब्रह्मणे ॥४६॥

इस प्रकृति खण्ड के पश्चात् गराशेश खण्ड है उसमें उसका जन्म बताया गया है। यह बहुत ही ग्रपूर्व चरित्र है जोकि श्रुति (वेद) में भी भुदुर्लभ है

॥४६॥ गराशे श्रीर भृगु का सम्वाद है जिसमें सम्पूर्ण तत्त्वों का निरूपरा किया गया है। ग्रत्यन्त गृढ़ कवच-स्तोत्र-मन्त्र ग्रीर तन्त्रों का निरूपण किया गया है ।। ५०।। इस गरोश खण्ड के पश्चात् श्रीकृष्ण जन्म खण्ड है श्रीर उसका बहुते ग्रच्छी तरह कीर्त्तन किया गया है। इस परम पुण्य क्षेत्र भारत में श्रीकृष्ण का जन्म भौर उनके कर्म कलापों का वर्णन है।।।४१॥ इस जन्म खण्ड में भूमण्डल के भार का भवतरए। जोकि कीड़ा के कौतुक स्वहरूप परम मङ्गल है। सत्पुरुषों के सेतुका विघान इस में निरुपित किया गया है।।५२।। हे विश्र ! मैंन प्रापको यह चार खण्डों के परिमारा वाला-समस्त धर्मों के निरूपरा करने वाला पुराणों में सबसे शेष्ठ ग्रीर ग्रत्यन्त उत्तम ब्रह्मवैवर्त्त पुराण बता दिया है ॥ ५३॥ यह ब्रह्मवैवर्त्त सभी को मभौष्ट पुराएए है क्योंकि यह समस्त प्रकार की श्राशाओं के परिपूर्ण कर देने का कारएएस्वरूप होता है श्रीर सम्पूर्ण इच्छितों के फलों का प्रदान करने वाला है।। ४४।। यह पुराएगों में सारस्वरूप है भौर केवल वेदों से सम्मित होता है। हे शौनक ! जिसमें कृष्ण के द्वारा बहा की पूर्णता को विवृत किया गया है।। ११।। इसीलिये इस पुरारण को पुरावेत्ता विद्वान लोग ब्रह्मवैवर्ता नाम से कहा करते हैं। श्रीर यह पुराण सूत्र पहिले ब्रह्मा के लिये दिया गया था।।५६॥

निरामये च गोलोके कृष्णोन परमात्मना।
महातीर्थे पुष्करे च दत्तं धर्मीय ब्रह्मणा ॥५७॥
धर्मेणा दत्तं पुत्राय पीत्या नारायणाय च।
नारायणिर्धगवान् प्रद्दौ नारदाय च।।४८॥
नारदो व्यासदेवाय प्रद्दौ नारदाय च।।४८॥
नारदो व्यासदेवाय प्रद्दौ नास्त्राय च।।४६॥
नारदो व्यासदेवाय प्रद्दौ नास्त्राय च।।४६॥
मह्यं ददौ सिद्धक्षेत्रे पुण्यदे सुमनोहरम्।
मस्दं कथितं ब्रह्मन्! तत् सम्प्रं निशासय।।६०॥
मश्दादशसहस्रन्तु व्यासेनेदं पुरासकम्।

पुरासाकात्स्त्न्यं श्रवसो यत् फलं लभते नरः। तत् फलं लभते नूनमध्यायश्रवसोन च ॥६१॥

श्रामय (रोग-दोष) से रहित गोलोक में परमात्मा श्रीकृष्ण ने तथा महातीर्थ पुष्करा राज में ब्रह्मा ने धर्म के लिये दिया था।।५०।। फिर इसे धर्म ने प्रीति के साथ पुत्र के लिये भीर नारायण के लिये दिया था। भगवान् नारायण ऋषि ने नारद देविष के लिये दिया था।।५०।। देविष नारद ने ज्यास को दिया जो कि भागीरथी के तट पर प्रदान किया गया था। इसके अनन्तर महिष प्रवर ज्यास ने बड़ा महान बनाकर प्रस्तुत किया था।।६६॥ सुमनोहर इसको पुष्य प्रदान करने बाले सिद्ध क्षेत्र में ज्यास देव ने मुभे प्रदान किया था। हे ब्रह्मन् ! मैंने समग्र इसको कहा है उसे श्रवण करो।।६०।। ज्यासदेव के द्वारा यह ग्रठारह सहस्र पद्यों वाला पुराण निर्मित किया गया है। पूर्ण पुराणों के श्रवण करने से जो फल होता है निश्चय ही वही फल इसके एक ग्रध्याय के श्रवण से मनुष्य प्राप्त किया करता है।।६१॥

## २-परब्रह्मनिरूपणम्

किमपूर्वं श्रुतं सोते ! परमाद्भुतमीप्संतम् । सर्वं कथय संव्यस्य ब्रह्मखण्डमनुत्तमम् । १॥ वन्देगुरोःपादपद्मव्यासस्यामिततेजसः । हरिदेवान् द्विजान्नत्वाधर्मान् वक्ष्येसनातनान् । २॥ यत् श्रुतं व्यासवक्त्रेग् ब्रह्मखण्डमनुत्तमम् । श्रज्ञानान्धतमोध्वंसि ज्ञानवर्त्मप्रदीपकम् ॥३॥ ज्योतिःसमूहं प्रलये पुरासीत् केवल द्विजः ! । सूर्य्यंकोटिशमं नित्यमसंख्यविश्वकारग्गम ॥४॥ स्वेच्छामयस्य च विभोस्तज्जोतिरुज्ज्वलं महत् । ज्योतिरभ्यन्तरे लोकत्रयमेव मनोहरम् ॥४॥ तेषामुपरि गोलोकं नित्यमीश्वरवद् द्विज । त्रिकोटियोजनायामविस्तीर्गं मण्डलाकृति ॥६॥ तेजःस्वरूपं सुमहद्रत्नभूमिमयं परम् । अहण्यं योगिभिः स्वप्ने हश्यं गम्यञ्च वैष्णावैः ॥७॥

इस ध्रध्याय में परब्रह्म का निरूपएा किया ज:ता है। शौनक जी ने कहा — हे सौते ! ग्राज कितना अपूर्व श्रीर परम अन्द्रुत श्रवण किया है जोकि मन का ्र इच्छित था । धब ग्राप इस समस्त को भली भौति विस्तृत करके श्रत्युत्तम ब्रह्म खण्ड को कहिए। सौति ने कहा-मैं सर्व प्रथम भिमत तेज वाले गुरुदेव का व्यास जी के चरण कमल की बन्दना करता हूँ। फिर हरि-देवनए ग्रीर ब्राह्माणी को नमस्कार करके सनातन धर्मों का कथन करूँगा ।।१-२।। मैंने श्री व्यासदेव के मुख से जो यह अत्युत्तम अहा खण्ड सुना है जोकि ग्रज्ञान के अन्थकार का ब्वंस करने वाला और ज्ञान के पथ का प्रदर्शन करने वाला है ।।३।। हे द्विज ! पहिले प्रलय के होने पर यहां केवल एक ज्योति का समूह था जो कि एक करोड़ सूर्य की प्रभा के समान प्रभा से युक्त-नित्य श्रीर इस ग्रसंख्य विश्वों का कारण स्वरूप या ॥४॥ उस स्वेच्छामय विभू की बहों ज्योति ग्रत्यन्त उज्ज्वल ग्रीर महान थी। उसके ग्रम्यन्तर में मनोहर तीन लोकों की ज्योति विद्यमान थी ।।४।। हे द्विज ! उन सबके ऊपर ईश्वर के समान नित्य गोलोक धाम है जो तीन करोड़ योजन वाले आयाम से बहुत विस्तीर्ण (फीला हुम्रा-लम्बा चौड़ा) मण्डल के म्राकार वाला है ॥६॥ यह गोलोक धाम तेज के स्वरूप वाला-बड़े २ रत्नों से परिपूर्ण भूमि वाला-घोगियों को भी दिखाई न देने वाला ग्रीर स्वप्न में वैष्णवों के द्वारा जानने के योग्य ग्रीर देखने योग्य है।।७॥

> योगेन घृतमीशेन चान्तरीक्षस्थितं वरम् । ग्राधिव्याधिजरामृत्युक्षोकभीतिविविज्ञितम् ॥ न॥ सद्रत्नरचितासंख्यमन्दिरैः परिशोभितम् ।

लये कृष्णयुतं सृष्टौ पापगोपीभिरावृतम् ॥६॥
बदधो दक्षिणे सब्ये पञ्चाशत्कोटियोजन।त् ।
बंकुण्ठं शिवलोकञ्च तत्समं सुमनोहरम् ॥१०॥
कोटियोजनिवस्तीर्णं वैकुण्ठं मण्डलाकृति ।
लये शून्यञ्च सृष्टौ च लक्ष्मीनारायगान्वितम् ॥११॥
चतुर्भुं जैः पाषदंश्च जरामृःव्यादिवर्जितम् ।
संन्येचिशवलोकञ्च कोटियोजनिवस्तृतम् ॥१२॥
लये शून्यञ्च सृष्टौ च सपार्षदिशवान्वितम् ।
गोलोकाभ्यन्तरे ज्योतिरतीवसुमनोहरम् ॥१३॥
परमाह्लादकं शश्वत् परमानन कारग्रम् ।
ध्यायन्ते योगिनः शाश्वद् योगेन ज्ञानचक्षुषा ॥१४॥

ईश के द्वारा योग से घारण किया हुआ और अन्तरिक्ष में स्थित श्रेष्ठ तथा मानसिक व्यथा, शारीरिक रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक और भय से रहित है।।।।। अच्छी जाति के रत्नों से निर्मित किये हुए असंस्थ मन्दिरों से चहुँ ओर शोभा वाला है। लय के समय में कृष्ण से युक्त और सृष्टि के होने पर पाप गोपियों से आवृत रहता है।।।। उसके नीचे के भाग में दिक्षण तथा वाम भाग में पचास करोड़ योजन दूरी पर वैकृष्ठ लोक और शिव लोक हैं जो कि उस गोलोक धाम के समान ही बहुत सुन्दर हैं।।१०।। वैकृष्ठ लोक एक करोड़ योजन के विस्तार से युक्त है और यह भी मण्डल के आकार वाला होता है। यह वैकृष्ठ लय के समय में शून्य रहता है और सृष्टि के समय में लक्ष्मी नारायणा से युक्त रहता है।।११।। इस वैकृष्ठ में जो लक्ष्मी नारायणा के पार्षद होते हैं वे बार भुनाओं वाले होते हैं और वे जरा तथा मृत्यु आदि सबसे रहित रहा करते हैं। वाम भाग में शिव लोक है जिसका विस्तार भी एक करोड़ योजन का होता है।।१२।। लय के अवसर में यह शिव लोक भी शन्य स्वरूप वाला रहता है और सृष्टि के समय में पार्षदों से समन्वित शिव से युक्त रहा करता है। गोलोक के भीतर अत्यन्त मनोहर ज्योति होती हैं।।१३।।

and the second of the second of the second

यह गोलोक घाम परम श्राह्लाद के करने वाला और निरन्तर परम श्रानन्द के करने का कारण है। योगी जन सर्वेदा योग से तथा ज्ञान के नेत्रों से इसका ध्यान किया करते हैं।।१४॥

तदेवानन्दजनक निराकारं परात्परम् ।
तज्ज्योतिरन्तरे रूपमतीवसुमनोहरम् ॥१४॥
नवीननीरदश्यामं रक्तपङ्कजलोचनम् ।
शारदीयपार्वरोन्दुशोभातिलोचनाननम् ॥१६॥
कोटिकन्दपंलावण्यं लीलाधाम मनोरमम् ।
द्विभुजं मुरलीहस्तं सस्मितं पीतवाससम् ॥१७॥
सद्रत्नम्षरागैवेन भूषितं भक्तवत्सलम् ।
चन्दनोक्षितसर्वाङ्कं कस्तूरीकुङ्कुमान्वितम् ।
श्रीवत्सवक्षःसंभाजत्कौस्तुभेन विराजितम् ।
सद्रत्नमाररचितिकरीटमुकुटोज्ज्वलम् ॥१६॥
रत्नसिहासनम्थञ्च वनमालाविभूषितम् ।
तमेव परमं ब्रह्माभगवन्तं सनातनम् ॥२०॥
स्वेच्छामयं सर्ववीजं सर्वाधारं परात्परमः ।
किशोरवयसं शश्वद्गोपवेशविधायकम् ॥२१॥

वही ग्रानन्द को उत्पन्न करने वाले-बिना ग्राकार वाले पर से भी पर है। ग्र-तर में उसकी ज्योति का रूप ग्रत्यन्त मनोहर हैं। १९४।। उसका नवीन मेंघ के समान स्थाम वर्ण होता है ग्रीर लाल कमल के तुल्य नेत्र हैं तथा शरकाल की पूर्णिमा के पूर्ण चढ़ की शोभा से भी ग्रिधिक शोभा वाले लोचनों से युक्त मुख है । १६।। करोडों कामदेव के सहश लावण्य से युक्त हैं-लीला के घाम ग्रीर मनोहर हैं। दो भुजाग्रों से युक्त-हाथ में वंशी घारण करने वाले मन्द मुस्कान से ग्रन्विन ग्रीर पीले रङ्ग का वस्त्र ग्रंथीं पीताम्बर घारण करने वाले हैं।।१७।। ग्रच्छी जाति के उक्तम रत्नों के निर्मित भूषणों के समूह से विभूषित हैं ग्रीर ग्रपने भक्तों

पर प्यार करने वाले हैं। चन्दन से सब प्रङ्ग उनके उक्षित है जो चन्दन कस्तूरी थ्रीर कुङ्क म से श्रान्वत होता है।।१८।। वक्षःस्थल में श्री वत्स से सम्भ्राजित कौस्तुभ से शोभायुक्त हैं। उसी परम ब्रह्म सनातन भगवान को जो स्वेच्छामय हैं-सबका बीज स्वरूप हैं-सबका श्राधार हैं। ग्रीर पर से भी पर हैं तथा किशोर श्रवस्था वाले हैं श्रीर सदा गोप के वेष के करने वाले हैं।।२०-२१।।

कोटिपूर्णेन्दुशोभाळां भक्तानुग्रहकातरम् ।
निरीहं निर्विकारञ्च परिपूर्णतम् विभुम् ॥२२॥
रासमण्डलमध्यस्यं शान्तं रासेश्वरं वरम् ।
मङ्गल्यं मङ्गलाहंञ्य मङ्गलं मङ्गलप्रदम् ॥२३॥
परमानन्दवीजञ्च सत्यमक्षरमव्ययम् ।
सर्वसिद्धीश्वरं सर्वसिद्धिर् पञ्चसिद्धिदम् ॥२४।
प्रकृतेः परमीशानं निर्गं गा नित्यविग्रहम् ।
ग्राद्यं पुरुषमव्यक्तं पुरुहूतं पुरुष्टुतम् ॥२४॥
सत्यं स्वतन्त्रमेकञ्च परमात्मस्वरूपकम् ।
ध्यायन्ते वैष्णवाः शान्ताः शान्तं तत् परमायणम् ॥२६॥
एवं रूपं परं विभ्रद्भवानेक एव सः ।
दिगिश्च नभसा सार्द्धं शूग्यं विश्व ददर्श ह ॥२७॥

करोड़ों पूर्ण चन्द्र की शोभा से युक्त उनका स्वरूप है। सर्वदा अपने भनतों पर अपुष्ट करने के लिये कातर रहा करते हैं। निरीह अर्थात समस्त चेष्टाओं के रहित एवं बिना विकार वाले हैं। परिपूर्णतम एवं विभु अर्थात सर्व व्यापक हैं ॥२२॥ रास रचने के मण्डल में मध्य में स्थित हैं-शान्त स्वरूप से युक्त-रास के अधिपति वर हैं स्वयं मंगल करने वाले-मंगलों के योग्य-मंगल-म्य स्वरूप वाले और मंगलों के प्रदान करने वाले हैं ॥२३॥ परम आनन्द के बीज स्वरूप हैं सत्य रूप हैं-क्षरण से रहित और अव्यय हैं। समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं समस्त सिद्धियों के स्वरूप शौर सिद्धियों के प्रदान करने वाले हैं।

।।२४।। प्रकृति से पर-सबके स्वामी-निर्णु एा-नित्य विग्रह वाले ग्राद्य पुरुष-ग्रव्यक्त पुरुष्त ग्रीर पुरुष्टुत हैं ।।२४।। वे सत्य - स्वतन्त्र ग्रीर एक हैं तथा परमात्मा के स्वरूप वाले हैं। उस शांत स्वरूप परमायन का शांत वैष्णव व्यान किया हैं।।२६।। इस प्रकार ने पर रूप को धारण करने वाले वह भगवान एक ही हैं उन्होंने दिशाग्रों ग्रीर ग्रीकाश के साथ शून्य विश्व को देखा था।।२७।।

## ३-सृष्टिनिरूपणम् (१)

हल्द्वा श्रुन्यमयं विश्व गोलोकञ्च भयङ्करम्।
निर्जन्तु निर्जलघोरं निर्वातं तमसावृतम्।।१।।
वृक्षशैलसमुद्रादिविहीनं विकृताकृतम्।
निर्मू त्तिकञ्च निर्धातु निःशस्यं निस्तृरां द्विज ।।२।।
ग्रालोच्य मनसा सर्वमेक एवासहायवान्।
स्वेच्छ्या स्रव्धारोभे सृष्टि स्वेच्छामयः प्रभुः।।३।।
ग्राविर्वभूवुः सर्वादौ पुसो दक्षिणपार्श्वतः।
भवकारणारूपाश्च मूर्तिमन्तस्त्रयो गुरााः।।४।।
ततो महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्र एव च।
स्परसगन्धस्पर्शशब्दाञ्च वेतिसङ्गकाः।।४।।
ग्राविर्वभूव तत्पश्चात् स्वयं नारायणः प्रभुः।
श्यामो युवा पीतवासा वनमालोचतुर्भुजः।।६।।
शङ्क्ष्यमो युवा पीतवासा वनमालोचतुर्भुजः।
रत्नभूषणभूषादयः शाङ्गी कौस्तुभभूषणः।।७।।

इस अध्याय में सृष्टि का निरूपण किया जाता है। सौति ने कहा— इस विक्य को शुन्यता से पूर्ण तथा गोलोक को भयंकर देख कर जो कि जनुआं से रहित-निर्जल-घोर-वायु रहित और ग्रंधकार से ग्रावृत था।।१।। हे द्विज ! यह वृक्ष-शैली और समुद्र ग्रादि से विहीन था-विकृत ग्राकृति से युक्त-मूर्तियों से रहित निर्धातु शस्यों से विजित-बिना तृणों वाला था।।२।। उस समय में स्वेच्छामय प्रभु ने इस सबको मनसे ग्रालोचित करके एक ही के बिना किसी की सहायता प्राप्त किये हुए ग्रपनी ही इच्छा से इस मृष्टि का सूजन करना ग्रारम कर दिया था।।३।। सबके ग्रादि में परम पुरुष के दक्षिण पार्व से संसार के कारण स्वरूप मृतिमान तीन गुणा प्रकट हुए थे।।४।। इसके परचात उन से यह तत्व और महत्तत्व से ग्रहकार भीर ग्रहकार से पंच तंमात्रा प्रकट हुए थे जो रूप-रस-गंध स्पर्श-भीर शब्द इन संजाभों वाले थे प्रकट हुए ॥४।। इसके ग्रन्तर स्वयं नारायण प्रभु ग्रविमूत्त हुए थे जो श्यामवर्ण वाले-युवा ग्रवस्था से युक्त-पीताम्बरधारी वनमाला पहिने हुए और चार भुजाभों वाले थे।।६।। प्रभु का स्वरूप उस समय में शंख-चक्र-गदा और पद्म का धारण करने बाला मन्द मुक्कान से युक्त मुख कमल वाला रत्नों-के भूषणों से विभूषित-शाङ्ग धनुष को धारण किये हुए ग्रीर कौस्तुभ के भूषणा वाला था।।७।।

श्रीव-सवभाः श्रीवासः श्रीनिधः श्रीविभावनः शारदेन्दुप्रभायुष्टमुखे दुसुमनोहरः ॥=॥
कामदेवप्रभायुष्टह्पलावण्यसुन्दरः ।
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुटाञ्जलिः ॥६॥
वरं वरेण्यं वरदं वराहं वरकारणम् ।
कारणं कारणानाञ्च कर्म तत्कर्मकारणम् ॥१०॥
तपस्तत्फलदं शश्वत्तपस्विनाञ्च तापसम् ।
बन्दे नवधनश्यामं स्वातमारामं मनोहरम् ॥११॥
निष्कामं कामहपञ्च कामघ्नं कामकारणम् ।
सर्वं सर्वेश्वरं सर्ववीजहूपमनुत्तमम् ॥१२॥
वेदहृपं वेदवीजं विदेवितंफलदं फलम् ।

वेदज्ञं तद्विधानञ्चसर्ववेदिवदां वरम् ॥१३॥ इत्युक्तवा भिक्तयुक्तश्च स द्वास तदाज्ञया। रत्निसहासने रम्ये पुरतः परमात्मनः ॥१४॥

वक्षःस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए श्री का वास-श्री के निधि ग्रीर श्री को विभावित करने वाले तथा शरस्काल के चन्द्र की प्रभा से युक्त मुख चन्द्र से श्रुटयन्त मनोहर थे ॥५॥ काम देव की प्रभा से युक्त रूप और लावण्य से परम सुन्दर वह अंजलि बाँधकर श्री कृष्ण के आगे स्थित हो-कर उनकी स्तुति करने लगे थे । १। नारायण ने कहा-परम श्रेष्ठ-वरण करने के योग्य-वर होने की योग्यता वाले-वर के कारएा-कारएों के भी कारए। ग्रीर उस कम के स्वरूप जो कर्मों का कारएा होता है ऐसे ग्राप है।।१०।। उसके फल के प्रदान करने तप हैं और निरन्तर तपस्वियों के भी तापस हैं-परम मनोहर स्वारमा राम ग्रर्थात् ग्रपने ही ग्रात्मा में रमण करने वाले नूतन मेघ के समान र्याम वर्ण वाले श्रापको मैं वन्दना करता हुँ।।११।। श्राप स्वयं कामनाश्रों से रहित हैं और काम रूप वाले हैं। ग्राप काम के नाशक हैं भीर काम के कारण स्वरूप भी हैं। ग्राप ही सब हैं-सब के ईश्वर हैं ग्रीर ग्रति उत्तम सब के बीज रूप हैं।। १२।। ग्राप वेद स्वरूप हैं वेदों के बीज हैं ग्रीर वेदों में कहे हुए फल के प्रदान करने वाले तथा स्वयं फल रूप हैं। ग्राप वेदों के तत्व के ज्ञाता हैं-वेदों के पूर्ण विधान हैं ग्रौर समस्त वेदों के विद्वानों में परम श्रोब्ठ हैं ।।१३।। भिनत भाव से युक्त उस नारायण ने इस प्रकार से स्तवन किया था और फिर उनकी आजा से परमात्मा के आगे रत्नों के रस्य सिहासन पर बैठ गये थे ।।१४।।

नारायणकृतं स्तोत्र यः श्रृणोति समाहितः। त्रिसन्ध्यञ्च पठेक्तित्यं पापं तस्य नविद्यते ॥११॥ पुत्रार्थी लभते पुत्रं भाय्यार्थी लभते प्रियाम्। म्रष्टराज्यो लभेद्राज्यं धनं म्रष्टधनोलभेत् ॥१६॥ कारागारेविपद्ग्रस्तःस्तोत्रेणमुच्यतेध्रुवम् । रोगात् प्रमुच्यतेरोगीवर्षं श्रुत्वातु संयतः ॥१७॥

श्राविबंभ्व तत्पश्चादात्मनो वामपाद्यतः ।

शुद्धंस्पटिकसङ्काशः पञ्चवकत्रो दिगम्बरः ॥१८॥

तप्तकाञ्चनवर्णाभजटाभारधरो वरः ।

ईषद्धास्यप्रसन्नास्यस्थिनेत्रश्चद्वशेखरः ॥१६॥

तिश्वलपहिश्चरो जपमालाकरः परः ।

सर्वसिद्धेश्वरः सिद्धो योगिनाञ्च गुरोर्गु रुः ॥२०॥

मृत्यौर्मृ त्युरीश्वरश्च मृत्युमृ त्युङ्खयः शिवः ।

श्रानन्दो महाज्ञांनी महाज्ञानप्रदः परः ॥२१॥

पूर्णचन्द्रप्रभायुष्टसुखहश्यो मनोहरः ।

वैष्णवानाञ्च प्रवरः प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा ॥२२॥

श्री कृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुटाञ्जलिः ।

पुजकाङ्कितसर्वाङ्ग साश्रुनेत्रोऽतिगद्गदः ॥२३॥

इस नारायण के द्वारा किये गये स्तोत्र को जो कोई पुरुष समाहित होकर श्रवण करता है भौर तीनों सन्ध्याश्रों में जो नित्य इसका पाठ किया करता है उसको कोई भी पाप नहीं रहा करता है ।।१४। जो पुत्र की इच्छा रखने वाला है उसे पुत्र प्राप्त होता है भौर जो भार्या के चाहने वाला पुरुष है उसे भार्या की प्राप्ति हो जाती है। जिसका राज्य श्रष्ट हो गया हो उसे राज्य का लाभ होता है और अब्द धन वाला पुरुष धन का लाभ किया करता है ।।१६।। जो कोई कारागार में विपत्ति से ग्रस्त होकर निग्रहीत हो वह इस स्तोत्र के पाठ द्वारा निश्चय ही मुक्त हो जाता है। रोगी पुरुष रोग से छुट कारा पाता है जो एक वर्ष तक संयत होकर इसका श्रवण करता रहता है ।१७। यह बहावैवर्त्त में नारायण कृत श्री कृष्ण स्तोत्र समाप्त होता है। सौति ने कहा—इसके ग्रनन्तर ग्रपने वाम पादवें से शुद्ध स्फटिक के सहस्त पाँच मुखों वाला दिगम्बर ग्रथित बिदक्त नग्न का श्राविभित्त हुगा थी। ११ की सी हुए

सुवर्ण के तुल्य जटाम्रों के भार को घारण करने वाला-परम श्रेष्ठ-थोड़े से हास्य से युक्त प्रसन्न मुख वाल-तोन नेत्रों को घारण करने वाले भीर मस्तक में चन्द्र को घारण किये हुए इनका स्वरूप था।।१६।। त्रिशूल भीर पिट्टिश को घारण करने वाले-हाथ में जप करने की माला लिये हुए-समस्त सिद्ध गए के स्वामी-परम सिद्ध भीर योगियों के गुरु के भी गुरू थे।।२०।। ये मृत्यु के भी मृत्यु-ईश्वर-मृत्यु और मृत्यु के जीतने वाले शिव थे। ज्ञान के भ्रानन्द वाल-महा-ज्ञानी भीर महान ज्ञान क प्रदान करने वाले पर थे।।२१।। पूण चन्द्र की प्रभा से अपुष्टसुख से देखने के योग्य और मन को हरण करने वाले थे। यह शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमिण थे भीर भ्रपने ब्रह्म तेज से पुज्वलित हो रहे थे।।२२।। यह भी श्री कृष्ण के भ्रागे स्थित होकर पुटाञ्जलि हो गये थे भ्रीर पुलकों से अब्द्धित समस्त देह वाले भ्रांखों से अश्रुपात करते हुए भ्रत्यन्त गद्गद होकर उनकी स्तुति करते थे।।२३।।

जयस्वरूप जयेदं जयशं जयकारणम्।
प्रवरं जयदानाञ्च वन्दे तमपराजितम् ॥२४॥
विश्वं विश्वेश्वरेशञ्च विश्वेशं विश्वकारणम्।
विश्वाधाञ्च विश्वेशः विश्वकारणकारणम्।।
विश्वाधाञ्च विश्वेशः विश्वकारणकारणम्।।
विश्वरक्षाकारणञ्च विश्वेषः विश्वेषं परम्।
विश्वरक्षाकारणञ्च विश्वेषः विश्वेषं परम्।
केलवीज फलाधारं फलञ्च तत्फलप्रदम् ॥२६॥
तेजःस्वरूपं तेजोदं सर्वतेजस्विनां वरम्।
इत्यवमुक्त्वा तं नत्वा रत्निसहासने वरे।
नारायणञ्च संभाष्य स जवास तदाज्ञया॥२७॥
इति शम्भुकृतं स्तोत्रं यो जनः संयतः पठेत्।
सर्वसिद्धिभवेत्तस्य विजयश्च पदे पदे ॥२६॥
सन्ततं वर्द्धते मित्रं धनमैश्वर्यमेव च।
धन्ततं वर्द्धते मित्रं धनमैश्वर्यमेव च।
धन्ततं वर्द्धते मित्रं धनमैश्वर्यमेव च।

श्री महादेव ने कहा—जय के स्वरूप वाले-जय को प्रदान करने वाले जय के स्वामी श्रोर जय के कारण जय देने वालों में श्रित श्रेष्ठ उस श्रपराजित की में वन्दना करता हूँ 11२४11 विश्व रूप विश्व के ईश के भी ईश्वर-विश्व के स्वामी-विश्व के कारण-विश्व के ग्राधार-विश्वस्त श्रोर विश्व के कारण के भी कारण ग्राप हैं 11२४11 इस विश्व की रक्षा के कारण-विश्व का हनन करने वाले-विश्व से जन्मा-पर-फल के बीज-फल के ग्राधार-फल स्वरूप श्रोर उसके फल को प्रदान करने वाले श्राप हैं 1२६1 महादेव जी ने कहा श्राप तेज के स्वरूप हैं तेज के देने वाले हैं श्रोर सम्पूर्ण तेजस्वियों में पर हैं। इस प्रकार से श्रीकृष्ण की स्तुति करके श्रेष्ठ रत्नों के सिहासन पर उनको नमस्कार करके नारायण से कह कर वह उनकी ग्राज्ञा से निवसित हो गये थे 11२७11 इस शम्भु के द्वारा किये गये स्तोत्र को जो मनुष्य संयत होकर पढ़ता है उसको समस्त सिद्धियों श्रीर पद-पद में विजय होता है। 1२६11 उस पाठ करने वाले को सदा मित्रों श्रीर पत-पद में विजय होता है। 1२६11 उस पाठ करने वाले को सदा मित्रों श्रीर धन की तथा ऐश्वर्य की वृद्ध होती है। शतुश्रों की सेना का क्षय होता है तथा दु:ल ग्रीर पाप भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। यह शम्भुकृत श्री कृष्ण स्तोत्र है। 1२६11

श्राविबंभूव तत्पश्चात् कृष्णस्य नाभिपङ्कजात् ।
महातपस्वी वृद्धश्च कमण्डलुकरो वरः ॥३०॥
शुक्लवासाः शुक्लदन्तः शुक्लकेशश्चतुर्मु खः ।
योगीशः शिल्पिनामीशः सर्वेषां जनको गुरुः ॥३१॥
तपसां फलदाता च प्रदातासर्वसम्पदाम् ।
स्रष्टा विधाता कर्ताचहर्ताचसर्वकर्मणाम ॥३२॥
धाता चतुर्णा वेदानां ज्ञाता वेदप्रसूःपितः ।
शान्तः सरस्वतीकान्तः सुशीलश्चकृपानिधिः ॥३३॥
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा तुष्टाव तं पुटाञ्चलिः ।
पुलकाङ्कितसर्वाङ्गो भक्तिन स्रात्मकन्धरः ॥३४॥

सौति ने कहा—इस के धनन्तर श्री कृष्ण की नामि के कमल से महान तपस्वी कमंडल को घारण करने वाले वृद्ध एवं वर का ध्राविभाव हुआ था ।।३०।। इनके वसन शुक्ल वर्णों के थे और ये शुक्ल दाँतों वाले-शुक्ल केशों वाले-चार मुखों से शुक्त योगी-शिल्पियों के ईश और सबको जन्म देने वाले गुरु थे ।।३(।। यह तपों के फल के देने वाले और समस्त सम्पत्तियों के प्रदान करने वाले थे । सम्पूर्ण कर्मों क स्तजन करने वाले-विधाता-कर्ता और हर्ता थे ।।३२।। यह चारों वेदों के धाता-वेदों के ज्ञाता-वेदों को प्रस्त करने वाले-पित-परम शान्त-सरस्वती के शान्त सुशील और कृपा के निधि थे ।।३३।। पुलकों से शिङ्कत समस्त अङ्गों वाले और भिनत से नम्न ग्रात्म कन्धरा वाले ब्रह्मा ने पुटाञ्जित होते हुए श्री कृष्ण के ग्रागे स्थित होकर उनकी स्तुति की थी ।।३४।।

कृष्णां वन्दे गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम् ।
श्रन्यक्तमन्ययन्यक्तं गोपवेषविवायिनम् ॥३१॥
किशोरवयसंशान्तं गोपीकान्तं मनोहरम् ।
नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम् ॥३६॥
वृन्दावनवनाभ्यर्णे रासमण्डलसस्थितम् ।
रासेश्वरं रासवासं रासोस्नाससमुत्सुकम् ॥३७॥
इत्येवमुक्तवा तं नत्वा रत्निसहासने वरे ।
नारायर्णेशो संभाष्य स उवास तदाज्ञया ॥३८॥
इति ब्रह्मकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् ।
पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नः सुस्वप्नो भवेत् ॥३६॥
भिक्तभवति गोविन्दे पुत्रपौत्रविवर्द्धनी ।
प्रकीत्तः क्षयमाप्नोति सत्कीर्त्तिर्वर्दते चिरम् ॥४०॥

ब्रह्मा जी ने कहा-गुणों से अतीत-एक श्रक्षर गोविन्द कृष्ण को मैं

प्रणाम करता हूँ । जो प्रव्यक्त-ग्रन्थय-व्यक्त ग्रीर गोप वेष के विधायक हैं । ३६।। किशोर वय वाले-परम शान्त-गोपीकान्त ग्रीर मन को हरण करने वाले हैं। ब्रह्मा ने कहा ग्राप नवीन मेघ के सहश स्थाम वर्ण वाले हैं, करोड़ों कामदेवों के समान ग्रति सुन्दर हैं ।।३६।। वृन्दावन के निकट वन में रासमण्डल में संस्थित हैं, रास के ग्रवीश तथा रास में वास करने वाले ग्रीर रास के उल्लास में समुत्सुक हैं।।३७।। इस प्रकार से श्री कृष्ण का स्तवन करके उनको प्रणाम किया था ग्रीर नारायणेश ऐसा सम्भाषण करके उनकी ग्राज्ञा पाकर वर रत्नों के सिहासन पर निवास किया था ।।३६।। यह ब्रह्मा जी के द्वारा स्तोत्र है इसको जो प्रातः कान में उठकर पढ़ता है उसके पाप सब नष्ट हो जाते हैं ग्रीर जो बुरा स्वप्न होता है वह श्रच्छा स्वप्न हो जाया करता है ।।३६।। इस स्तोत्र के पाठ करने वाले पुरुष की भी गोविन्द में भिन्त हो जाती है जो पुत्र ग्रीत्रों के वर्धन करने वाली होती है । ग्रकीत्त का नाश हो जाता है ग्रीर सत्कीत्त विरकाल तक बढ़ा करती है ।।४०।। यह ब्रह्मा का किया हुग्रा कृष्ण स्तोत्र है ।

आविर्बभूव तत्पश्चात् वक्षसः परमात्मानः।
सस्मितः पुरुषः कश्चित् शुक्लवर्णोजटाघरः ॥४१॥
सर्वसाक्षी च सर्वज्ञः सर्वषा सर्वकाररणम्।
समः सर्वत्र सदयो हिंसाकोपविवर्णिजनः ॥४२॥
धर्मज्ञानयुतो धर्मो धर्मिष्ठो धर्मदो भवेत्।
स एव धर्मिरणां धर्मः परमात्मकलोद्भवः ॥४३॥
श्रीकृष्णपुरतः स्थित्वा प्रराम्य दण्डवद् भवि।
तुष्टाव परमात्मानं सर्वेशं सर्वकामदम्॥४४॥
कृष्णं विष्णुं वासुदेवं परमात्मानमीश्वरम्।
गोविन्दं परमानन्दमेकमक्षरम्च्युत्म् ॥४४॥
गोपेश्वरञ्च गोपीशं गोपं गोरक्षकं विभुम्।
गवामीशञ्च गोष्ठस्थंगोवत्सपुच्छधारिरणम्॥४६॥

गोगोपगोपीमध्यस्थं प्रधानं पुरुषोत्तमम्।
वन्दे नवधनश्यामं रासवासं मरोहरम् ॥४७॥
इत्युच्चार्यं समुत्तिष्ठन् रत्निसहासने वरे ।
ब्रह्मविष्णुमहेशांस्तान् सम्भाष्य स उवासह ॥४६॥
चतुविशति नामानि धर्मवक्त्रोद्गतानि च ।
यः पठेत् प्रातरुत्थाय स सुखी सर्वतो जयी ॥४६॥
मृत्युकाले हरेनीम तस्य साध्यं भवेद् ध्रुवम् ।
स यात्यन्ते हरेःस्थानहरिदास्यभवेद्ध्रुवम् ॥५०॥
नित्यं धर्मस्तं घटते नाधर्मे तद्वत्भिवेत् ।
चतुवंगंफलं तस्य शश्वत् करगतं भवेत् ॥४१॥
तं हष्ट्वा सर्वपापानि पलायन्ते भयेन च ।
भयानि चैव दुःखानि वैनतेयिमवोरगः ॥४२॥

सौति ने कहा—इसके अनन्तर परमात्मा के वक्ष:स्थल से कोई एक स्मित से युक्त शुक्ल वर्ण वाला जटाओं को घारण करने वाला पुरुष प्रकट हुआ या ।।४१ वह सर्व का साक्षी सबका ज्ञाता-सबका सर्व कारण था। सर्वत्र सम-दया से युक्त और हिसा तथा कोप से रहित था।।४२।। घम और ज्ञान से युक्त घम रूप-धमिष्ठ-धर्म को देने वाला था। वह ही धमियों का घम और परमात्मा की कला से उद्भूत होने वाला था।।४३।। वह श्री कृष्ण के आगे स्थित होकर दण्ड की भौति साष्टाङ्ग प्रणाम भूमि में करके सर्वेश समस्त कामनाओं के देने वाले परमात्मा की स्तुति करने लगा।।४४।। में कृष्ण-विष्णु-वासुदेव-परमात्मा-ईश्वर-गोविन्द-परमानन्द-एक-अक्षर और अच्युत की वन्दना करता हूँ।।४६।। गोपों के ईश्वर-गोपयों के ईश-गोप-गायों के रक्षक-विभु-गौओं के ईश-गोष्ट में संस्थित और गोवत्स पुच्छ के घारण करने वाले की वन्दना करता हूँ।।४६॥ गौ-गोपी और गोपों के मध्य में स्थित-प्रधान-पुरुषों में उक्तम-नव धन के समान

स्यामवर्ण वाले-रास में वास करने वाले-मन के हरण करने वाले को प्रणाम करता हूं ।४७। यह कहकर ब्रह्मा-विष्णु श्रीर महेश से सम्भाषण करके समुस्थित होता हुग्रा वह वर रत्नों के सिंहासन पर निवासित हो गया था ।४८। धम के मुख से निकले हुए इन चौवीस नामों का जो प्रात: काल में उठकर पाठ करता है वह सब प्रकार से जय वाला सुखी होता है।।४६।। उसको मृत्यु के सभय में हरि का नाम निश्चय ही साध्य हो जाता है। वह श्रन्त में हरि के स्थान को जाता है शौर निश्चित रूप से हरि का दास होता है।।४०।। धर्म उसको नित्य ही धर्म करने को प्रेरित किया करता है श्रीर उसकी कमी भी श्रधम मे रित नहीं होती है। धर्माथ काम मोक्ष इस चतुर्वर्ग का फल सर्वदा उसके हस्तगत होता है।।४१। उसका दर्शन करके समस्त पाप भय से दूर भाग जाया करते हैं। उरग (सर्व वैनतेय (गरुड़) को देखने की भाँति दु:ख भी उसके भयभीत होकर भाग जाते है।।४२।। यह धर्म कृत स्तोत्र है।

म्नाविबंभूव कन्यैका धर्मस्य वामपार्श्वतः ।

मूर्त्तिमूर्ण्तिमती साक्षात् द्वितीयकमलालया ।।५३।।

म्राविबंभूव तत्परचात् मुखतः परमात्मनः ।

एका देवी शुक्लवर्णा वीरणापुस्तकधारिग्णी ॥५४॥
कोटिपूर्णेन्दुशोभाढ्या शरत्पङ्कजलोचना ।
विह्निशुद्धांशुकाधाना रत्नमूषण्भूषिता ॥५४॥
सस्मिता सुदती श्यामा सुन्दरीगाञ्चसुन्दरी ।
श्रेष्टाश्रुतोनां शास्त्राणांविदुषां जननीपरा ॥५६॥
वागधिष्ठातृदेवी सा कवीनामिष्टदेवता ।
शुद्धसत्वस्वरूपा च शान्तरूपा सरस्वती ॥५७॥
गोविन्दपुरतः स्थित्वा जगौ प्रथमतः शुभम् ।
तन्नामगुर्णकीनिञ्च वीराया सा ननर्ताच ॥१६॥।

कृतानि यानि कर्मािए जन्मे जन्मे युगे युगे। तानिसर्वािए। हरिएा। तुष्टाव संपुटाञ्जलिः ॥५६॥

सौत ने कहा-इसके धनन्तर उस धर्म के वामपार्श्व से एक कन्या का ध्राविभाव हुआ था। यह मूर्तिमती साक्षात् दूसरी कमलालया (लक्ष्मी) की ही मृत्ति थी।।५३।। इसके परचात् परमात्मा के मुख से एक शुक्ल वर्ण वाली करों में बीएा। और पृस्तक को घारए। करने वाली देवी प्रकट हुई थी।।५४।। यह देवी करोड़ों पूर्ण चन्द्रों की शोभा से युक्त थी धौर शरत्काल के विकासित कमलों के समान नेत्रों वाली थी। विह्न के समान शुद्ध वस्त्रों के परिधान करने वाली तथा रत्नों के भूषएों से विभूषित थी।।५५।। वह स्मित से युक्त सुन्दर दौतों वाली-श्याम वर्ण और सुन्दरियों में भी ब्रति सुन्दरी थी श्रुतियों में परम श्रेष्ठ और शास्त्रों के विद्वानों की परा जननी थी।।५६।। वह वाएगे की अधिष्ठातृ देवी थी और कवियों की इष्टदेवता थी। वह शुद्ध सत्व स्वरूप से युक्त शान्त स्वरूप वाली सरस्वती देवी थी।।५७।। वह गोविन्द के आगे स्थित होकर उसने प्रथम ही शुभ गायन किया था जिसमें उनके नाम और गुर्णों की कीर्ति विद्यमान थी इसके पश्चात् उसने नृत्य किया था।।५०।। युग-युग में धौर जन्म-जन्म में जो भी हीने कर्म किये थे उन सब के विषय में हाथ जोड़कर सरस्वती ने स्तवन किया था।।५०।।

रासमण्डलमध्यस्थं रासोह्याससमुत्सुकम् । रत्निसिहासनस्थञ्च रत्नभूषग्भभूषितम् ॥६०॥ रासेश्वरं रास्करं वरं रासेश्वरीश्वरम् । रासाधिष्ठातृदेवञ्च वन्दे रासिवनोदिनम् ॥६१॥ रासायासपरिश्रान्तं रासरासिवहारिग्णम् । रासोत्सुकानां गोपीनां कान्तं शान्तंमनोहरम् ॥६२॥ प्रगम्य तं तात्तीत्युक्तका प्रहृष्टकवना सत्ती। उवास सा संकामा च रत्नसिंहासने वरे ॥६३॥ इति वाणीकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत्। बुद्धिमान् धनवान् सोऽपि विद्यावान् पुत्रवान् सदा ॥६४॥

सरस्वती ने कहा—मैं रासमण्डल के मध्य में स्थित रास के उल्लास में अति उत्सुकता रखने वाले—रान जटित सिंहासन पर स्थित ग्रीर रत्नों के निर्मित भूषणों से संविभूषित की बन्दना करती हूँ ।।६०।। रास के ईरवर-रास के करने बाले-वर ग्रीर रासेश्वरी के स्वामी-रास के ग्रिष्ठातृ देव तथा रास से विनोद करने वाले को मैं प्रणाम करती हूँ ।।६१।। रास लीला में होने वाले ग्रायास से थके हुए-रास में रास का विहार करने वाले-रास लीला में ग्रत्युत्सुक गोपियों के कान्त-शान्त ग्रीर मनोहर ग्रथित सुन्दर एवं मन का हरण करने वाले को प्रणाम करके हुष्ट मुख वाली सती में उनको कहकर सकामा वह श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बैठ गई थी ।।६२-६३।। यह सरस्वती देवी के द्वार पर विरचित स्तोत्र है। इसका जो प्रात: काल में उठकर पाठ करता है वह बुद्धिमान-धनवान-विद्यावान ग्रीर सदा पुत्रवान होता है ।।६४॥। यह सरस्वती देवी कृत स्तोत्र यहां समाप्त हुग्रा है।

म्नाविर्बभूव मनसः कृष्णस्य परमात्मनः ।
एका देवी गौरवर्णा रत्नालङ्कारभूषिता ॥६४॥
पीतवस्त्रपरीधाना सस्मिता नवयौवना ।
सर्वेश्वय्याधिदेवी सा सर्वसम्पत्फलप्रदा ॥
स्वगे च स्वर्गलक्ष्मीश्च राजलक्ष्मीश्च राजसु ॥६६॥
सा हरेःपुरतः स्थित्वा परमात्मानमीश्वरम् ।
तुष्टाव प्रणाता साध्वी भक्तिनम्नात्मकन्धरा ॥६७॥
सत्यस्वरूपं सत्येशं सत्यवीजं सनातनम् ॥
सत्याधारं च सत्यज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम् ॥६८॥

ईत्युक्त्वा श्रीहरि नत्वा सा चोवास सुखासने । तप्तकाञ्चनवर्णाभा भासयन्ती विशो दश ॥६६॥ श्राविर्बभूव तत्पश्चात् बुद्धेश्च परमात्मनः । सर्वाधिष्ठातृदेवी सा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥७०॥

सौति ने कहा-इसके उपरान्त फिर परमात्मा श्री कृष्ण के मनसे गोरे वर्ण वाली रत्नों के ग्रलब्द्धारों से भूषित एक देवी का ग्रविमीव हुग्रा था ।।६५॥ वह देवी पीत वर्ण के वस्त्र का परिधान 'करने वाली-मन्दमुस्कान से समन्वित नवीन यौवन से युक्त-समस्त ऐश्वयों की ग्रिष्ठदेवी ग्रोर वह सम्पूर्ण सम्पत्तियों के फलों का प्रदान करने वाली थी। वह स्वगं में तो स्वगं लक्ष्मी ग्रोर राजाग्रों में राजलक्ष्मी थी।।६६॥ वह देवी हरि के सामने स्थित हो गई ग्रोर प्रगात होती हुई भक्ति भाव नम्न ग्रात्म कन्धरावाली होकर साध्वी ने परमात्मा ईश्वर का स्तवन किया था।।६७॥ महालक्ष्मी ने कहा-में ग्राप को नमस्कार करती हुँ जोकि ग्राप सत्य के स्वरूप-सत्य के ईश-सत्य के बीज-सनातन-सत्य के ग्राधार रूप-सत्य के ज्ञाता ग्रोर सत्य के मूल हैं।।६६॥ इतना कहकर उसने श्री हरि को नमस्कार किया था फिर तप्त सुवर्ण की ग्राभा के सहश ग्राभा वाली दशों दिशाग्रों को ग्रपनी ग्राभा से प्रकाशित करती हुई वह सुखासन पर स्थित हो गई थी।।६६॥ इसके पश्चात परमात्मा को बुद्धि से सब की ग्रिधिष्ठात देवी ईश्वरी मूल प्रकृति का ग्रविभीव हुग्रा था।।७०॥

तप्तकाञ्चनवर्णाभा सूर्य्यकोटिसमप्रभा। ईषद्धास्यप्रसन्नास्याः शरत्पञ्कजलोचना ॥७१॥ रक्तवस्त्रपरीधांना रत्नाभररणभूषिता। निद्रातृष्णा क्षुत्पिपासा द्या श्रद्धाक्षमादिकाः ॥७२॥ तासाञ्च सर्वशक्तीनामीशाधिष्ठातृदेवता। भयञ्करी शतभुजा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी ॥७३॥ मात्मनः शक्तिक्पा सा जगतां जननीपरा।
तिश्लशक्तिशाङ्गं ञ्च धनुः खड्गशराणा च ॥७४॥
शङ्ख्चक्रगदापद्ममक्षमालां कमण्डलुम्।
वज्जमङ्कश्रुशपाशञ्च भृशुण्डीदण्डतोमरम् ॥७५।
नारायणास्त्रं ब्रह्मास्त्रं रौद्रं पाशुपतं तथा।
पार्जन्यं वारुणवाह्नं गान्धवं विस्रती सती।
कृष्णस्य पुरतः स्थित्वा तुष्टाव त मुदान्विता ॥७६॥

तपे हुए सोने की कान्ति के तुल्य ग्राभा वाली ग्रौर करोड़ों सूर्यों के तुल्य ग्राभा से युक्त-ग्रल्प हास्य से प्रसन्न मुख वाली तथा शरत्काल के विकसित कमलों के सम सुन्दर नेत्रों वाली वह थी। 10 १।। रक्त वस्त्रों के परिघान वाली-रत्नों के ग्राभरणों से समलङ्कृत तथा निद्रा,कृष्ण, क्षृत्, पिपासा,दया, श्रद्धा ग्रौर क्षमा ग्रादि उन सब की समस्त शिवतयों की वह ग्रिधिष्ठात देवता थी-भय करने वाली-सौ भूज ग्रों वाली-दुर्गित के नाश करने वाली वह दुर्गा देवी थी। 10 रा। ७ रा। ग्रात्मा की शिवत रूपा वह जगतों की परू जननी थी ग्रौर वह त्रिशूल-शिवत- शार्ज्य धनु-खङ्ग-शर-शङ्क-चक्र-गदा-पद्य-ग्रक्षम ला-कमण्डल-वज्र-ग्रङ्क् श्रा- पाश- भुशुण्डी-दण्ड-तोमा-नारायणास्य-ब्रह्म।स्त्र-रौद्र-पाशुपत-पार्जन्य-वारण-वाह्न ग्रौर गान्धर्व ग्रस्त्रों को धारण करती हुई सती श्री कृष्ण के ग्रागे स्थित होकर ग्रान्द से युक्त हो उनकी स्थित करने लगी थी। 11 ७४-७६।

श्रहं प्रकृतिरीशानी सर्वेशा सर्वेहिपिणी। सर्वेशिक्तस्वरूपा च मया च शिक्तमञ्जगत् ॥७७॥ त्वया सृष्टा न स्वतन्त्रतां त्वमेवजगांपतिः। गतिश्चपाता स्रष्टा च संहत्ती च पुनिविधः॥७६॥ परमानन्दरूपं त्वां वन्दें चानन्दपूर्वकम्। चक्षुनिमेषकाले च ब्रह्मणः पतनं भवेत् ॥ ॥ ॥ तस्यप्रभावमतुलवर्णातुं कः क्षमोविभो ! । भ्रू भङ्गलीलामात्रेण विष्णुकोटि मृजेत्तु यः ॥ ६०॥ चराचरांश्च विश्वेषु देवान् ब्रह्मपुरोगमान् । मिद्धाः कित वादेवीः स्रष्टुं शक्तश्चलीलया ॥ ६१॥ पिरपूर्णतमं स्वीङ्यं वन्दं चानन्दपूर्वकम् । महान् विराट् यत्कलांशो विश्वासंख्याश्रयो विभो ! ॥ वन्दे चानन्दपूर्वं तं परमात्मानमीश्वरम् ॥ ६२॥

प्रकृति ने कहा-मैं ईशानी प्रकृति हूँ जोकि सबकी स्वामिनी और सर्वे रूपिएगी हूँ। समस्त शक्तियों के स्वरूप वाली हूँ थ्रौर मेरे द्वारा ही यह समस्त जगत शक्ति वाला है।।७७।। मैं थ्राप के द्वारा सृजन की गई हूँ अतएव स्वतन्त्र नहीं हैं। ग्राप ही जगतों के पति हैं। ग्राप ही सबकी गति हैं-पान। ग्रायात पालन करने वाले हैं-सृजन करने वाले-सहार करने वाले थेरे फिर विधि हैं।।७८।। ग्राप परम ग्रानन्द के स्वरूप हैं, मैं ग्रानन्द के साथ ग्रापकी वन्दना करती हूँ। ग्रापके चक्षु के निमेष काल में ब्रह्मा का पतन होता है।।७८।। हे विभो ! उन ग्रापके ग्रतुल प्रभाव को कौन वर्णन करने के लिये समर्थ हो सकता है ? जो ग्रपने एक अभु भङ्ग मात्र से ही विष्णुग्नों की कोटि का सृजन कर देता है।।५०।। ग्राप समस्त विश्वों में ब्रह्मा से ग्रादि देवों को ग्रीर ग्रन्थ चर और ग्रचरों का सृजन करने लिये ग्राप समर्थ हैं। ग्रथवा मुक्त जैसी कितनी ही देवियों को लीला से ही सृजन करने लिये ग्राप समर्थ हैं।।५१।। हे विभो ! भली भाँति स्तुति करने के योग्य परिपूर्णतम श्रापकी मैं ग्रानन्द क साथ वन्दना करती हूँ। जिसकी कला का ग्रंश विश्व-संख्या का ग्राप्रय महान विराट है उस परमातमा ईश्वर की मैं ग्रानन्दपूर्वक वन्दना करती हूँ।।५२।।

यञ्च स्तोतुमशक्ताश्च ब्रह्मविष्णुशिवादयः। वेदाः ग्रहञ्च वाणी च वन्दे त प्रकृतेः परम् ॥५३॥ वेदाश्च विदुषां श्रेष्ठाः स्तोतुं शक्ता न लक्षतः ।
निर्लक्ष्यं कः क्षमः स्तोतुं तं निरीहं नमाम्यहम् ॥६४॥
इत्येवसुवत्वा सा दुर्गा रत्नसिंहासने वरे ।
उवास नत्वा श्रीकृष्णं तुष्टुवुस्तांसुरेश्वराः ॥६४॥
इति दुर्गाकृतं स्तोत्रं कृष्णस्य परमात्मनः ।
यः पठेदच्चनाकाले स जयी सर्वतः सुखी ॥६६॥
दुर्गा तस्य गृहं त्यक्त्वा नेव याति कदाचन ।
भवाष्यो यससा भाति यात्यन्ते श्रीहरेः पुरम् ॥६७॥

जिस भापका स्तवन करने के लिये ब्रह्मा-विष्णु और शिव भादि देव गण्-समस्त वेद-सरस्वती देवी और में असभर्थ हैं, उन प्रकृति से पर आपकी वन्दना करता हूँ ॥६३॥ समस्त वेद धौर विद्वानों में श्रेष्ठ लक्ष्य से स्तुति करने में समर्थ नहीं होते हैं फिर बिना लक्ष्य के योग्य उस निरीह की स्तुति करने में कौन समर्थ हैं । में भापको नमस्कार करती हूँ ॥५४॥ इस प्रकार से कहकर वह दुर्गा श्री कृष्ण को प्रणाम करके वर रत्नों के सिहासन पर स्थित हो गई थी और सुरेश्वर उसकी स्तुति करते थे ॥६४॥ परमात्मा श्री कृष्ण का यह दुर्गा के द्वारा किया हुआ स्तोत्र है । जो इस स्तोत्र को अर्चना के समय पढ़ता है वह जय वाला और सब प्रकार से सुखी होता है ॥६६॥ दुर्गा देवी उसके ग्रह का स्याग करके कभी भी नहीं जाया करती है । वह इस स्तोत्र का पाठ करने वाला इस भव सागर में यश से शोभित होता है और श्रन्त समय में बी हिर के पुर में जाता है ॥६७॥

## ४ \_ सृष्टिनिरूपणम् (२)

स्राविर्वभूव तत्पश्चात् कृष्णस्य रसनाम्रतः ।
शुद्धस्फटिकसङ्काशा देवी चैका मनोहरा ॥१॥

शुक्लवस्त्रपरीघाना सर्वालङ्कारभूषिता।
बिभ्रती जपमालाञ्च सा सावित्री प्रकीतिता ॥२॥
सा तुष्टाव पुरः स्थित्वा परं ब्रह्म सनातनम् ।
पुटाञ्जलिपरा साध्वी भिक्तिन्धात्मकन्धरा ॥३॥
नमामि सर्ववीजं त्वां ब्रह्मज्योतिः सनातनम् ।
परात्परतरं श्यामं निर्विकारनिरञ्जनम् ॥४।
इत्युक्त्वा सस्मिता देवी रत्नसिहासने वरे ।
उवास श्रीहरि नत्वा पुनरेव श्रुतिप्रसूः ॥४॥
श्राविबंभूव तत्पश्चात् कृष्णस्य परमात्मनः ।
मानसाच्च पुमानेकस्तप्तकाश्चनसिन्नभः ॥६॥
भनोमध्नाति सर्वेषां पञ्चबारोत कामिनाम् ।
तन्नाम मन्मश्रं तेन प्रवदन्ति मनीषिगाः । ७॥

इस अध्याय में सृष्टि का निरूपण किया जाता है। सौति ने कहा-इसके अअनन्तर श्री कृष्ण की रसना के अग्र भाग से शुद्ध स्फिटक मिण के समान दीप्ति वाली एक अत्यन्त मनोहर देवी का आविर्भाव हुआ था।।१।। यह देवी शुक्ल वर्णों के वस्त्रों का परिधान करने वाली और समस्त प्रकार के अलङ्कारों से विभूषित थी। जप करने की माला को हाथ में धारण करती हुई वह-सावित्री इस नाम से प्रकीतित हुई थी।।२।। वह आग से स्थित होकर अञ्जल पुर करके अनित भाव से भुके हुए कन्धरा वाली साध्वी थी और इस प्रकार से उसने सनातन परब्रह्म की स्तुति की थी।।३।। सावित्री ने कहा-मैं ब्रह्म ज्योति सनातन आपको नमस्कार करती हूँ। आप पर से भी पर हैं, हयाम वर्ण वाले-निरञ्जन एवं निविकार हैं।।४।। इतमा कहकर स्मित से युक्त वह देवी जो श्रुति को प्रसुत करने वाली है, श्री हरि को पुनः नमस्कार कर श्रेष्ठ रत्न जटित सिहासन पर स्थित हो गई थी,।।४।। इसके पश्चात परमातमा श्री कृष्ण के मानस से तप्त सुवर्ण के समान एक पुरुषश्चार हुआ था।।६।। यह सब कामियों

के मनको पञ्च वाएा से मंथन करता था। इसी लिये महा मनीषी मण्डल ने उसका नाम नाम ही मन्मथ रख दिया था।।।।।

तस्य पुंसोवामपाद्दात् कामस्य कामिनी वरा ।
ब म्वातीवलिता सर्वेषां मोहकारिणी ।। ।।
रिनर्वभूव सर्वेषां तां हष्टवा सिम्मतां सतीम् ।
रतीति तन तन्नाम प्रवदन्ति मनीषिणः ।। ६॥
हरि स्तुत्वा तया सार्द्धंस उवासहरे पुरः ।
रत्निसिहामने रम्ये पञ्चबाणो धनुद्धर ।। १०॥
मारणां म्तम्भनञ्चेव जृम्भणां भोषणान्तथा ।
उन्मादन पञ्चबाणान् पञ्चबाणो विभक्तिं सः ।। ११॥
बाणांश्चिक्षेप सर्वश्चि कामो बाणपरीक्षया ।
सद्यः सर्वे सकामाद्य बभुवुरीद्वरेच्छया ।। १२॥
रिनहृष्ट्वा ब्रह्मण्डच रेतःपानो बभूव ह ।
तत्र तस्यो महायोगी वस्त्रेणाच्छाद्य लज्जया ।। १३॥

उस पुरुष के वाम पार्श्व से जिसका नाम काम था एक परम श्रेष्ठ श्रात्मन्त लिल ग्रीर सबके मन को मोहित करने वाली कामिनी रित समुन्पन हुई थी। सभी ने उसे मन्द मुस्कान से युक्त सती को देणा था। इसीलिये मनीषी लोग उस का नाम रित-ऐसा कहा करते हैं क्यों कि उसे देखकर रती बि की इच्छा समुत्पन्न हो जानी है।।०-६।। उसी रित के साथ पञ्चवाण भनुषारी वह काम देव हिर की स्तुति करके रम्य रत्नों के सिहासन पर हिर के ग्रागे हा वास करने वाला हो गयः था।।१०।। वहपद्म वागा काम मारण-स्तम्भनज्ञभम्ण शोशया ग्रीर उन्मादन न म वाले पाँच वागों को घारण करने वाला था। जैसे इन वागों के मे नाम है जूम्म वैसा ही इनका कर्म प्रभावती होता है।।११॥ उस काम देव ने भपने वागों की परीक्षा करने के लिये समस्त वागों का क्षेप्य किया भाग ग्री छोड़ दिया था। तुरन्त ही वागों के लगते ही सब लोग ईवर की इच्छा से काम वासना से समन्वित हो मने थे।।१२॥ उस

समय इस परम सुन्दरी रित को देख कर ब्रह्मा के वीर्य का पात हो गया था। वहां पर महा योगी जो स्थित थे उन्होंने उसको बस्त्र से भाच्छादित कर दिया था ।।१३॥

वस्त्रं दग्ध्वा समुत्तस्थौ ज्वलदग्निः सुरेश्वरः । काटितालप्रमाण्इच सशिखइच समुज्ज्वलन् ॥ १४ ॥ कृष्णस्तद्वर्द्धनं द्वष्टवा ससर्जापः स्वलीलया । निःश्वासवायुना सार्द्धं मुखविन्दुं समुद्गिरन् ॥१४॥ विश्वोधं प्लावयामास मुखविन्दुजलं द्विज तस्य किञ्चिज्जलकरां विह्न सान्तंचकार ह ॥ १६॥ ततः प्रभृति तेनाग्निस्तोयान्निर्वाणतां व्रजेत्। म्राविभू<sup>°</sup>तः पुमानेकस्ततस्तदधिदेवता ॥१७॥ उत्तस्थौतज्जलादेकः पुमान्सवरुगःस्मृतः। जलाधिष्ठातृदेवोऽसौसर्वेषां यादसाम्पतिः ॥१ ॥ म्राविर्बभूव कन्येका तद्वह्ने वीमपार्श्वतः। सा स्वाहा बह्मिपत्नीं तां प्रवदन्ति मनीषिगाः ॥१६॥ जलेशस्य वामपार्श्वात् कन्या चैका बभूव सा । वरुगानीति विख्याता वरुगस्य श्रिया सती ॥२०॥ बभूव पवनः श्रीमान् विभोनिःश्वासवायुना । स प्रमागाश्च सर्वेषां निःश्वासस्तत्कलोद्धवः ॥२१॥

उस वस्त्र को दग्ध करके सुरेश्वर जलता हुगा अगिन समुन्थित हो गया था। उस समय कोटि ताल के समान उसका प्रभाव था और अपनी शिखा (लो) के सहित समुज्विलत हो रहा था।।१४।। भगवान श्री कृष्णा ने उस अगिन देव के इस प्रकार के वढ़ाव को देखकर अपनी लीला से जलों की सृष्टि की थी और अपनी निःश्वास की वायु के साथ मुख विन्दु का समुद्गिरण कर रहे थे।।१४।। हे द्विज ! उस मुख के विन्दु जल ने विश्वों के समुदाय को प्लावित कर दिया था भीर उसके थाड़े से जल करा ने सस बढ़ी हुई बिह्न को एक दम शान्त कर दिया था।।१६।। तभी से लेकर इसी कारण से यह ग्रान्न जल से निर्वाणता को प्राप्त हो जाती है। उससे फिर एक पुरुष प्रकट हुग्रा था जोकि उसका ग्रांघ देवता था।।१७।। उस जल से भी एक पुरुष उठकर खड़ा हुग्रा था जो वहणा इस नाम से कहा गया था। यह जलों का ग्रांघ ठातृ देव था श्रीर यह सब जलाशयों तथा सागरों का स्वामी था।।१८॥ उस ग्रांग्न के वाम पार्श्व से एक कन्या प्रकट हुई थी। उसका नाम स्वाहा था जिसको मनीषी गणा उसकी पत्नी कहते हैं।।१९॥ खलेश के बाँय भाग से भी एक कन्या समुत्यन्त हुई थी। यह वहणानी इस नाम से विख्यात हुई थी श्रीर वहणा देव की सती प्रिय पत्नी थी।।२०॥ व्यापक भगवान के नि:श्वास वायु से श्रीमान पवन देव ने जन्म धारण किया था। उसी की कला से नि:श्वास का उद्भव होता है जोकि सभी को प्रमाण रूप में ज्ञात है।।२१॥

तस्यवायोर्वामपार्श्वात् कन्याचैकाबभूव ह ।
वायोःपत्नीसाचदेवीवायवीपरिकीत्तिता ॥२२॥
कृष्णस्य कामबाणेन रेतःपातो बभूव ह ।
जले तद्रेचनं चक्रे लज्जया सुरसंसदि ॥२३॥
सहस्रवत्सरान्ते तिंड्डम्बरूपं बभूव ह ।
ततो महान् विराट् जज्ञे विश्वौघाधार एव सः ॥२४॥
यस्यैकलोमविवरेविश्वैकस्यव्यवस्थितिः ।
स्थूलात् स्थूलतमःसोऽपिमहान्नान्यस्ततःपरः ॥२४॥
स एव षोडशांशोऽपिकृष्णस्यपरमात्मनः ।
महाविष्णुः स विज्ञे यः सर्वाधारः सनातनः ॥२६॥
महाण्वै शयानः स पद्मपत्रं जले ।
बभूवतुस्तौ द्वौ देत्यौ तस्य कर्णमलोद्भवौ ॥२७॥

तौ जलाच्चसमुत्थायब्रह्माग्रांहन्तुमुद्यतौ । नारायग्राञ्च भगवान् जघने तौ जघान ह स ॥२५॥ बभूव मेदिनी कृत्स्ना कार्त्स्त्येन मेदसा तयोः। तत्रैव सन्ति विश्वानि सा च देवी वसुन्धरा॥४६॥

उस वायु देव के वाम पार्श्व से एक कन्या की समुन्पिनि हुई थी। वह देवी वायु देव की पत्नी थी जोिक वायवी इस नाम से कही गई है । २२। श्री कृष्ण को काम के वाण से रेत (वीयं) का पात हो गया था। देवों की उस सँसद में लज्जा के कारगा उसका रेचन जल में कर दिया था ।२३।। एक सहस्र वर्षों के समाप्त होने पर उस श्रीकृष्ण के वीर्य ने जल मे शिशु का स्बरूप प्राप्त किया था। उसने एक महान विराट की उत्पत्ति हुई थी, वह ही इस विश्वों के समुदाय का ग्राधार हुग्रा था ।।२४।। जिस विराट के एक लोम के विवर में एक ही विश्व की व्यवस्थिति होती है, वह भी स्थूल से प्रधिक स्थूलतम है मीर ग्रन्य उससे भी पर है ॥ २४॥ वह हीं सोलहवाँ ग्रंश परमात्मा कृष्ण का है जो सबका श्राधा २ श्रीर सनातन महाविष्णु जानने के योग्य होता है।।२६।। जिस प्रकार से जल में पद्म पत्र होता है वैसे ही वह महार्शाव में <mark>शयन करने वा</mark>ला रहता था। उसके कान के मल से जन्म ग्रहरा करने वाले दों दैत्य हुए थे ।।२७।। वे दोनों जल से उठकर ब्रह्मा का हनन करने को उद्यत हो गये थे। भगवान नारायण ने उन दोनों को जघन में हनन किया था ।।२८।। उन दोनों के भेद से सम्पूर्णतया यह कृत्स मेदिनी हुई थी। वहां पर ही विश्व थे भ्रौर वह देवी वसुन्धरा थी।।२६॥

## ५-सृष्टिप्रकारवर्गानम्

नोबोपगोप्यो गोलोके कि नित्याः कि नु किल्वताः। मम सन्देहभेदार्थं तन्मे ज्याख्यानुमईसि ॥१॥ सर्वादिसृष्टौ ताः क्लृप्ताः प्रलये प्रलये स्थिताः ।
सर्वादिसृष्टिकथनंयन्मयाकथितंद्विज ।।२।।
सर्वादिसृष्टौक्लृप्तौच नारायग्महेश्वरौ ।
प्रलयेप्रलयेव्यक्तौ स्थितौ तौ प्रकृतिश्चसा ॥ ३ ॥
सर्वादौब्रह्मकल्पस्यचरितंकथितं द्विज ।
वाराहपाद्मकल्पौ द्वौ कथियष्यामिश्रोष्यसि ॥४ ॥
बाह्मवाराहपाद्माश्चकल्पाश्चित्रविधा मुने ।
यथायुगानिचत्वारिक्रमेग् कथितानि च ॥५॥
सत्यत्रेताद्वापरञ्च कलिश्चेति चतुर्युगम्।
त्रिशतैश्च षष्ट्यधिकयुँगैदिव्यं युगं स्मृतम् ॥६॥
मन्वन्तरन्तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः ।
चतुर्दशसु मनुषु गतेषु ब्रह्मगो दिनम् ॥७॥

इस अध्याय में सृष्टि के प्रकार का वर्णन किया जाता है। शौनक नें कहा —गोलोक घाम में जो गौ —गोप और गोपिया हैं क्या वे नित्य हैं या कल्पित हैं? मुफे यह इस विषय में बड़ा सन्देह है सो आप उसका भेदन करने के लिये मेरे समक्ष पूरातया व्याख्या करने के लिये योग्य होते हैं।।१।। सौति ने कहा—सब की आदि सृष्टि में वे क्लृप्त हैं और प्रलय-प्रलय में स्थित हैं। ह द्विज! सर्वाद सृष्टि का कथन मैंने कर दिया है।।२।। सर्गदि सृष्टि में नारायरा और महेश्वर क्लृप्त होते हैं वे प्रलय - प्रलय में कल्प तथा स्थित रहते हैं और वह प्रकृति है।।३।। हे द्विज! सर्वाद में बहा कल्प का चरित कहा गया है। अब वाराह कल्प और पाद्म कल्प इन दोनों को मैं कहूँगा, तुम उनका श्रवरा करोगे।।४।। हे मुने! ब्राह्म-वाराह और पाद्म ये तीन प्रकार के कल्प होते हैं। यथा युग इन चारों को मैंने क्रम से कहा है।।४।। सत्य-त्रे ता-द्वापर और किल ये चार युग होते हैं। तीन सो साठ युगों से एक दिव्य युग कहा गया है।।६।। मन्वन्तर जो होता है वह इकहत्तर दिव्य युगों का होता है। जव चौदह मनु गत हो जाया करते हैं तब बहाा का एक दिन होता है।।७।।

त्रिशतैश्च षष्ट्यधिकैदिनैर्वर्षञ्च ब्रह्मणः। स्रष्टोत्तरं वर्षशतं विधेरायुनिरूपितम् ॥॥॥ एति समेषकालस्तु कृष्णस्य परमात्मनः ।
ब्रह्मण्यायुषा कल्पः कालविद्धिर्मिरूपितः ॥१॥
क्षुद्रकल्पा बहुतरास्ते संवर्त्तादयः स्मृताः ।
सप्तकल्पान्तजीवी च मार्कण्डेयश्च तन्मतः ॥१०॥
ब्रह्मण्यच्च दिनेनैव स कल्पः परिकीत्तितः ।
विधेश्च सप्तदिवसे मुनेरायुर्निरूपितम् ॥११॥
ब्राह्मवाराहपाद्माश्च त्रयः कल्पा निरूपिताः ।
कल्पत्रये यथा सृष्टिः कथयामि निशामय ॥१२॥
ब्राह्मे च मेदिनीं सृष्ट्वा स्रष्टा सृष्टि चकार सः ।
मधुकैटभयोश्चैव मेदसा चाज्ञया प्रभोः ॥१३॥
वाराहे तां समुद्धत्य लुप्तां मग्नां रसातलात् ।
विष्णोर्वराहरूपस्य द्वारा चातिप्रयत्नतः ॥१४॥

ऐसे तीन सो साठ दिनों का ब्रह्मा का एक वर्ष होता है। ऐसे एक सौ आठ वर्षों की ब्रह्मा की श्रायु निरूपित की गई है।।।।। यह इतना समय अर्थात ब्रह्मा की पूर्ण आयु परमात्मा श्रीकृष्ण का एक निमेष काल होता है। काल के वेत्ताओं ने ब्रह्मा की श्रायु से कल्प निरूपित किया है।।।।। जो बहुत-सारे क्षुद्र कल्प होते हैं वे सवर्त्त ग्रादि कहे गये हैं। मार्कण्डेय सात कल्पों के अन्त तक जीवन रखने वाले हैं ऐसा उनका मत है।।१०।। वह ब्रह्मा के दिन से ही कल्प का परिकीर्तन किया गया है। विधाता के सात दिन में मुनि की आयु निरूपित की गई है।।११।। ब्राह्म-वाराह और पाद्म ये तीन कल्प बताये गये हैं। इन तीनों कल्पों में जिस तरह सृष्टि होती है उसे कहता हूँ। उसका तुम सब श्रवण करो।।१२।। ब्राह्म कल्प में स्रष्टा ने इस मोहिनी का सृजन करके फिर उसने इस सृष्टि को किया था। प्रभु की ग्राशा से मधु कैटम के भेद से सृष्टि की गई थी।।१३।। वाराह कल्प में यह मोहिनी रसातल में लुप्त हो गई थी, उसका समुद्धार करके लाया गया था। वाराह रूप वाले विष्णु के

द्वारा अत्यन्त प्रयत्न से लुप्त और भग्न इस मोहिनी को रसातल से लाकर उद्धार किया था ।।१४।।

पाद्मेविष्णोर्नाभिपद्मेक्तव्टा सृष्टिविनिर्ममे ।
त्रिलोकींब्रह्मलोकान्तांनित्यलोकत्रयं विना ॥१४॥
एतत्तु कालसंख्यानमुक्तं सृष्टिनिरूपणे ।
किञ्चित्ररूपणं सृष्टेः कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१६॥
श्रतःपरन्तु गोलोके गोलोकेशो महान् विभुः ।
एतान् सृष्ट्वा किञ्चकार तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥१७॥
एतान् सृष्ट्वा कगामासौ सुरम्यं रासमण्डलम् ।
एतैः समेतो भगवानतीवकमनीयकम् ॥१६॥
रम्याणांकल्पवृक्षाणांमध्येऽतीवमनोहरम् ।
सुविस्तीर्णाञ्च सुसमं सुस्निग्धंमण्डलाकृतम् ॥१६॥
चन्दनागुरुकस्तूरीकुङ्कु मैश्च सुसंस्कृतम् ।
दिधलाजाशुक्लधान्यदूर्वापर्णपरिष्लुतम् ॥२०॥
पट्टसूत्रग्रन्थियुक्तनवचन्दनपल्लवैः ।
संयुक्तरम्भास्तम्भानां समूहैः परिवेष्टितम् ॥२१॥

षाद्म कल्प में विष्णु की नाभि के पद्म में सृष्टा ने सृष्टि का विशेष रूप से निर्माण किया था। जिसमें ब्रह्म लोक के अन्त तक यह त्रिलोकी थी और तौन जो नित्य लोक हैं वे नहीं थे।।१४।। यह मैंने सृष्टि के निरूपण में काल की बंख्या बतला दी है और कुछ सृष्टि का भी निरूपण कर दिया है, अब और कुछ पुनः तुम श्रवण करना चाहते हो ?।।१६।। शौनक ने कहा—इससे परे गोलोक में गोलोक श्रवीश महान विभु हैं। इनका सृजन करके फिर क्या किया था-यह मुक्ते व्यास्था करके बताने के लिये आप योग्य होते हैं।।१७।। सौति ने कहा—इन सब की सृष्टि करके यह फिर अन्यन्त रम्य रास मण्डल

में चले गये थे जो रासमण्डल ग्रत्यन्त ही कमनीय है, वहां इन सबको साथ लेकर भगवान गये थे ।।१८॥ ग्रत्यन्त रम्य कलप वृक्षों का समुदाय बहाँ पर है उनके मध्य में ग्रत्यन्त मनोहर ग्रीर बहुत विस्तार वाला समतल स्वरूप से युक्त एवं सुस्निग्ध मण्डलाकार वाला स्थान है।।१६॥ वह स्थान चन्दन-ग्रगुरू-कस्तूरी ग्रीर कुङ्कुम से भली भाँति संस्कार किया हुग्रा है। दिध-लाजा (खील)- शुक्ल धान्य-दूर्वा-पर्ण से परि प्लुत है।।२०॥ यह सूत्र ग्रन्थि से युक्त ग्रीर नव चन्दन परलवों से तथा संयुक्त कदली के स्तम्भों के समूहों से परिबेष्टित है।।२१॥

सद्रत्नसारिनर्माग्यमण्डपानां त्रिकोटिमिः।
रत्नप्रदीपज्वित्तः पुष्पधूपाधिवासितः ॥२२॥
श्रृङ्गारार्ह्भोगवस्तुसमूहपरिवेष्टितः।
अतीवलिताकल्पतल्पयुक्तः सुशोभितम् ॥२३॥
तत्र गत्वा च तेः साद्धं समुवास जगत्पितः।
हष्ट्वा रासं विस्मितास्ते वभूवुर्मृनिसत्तमः! ॥२४॥
श्राविवंभूव कन्येका कृष्णस्य वामपार्श्वतः।
धावित्वा पुष्पमानीय ददावष्यंप्रभोः पदे ॥२४॥
रासे संभूय गोलोके सा दधाव हरेःपुरः।
तेन राधासमाख्याता पुराविद्धिष्ठिजोत्तमः॥२६॥
प्राणाधिष्ठात्री देवी सा कृष्णस्य परमात्मनः।
श्राविवंभूव प्राणेभ्यः प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥२७॥

उत्तम रत्नों के सार के द्वारा निर्मित मण्डपों की तीन करोड़ संख्या हैं उनसे तथा जलते हुए से रत्नों के प्रदीपों से पुष्प श्रीर घूप की श्रधिवास से एवं श्रृङ्गार के योग्य भोग की वस्तुश्रों के समुदाय से युक्त श्रीर श्रतीव ललित आ कल्प तक्षों से वह मण्डल सुकोभित है।।२२-२३।। वहाँ पर जनके साथ जाकर जगत यित ने निवास किया था । हे मुनि श्रेष्ठ ! वे सव वहां राम की देखकर श्रत्यन्त विस्मित हुए थे ।।२४।। उस समय श्रीकृष्ण के वाम पाइवें से एक कन्या प्रकट हुई थी । उसने टौड़कर पुष्प लाकर प्रभु के चरण में श्रष्यं दिया था ।।२४।। रास में सम्भूत होकर उसने गोलोक में हिर के धागे श्रपने धापको श्रवम्थित किया था । इसी से वह पुरा वेत्ताश्रों के द्वारा हे द्विजोतम ! राधा-इस नाम से समाख्यात हुई हैं ।।२६।। वह परमात्मा कृष्ण की श्राणों की श्रिष्ठात्री देवी हैं । वह प्राणों से श्राविभूत हुई थीं और प्राणों से भी श्रिष्क बड़ी हुई हैं ।।२७।।

सा च सम्भाष्य गोविन्दं रत्नसिंहासने वरे।

इवास सिंमता भर्त्यः पश्यन्ती मुखपङ्कजम् ।।२०॥
तस्याश्च लोमकूपेम्यः सद्यो गोपाङ्गनागगः।

ग्राविर्वभूव रूपेगा वेशेनैव च तत्समः ॥२६॥
लक्षकोटिपरिमितःशश्वत्सुस्थिरयौवनः।
संख्याविद्धिश्चसंख्यातोगोलोकेगोपिकागगः।।३०॥
कृष्णस्य लोमकूपेम्यः सद्यो गोपगगोमुने।
ग्राविर्वभूव रूपेगा वेशेनैव च तत्समः ॥३१॥
त्रिशत्कोटिपरिमितःकमनीयोमनोहरः।
संख्याविद्धिश्चसंख्यातोवल्लवानांगगःश्वतौ ॥३२॥
कृष्णस्य लोमकूपेम्यः सद्यश्चाविर्वभूव ह।
नानावर्णी गोगगाश्च शश्वत्सुस्थिरयौवनः।।३३॥
वलीवर्दाः सुरम्यश्च वत्सा नानाविधाःशुभाः।
ग्राविवल्लताः श्यामा बह्वश्च कामधेनवः॥३४॥

उस राधा ने गोबिन्द से सम्भाषरा किया और फिर वह स्मित से युक्त होती हुई अपने स्वामी के मुख कपल का निरीक्षरा करती हुई श्रेष्ठ रतन बिहासन पर स्थित हो गई थी ।।२८।। ग्रीर फिर उसके रोमों के छिद्रों से तुरन्त ही गोपियों का समुदाय प्रकट हो गया था। जिन गोपियों का रूप ग्रीर वेश विल्कुल राधा के समान ही था।।२६।। एक लाख करोड़ परिमाण वाला भ्रीर निरन्तर सुस्थिर योवन से समन्वित गोपिकाओं का समूत गोलोक में था—यह संख्या के ज्ञान रखने वाले विद्वानों के द्वारा गणना बताई गई है।।३०।। हे मुने ! इसी भाँति श्री कृष्ण के लोमकूपों से तुरन्त ही गोपों का गण भ्राविभुंत हुआ था। यह गोपों का समुदाय भी वेश ग्रीर रूप लावण्य से विल्कुल श्री कृष्ण के ही तुल्य था।।३१।। यह गोपों का गण तीस करोड़ परिमाण बाला था श्रीर श्रत्यन्त कमनीय एवं मनोहर था। श्रुति में इन वल्लमों का गण संख्या के वेता मनीषियों ने संख्यात किया है।।३२।। श्री कृष्ण के रोमों के छिद्रों से उसी समय तुरन्त ही श्रनेक प्रकार के वर्णों वाली गौभों का गण भी प्रकट हुआ था जोकि शक्वत सुस्थिर रहने वाले यौवन से युक्त था।।३३।। वली वर्ष— सुरभियाँ— बत्स ये सब नाना प्रकार के शुभ थे। श्रत्यन्त सुन्दर ये थीं—कुछ स्थामा थीं ग्रीर बहुत सी काम धेनु थीं।।३४।।

तेषामेकं बलीवर्दं कोटिसिंहसमं बले । शिवाय प्रदर्दो कृष्णो वाहनाय मनोहरम्।।३४॥ कृष्णांचिनखरन्ध्रे म्यो हंसपंक्तिमंनोहरा। ग्राविर्वभूव सहसा स्त्रीपुंवत्ससमन्विता।।३६॥ तेषामेकं राजहंसं महाबलपराक्रमम् । वाहनाय ददौ कृष्णो ब्रह्मणे च तपस्विने । वामकर्णंस्य विवरात् कृष्णस्य परमात्मनः। गराः श्वेततुरङ्गानामाविर्भूतो मनोहरः॥३७॥ तेषामेकञ्चश्वेताश्वं धर्माय वाहनाय च। दक्षकर्णस्य विवरात् पुंसङ्च सुरसंसदि॥३६॥ दक्षकर्णस्य विवरात् पुंसङ्च सुरसंसदि। श्राविभू ता सिंहपंक्तिर्महाबलपराक्रमा ॥३६॥
तेषामेकं ददौ कृष्णः प्रकृत्यै परमादरम् ।
श्रमूल्यवरमाल्यञ्च वरं यदभिवाञ्छितम् ॥४०॥
श्राविर्बभूव कृष्णस्य गुह्यदेशात्ततः परम्।
पिज्जलश्च पुमानेकः पिज्जलेश्च गर्णः सह ॥४१॥
श्राविर्भूता यतो गुह्यात्तेन ते गुह्यकाः स्मृताः ।
यः पुमान् स कुवेरश्च घनेशो गुह्यकेश्वरः ॥४२॥

उनमें एक वली वर्द करोड़ सिंहों के समान बल में था। इस परम मनोहर वली वर्द को श्रीकृष्ण ने शिव के लिये सवारी करने को दे दिया था ।।३४।। श्री कृष्ण के चरणों के नखों के रन्ध्रों से परम सुन्दर हंसों की पंक्ति प्रकट हुई थी। यह हंसों की पंक्ति सहसा स्त्री श्रौर पुरुष भेदों से समन्वित थी ।।३६॥ उन हंसों में एक राज हंस था जो महान बल ग्रीर पराक्रम वाला था उसको ब्रह्मा के वाहन बनाने के लिये ब्रह्मा को श्री कृष्ण ने दे दिया था क्योंकि ब्रह्मा महान तपस्वी थे ।।३७।। परमात्मा श्री कृष्ण के वाम कर्ण के विवर से क्वेत तुरङ्गों का एक मनोहर गए। प्रकट हुआ था ।।३८।। उनमें से एक क्वेत श्रद्य को देवों की सभा में गोपाङ्गनाश्चों के ईश श्री कृष्ण ने वाहन बनाने के लिये धर्म को वड़ी प्रीति के साथ दे दिया था ।।३६।। देवों की संसद में परम पुरुष के दाहिने कान छिद्र से महान बल पराक्रम वाली एक सिंहों की पंक्ति प्रकट हुई थी।।४०।। उनमें से एक को श्री कृष्ण ने परम ग्रादर से प्रकृति देवी को दे दिया था श्रीर श्रमूल्य वर माल्य तथा श्रिभवाञ्चित वर भी दिया था। इसके पश्चात कृष्ण के गृह्म देश से पिङ्गल गर्गों के साथ एक पिङ्गल पुरुष प्रकट हुआ था।।४१।। चूं कि वे गुहा भाग से प्रकट हुए थे इसी कार सा से वे लोग गुह्यक कहे गये हैं भीर जो पुमान था वह गुह्यकों का अधीरवर धनेश क्वेर था ॥४२॥

> बमूव कन्यका चैका कुवेरवामपार्वतः। कुवेरपत्नी सा देवी सुन्दरीएगं मनोरमा ॥४३॥

भूतप्रेतिपशाचाश्चकुष्माण्डब्रह्मराक्षसाः । वेताला विकृतास्तस्याविभू ता गृह्यदेशतः ॥४४॥ शङ्खचकगदापद्मधारिणो वनमालिनः । पीतवस्त्रपरीधानाः सर्वे श्यामचतुर्भ जाः ॥४४॥ किरोटिनः कुण्डलिनो रत्नभूषणभूषिताः । ग्राविभू ताः पाश्वेदाश्च कृष्णस्यमुखतो मुने ॥४६॥ चतुर्भु जान् पाश्वेदाश्च ददौ नारायणाय च । गृह्यकाष्गृह्यकेशायभूतादीन्शङ्करायच ॥४७॥ दिभजाः श्यामवर्णाश्च जपमालाकरा वराः । ध्यायन्तश्चरणामभोजकृष्णस्यसन्ततं मुदा ॥४८॥ दास्ये नियुक्ता दासाश्चेवाध्यमादाय यत्नतः । ग्राविभू ता वैष्णवाश्च सर्वे कृष्णपरायणाः ॥४६॥

घनेश कुवैर के वाम पार्वं से एक कन्या हुई थी। वह देवी कुवैर की पत्नी थी जो सुन्दरियों में परम मनोरम थी।।४३॥ उस कुवेर के गृह्य भाग से भूत-प्रेत-पिशाच-कूष्माण्ड-ब्रह्मराक्षसवेताल विकृत स्वरूप वाले प्रकट हुए थे।।४४॥ हे मुने ! श्री कृष्ण के मुख से पार्षद ग्राविभंत हुए थे जो सब शंख-चन्न-गदा भौर पद्म के धारण करने वाले थे-वन माला पितने हुए थे-जिनके पीत वस्त्र का परिघान था-वे सभी श्याम वर्ण वाले भीर चार भुजाओं से युक्त थे। जिनके मस्तक पर किरीट था और कानों में कुण्डल धारण किये हुए थे-सभी पार्षद रत्नों के भूषणों मे मलङ्कृत थे।।४५-४६॥ श्री कृष्ण ने चतुर्भं अपार्षदों को नारायण के लिये-गृह्मकों को धनेश के लिये भीर भूतादि को शङ्कर के लिये दे दिया था।।४७॥ दो भुजा वाले और श्याम वर्ण से युक्त तथा करों में अमाला लिये हुए श्रेष्ठ सर्वदा भानन्द के साथ श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने वाले थे।।४८॥ दास्य भाव में नियुक्त भीर दास का बरन पूर्व भर्म के करने सब कृष्ण परायण वैणव प्रकट हुए ने।।४६॥

पुलकाङ्कित्तसर्वाङ्गाः साश्रुनेत्राः सगद्गदाः। श्राविर्भूताः पादपद्मात् पादपद्मैकमानसाः ॥**५**०॥ आविर्बभ्वः कृष्णस्य दक्षनेत्राद्भयकराः। त्रिशुलपट्टिशघरास्त्रिनेत्राश्चन्द्रशेखराः ॥५१॥ **दिगम्बरा**महाकायाज्वलदग्निशिखोपमाः । ते भैरवामहाभागाःशिवतुल्याद्य तेजसा ॥४२॥ रुरुसंहारकालाख्याग्रसितकोधभीषरााः। महाभैरवखट्वाङ्गावित्यष्टौ भैरवाः स्मृताः ॥५३॥ श्राविर्बभ्वः कृष्णस्य वामनेत्राद्भयङ्करः । त्रिशुलपट्टिशव्याघ्रचमम्बरगदाधरः । ५४। दिगम्बरो महाकायस्त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः। स ईशानो महाभागो दिक्पालानामधोश्वरः ॥५५॥ डाकिन्यरचैव योगिन्यः क्षेत्रपालाः सहस्रशः ग्राविर्बभूवुः कृष्णस्य नासिकाविवरोदरात् ॥५६॥ सुरास्त्रिकोटिसंख्याताः दिव्यमूर्त्तिधरा वरा । ब्राविबंभवुः सहसा पुंसरच पृष्टदेशतः ॥५७॥

श्री कृष्ण के पाद पद्म से चरण कमलों में एक निष्ठ मन वाले मकत ग्राविर्मूत हुए थे जिनके नेत्र ग्रश्नुग्रों से पूर्ण ये तथा गद्गद वाणी वाले ग्री व पुलकों से समस्त ग्रञ्ज ग्रष्ट्वित थे ।।५०। कृष्ण के दाहिने नेत्र से त्रिश्ल ग्रीर पट्टिश को घारण करने वाले महाभयष्ट्वर त्रिनेत्र चन्द्र शेखर प्रकट हुए थे ।।५१। ये सब दिगम्बर (नग्न)-महानशरीर वाले ग्रीर जलती हुई ग्रिग्नि की शिला के समान तेजस्वी थे। वे सब महा भाग भैरव थे जो तेज से शिव के तुल्य थे।।५२।। कल-संहार-काल-ग्रस्ति क घ-भोषण-महाभैरव ग्रीर खट्वाङ्ग ये ग्राठ भैरव कहेंगये हैं।।५३।। श्री कृष्ण के वाम नेत्र से एक भयष्ट्वर पुरुष प्रकट हुगा था जो तिशूल-पट्टिश-का व्याद्मवर्ग के ग्रम्बर ग्रीर गरा को धारण करने वाला था। यह दिगम्बर था, महान् शरीर से युक्त-तीन नेत्रों

बाला श्रीर मस्तक में चन्द्रमा को धारएा करने वाला था। यह महाभाग ईकान था जो कि दिकपालों का ग्राघी इवर है।। ४४-४४।। कृष्ण के नाक के विवर से डाकिनी-योगिनी ग्रौर सहस्रों क्षेत्रपाल प्रकट हुये थे।।४६।। परमपूरुष के पीठ के भाग से तीन करोड़ सुर सहसा आविभूत हुये थे जो अति श्रेष्ठ ग्रौर दिव्यम्तियों वाले थे।।५७।।

# ६—सृष्टिप्रकरग्रम् । (१)

तदाब्रह्मा तपः कृत्वा सिद्धि प्राप्य यथेप्सिताम् । ससृजे पृथिवीमादी मधुकैटभमेदसा ॥१॥ ससूजे पर्वतानष्टौ प्रधानान् सुमनोहरान्। क्षुद्रानसंख्यान् किंब्रूमः प्रधानाख्यां निशामय ॥२॥ सुमेरुञ्चैव कैलासं मलायञ्च हिमालयम्। उदयञ्च तथाऽस्तञ्च स्वेलं गन्धमादनम् ॥३॥ समृद्रान् ससजे सप्त नदान् कतिविधा नदीः वृक्षांश्च ग्रामनगरं समुद्राख्यां निशामयः ॥४॥ लवरोक्षसुरासपिर्देधिदुग्धजलार्गावान् । लक्षयोजनमानेन द्विगुरगांश्च परात्परान् ॥४॥ सप्तद्वीपांश्च तद्भूमिमण्डले कमलाकृते। े उपद्वी गंस्तथा सप्ते सीमशैलांश्च सप्त च ॥६॥ ि निबोध विष्र द्वीपाख्यांपुरा या विधिना कृता। जम्बुशाककुशप्लक्षकोञ्चन्यग्रोधपौष्करान् ॥७॥

ः इस अध्याय में सृष्टि के प्रकरण का वर्णन किया जाता है। सीति बोले उस समय में ब्रह्मा ने तप करके सिद्धि जैसी भी वह चाहते थे प्राप्त

करली थी भीर फिर भ्रादि में मधु-कैटभ के भेद से पृथिवी का सृजन किया था ।। १।। ब्रह्मा ने प्रधान भ्राठ पर्वतों का सृजन किया था जोकि ग्रत्यन्त मुन्दर थे। ऐसे छोटे २ तो बहुत से थे जिनकी कोई संख्या नहीं है उन्हें कहाँ तक बतलावें। यहाँ तो जो प्रधान पर्वंत थे उनके नामों का श्रवण करो ।।२।। सुमेरु-कैलास-मलय-हिमालय उदय ग्रस्त-सुवेल श्रीर गन्धमादन ये श्राठ उन प्रधान गिरियों के शुभ नाम हैं।।३।। फिर सात समुद्रों की सृष्टि की थी। कितने ही प्रकार के नद ग्रीर नदियों का सृजन किया था-वृक्ष-ग्राम ग्रीर नगरों की सृष्टि की थी। श्रब उन सातों समुद्रों के नामों का श्रवण करो ॥४॥ लव ए समुद्र-इक्षु-समुद्र-सुरा सागर-सार्य (घृत) समुद्र-दिघ सागर-दुग्ध समुद्र श्रीर जल समुद्र ये उन सातीं के नाम हैं। एक लक्ष योजन का मान है ग्रीर इनमे पर से भी पर जो हैं वह दुगुने मान वाला होता चला जाता है।।।। उस भूमि मण्डल में जोिक कमले के समान ग्राकृति वाला है, सात द्वीप-सात उपद्वीप ग्रीर सान सीमा शैलों का सृजन किया था ॥६॥ हे विप्र ! सबसे प्रथम द्वीपों के नामों को समक्तनो जीकि विधि के द्वारा निर्मित किये गये हैं। जम्बु-शाक-कुश-प्लक्ष-क्रौ-ख-न्यग्रोध भ्रौर पौष्कर ये उन द्वीपों के नाम हैं।।७।।

मेरोरष्टसु श्रृङ्कोषु ससृजेऽष्टौ पुरीः प्रभुः।
ग्रष्टानां लोकपालानां विहाराय मनोहराः।।।।
मूलेऽनन्तस्य नगरीं निर्माय जगतां पितः।
ऊद्ध्वें स्वर्गाश्च सप्तैव तेषामाख्यां निशामय।।६।
भूलोंकञ्च भुवलोंक स्वलोंकं सुमनोहरम्।
जनलोकं तपोलोकं सत्यलोकञ्च गौनक।।१०॥
श्रृङ्कमूर्द्षिन ब्रह्मलोकं जरादिपरिवर्जितम्।
तद्द्धं ध्रुवलोकञ्च सर्वतः सुमनोहरम्।।११।
तद्धः सप्तपातालान्निर्ममे जगदीश्वरः।
स्वर्गातिरिक्तभोगढ्यानधोऽयः क्रमतो मुने ॥१२॥
ग्रतलं वितलञ्चैव सुतलञ्च तलातलम्।
महातलख्च पातालं रसातलस्थस्ततः। १३॥

सप्तद्वीपैः सप्तस्वर्गैः सप्तपातालसंज्ञकैः। एभिर्लोकैश्च ब्राह्माण्डं ब्रह्माधिकारमेव च ॥१४॥

मेरु पर्वत के ब्राठ श्रृङ्ग है। उन ब्राठों शिखरों पर प्रभु ने श्राठ पुरियों की रचना की थी। ये पुरियां ब्राठों लोकपालों के विहार करने के लिए ब्रत्यन्त मनोहर बनाई थीं ॥ व।।

मूल में जगतों के पित ने अनन्त की नगरी का निर्माण करके उद्ध्वें भाग में सात स्वर्गों का सृजन किया था। अब उन सात स्वर्गों के नामों को श्रवण करो ॥६॥ हे शौनक ! सर्व प्रथम भूलोंक है फिर मनलोंक-सुमनोहर स्वलोंक--जनलोक-तपो लोक और फिर अन्त में सत्य लोक है। ये सात स्वर्गों के नाम हैं जोकि उद्ध्वें भाग में हैं ॥१०॥ श्रृङ्ग के मूर्धा में ब्रह्म लोक है जो जरा आदि सब से रहित होता है। उसके भी उपर-ध्रुव लोक है जो सब से अधिक सुन्दर है।।११॥ इसके नीचे के भाग में जगत के ईश्वर ने सात पातालों का निर्माण किया था। हे मुने! ये क्रम से अधः अधः है जोकि स्वर्ग के अतिरिक्त भोगों से मुक्त होते हैं।।१२॥ अतल-वितल-सुतल-तलातल-महातल-पाताल और उससे भी नीचे रसातल है।।१३॥ ये इन सात नीचे के लोकों के नाम हैं। सातहीप-सात स्वर्ग-सात पाताल इन लोकों से एक ब्रह्माण्ड होता है जोकि ब्रह्मा के अधिकार का ही क्षेत्र होता है।।१४॥

एवञ्चासंख्यब्रह्माण्डं सर्वं कृत्रिममेव च।
महाविष्णोश्च लोमाञ्चिविवरेषु च शौनक !।।१४।।
प्रतिविश्वेषु दिक्पाला ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः।
सुरा नरादयः सर्वे सन्ति कृष्णस्य मायया ।।१६।।
ब्रह्माण्डगरानां कर्नुं न क्षमो जगतां पितः।
न शङ्करो न धमश्च न च विष्णुश्चक्रे सुराः।।१७॥
सख्यातुमीश्वरः शक्तो न संख्यातुं तथापि सः।
विश्वाकाशिदशाञ्चवसर्वतोयद्यपिक्षमः।।१८॥
कृत्रिमाणि च विश्वाति विश्वस्थानि च यानि च।
श्रनित्यानि च विश्रेन्द्र स्वप्रवन्नश्वराणि च।।१९॥

वैकुण्ठः शिवलोकश्च तयोः परः । नित्यो विश्ववहिभू तश्चात्माकाशदिशोयथा ॥२०॥

इम प्रकार से ग्रसंख्य ब्रह्मण्ड हैं। हे शौनक ! ये सब कृतिम ही होते हैं। ये सब महाविष्णु के लोमाञ्ज विवरों में स्थित रहा करते हैं।।१४।। प्रत्येक विश्वों में इसी प्रकार से विकपाल हैं ग्रीर ब्रह्मा-विष्णु, ग्रीर महेश्वर होते हैं। वेवगण ग्रीर मनुष्य ग्रादि सभी कृष्ण की माया से होते हैं।।१६।। ऐसे कितने ब्रह्मण्ड हैं—इसकी गिनती करने में जगत के स्वामी भी समर्थ नहीं हैं। इस गणना को शङ्कर-धर्म-सुर ग्रीर विष्णु कोई भी न कर सके हैं।।१७।। इसकी संख्या करने के कार्य में ईश्वर ही समर्थ होता है किन्तु तोभी उसने कोई संख्या नहीं की है। विश्व-ग्राकाश ग्रीर विशाग्रों की सब प्रकार में वह गणाना करने में समर्थ है।।१८।। ये समस्त विश्व कृत्रिम हैं ग्रोर जो इन विश्वों में स्थित रहने वाले हैं वे भी सब कृत्रिम ही होते हैं। ह विग्रेन्द्र! ये सभी ग्रनित्य हैं ग्रीर स्वप्न की भाँनि नाश्वान भी होते हैं।।१६।। वेकृष्ठ लोक शिव लोक ग्रीर इन दोनों के ऊपर जो गोलोक धाम है वह नित्य है ग्रीर विश्वों से विहर्भूत भी है जैसे यह श्रात्मा-ग्राकाश ग्रीर विशायों हैं।।१०।।

## ७--सृष्टि प्रकरगाम् (२)

ब्रद्धा विश्वं विनिर्माय सावित्र्यां वरयोषिति । चकार वीर्याधानञ्च कामुक्यां कामुको यथा ॥१ । सा दिव्यं शतवर्षञ्च धृत्वा गर्भं सुदुः सहम् । सुप्रसूता च सुषुवे चतुर्वेदान मनोहरान् ॥२॥ विविधान् शास्त्रसङ्घां च तर्कं याकरणादिकान् । षटित्रशत्संख्यका दिव्या रागिग्गीः समनोहराः ॥३॥ पद्रगान स्दरां इचैव नानातालसमन्वितान् । स्त्यवेताद्वाप रांश्च कलिञ्च कलह प्रय ॥४॥ वर्षं मासमृतुञ्चैव तिथि दण्डक्षराादिकम्। दिनं रातिञ्ज वारांश्च सन्ध्यामुषसमेव च ॥४॥ पुष्टिञ्च देवसेनाश्च मेधाञ्च विजयां जयास्। षट्कृत्तिकाश्च योगांश्च करराांश्च तपोधन !॥६॥ देवसेनां महाषष्ठीं कार्त्तिकेयप्रियां सतीम्। मेतृकासु प्रधाना सा बालानामिष्टदेवता ॥७॥

श्राघ्याय में सृष्टि का निरूपरा प्रकररा ही वर्रान किया जाता है। सौति ने कहा--ब्रह्मा ने इस विश्व का निर्माण करके परम श्रेष्ठ स्त्री सावित्री में उसने ग्रपने वीर्य का ग्राधान जैसे कोई कामुक किसी कामुकी में किया करता है उसी भाँति किया था।।१।। उस देवी ने दिव्य सौ वर्ष तक उस सुदुःसह गर्भको घारण करके फिर सुप्रसुता उसने परम मनोहर चार वेदों का प्रसव किया था ॥२॥ उस देवी ने बहुत से शास्त्रों के समूहों को ग्रीर तक शास्त्र तथा व्याकरण शास्त्र श्रादि का श्रीर छत्तीस श्रति दिव्य रागिणियों का जो बहुत ही मनोहर थीं प्रसव किया था ।।३।। नाना प्रकार के तालों से समन्वित श्रति सुन्दर छै रागों का **भ्रौर** सत्य युग-त्रेता युग-द्वापर युग श्रौर कलह से प्यार करने वाले कलियुग का प्रसव किया था ॥४॥ उस सावित्री देवी ने इनके ग्रतिरिक्त वर्ष-मास-ऋत्-तिथि-दण्ड-क्षरा ग्रादि एवं दिन-रात्रि वार-सन्ध्या ग्रीर प्रातः समय का प्रसव किया था।।४।। पुष्टि- देवों की सेना-मेधा-विजया-जया-छै कृत्तिका-योग भीर हे तपोधन ! करणों का भी प्रसव किया था ।।६॥ देवसेना महाषष्ठी श्रीर सती कात्तिकेय की प्रिया का प्रसव किया था जो समस्त मातृ काग्रों में प्रधान एवं बालों की इष्ट देवता है।।।।।

त्राह्मं पाद्मस्त्र वाराहं कल्पत्रयमिदं स्मृतम् । नित्यं ने मित्तिकञ्चैव द्विपरार्द्धञ्च प्राकृतम् ॥ । । । चतुर्विधञ्च प्रलयं कालञ्च मृत्युकन्यकाम् । सर्वात् व्याधिगणांश्चैवसा प्रसूय स्तनं ददौ ॥ १॥ अथ धातुः पृष्ठदेशा दधमः समजायत । श्रलक्ष्मीस्तद्वामपाद्वाद्वभूव तस्य कामिनी ॥१०॥
नाभिदेशाद्विद्वकर्मा बभूव शिल्पिनां गुरुः ।
महान्तो वसवोऽप्टौ च महाबलपराक्रमाः ॥११॥
श्रथ धातुरच मनसः श्राविभू ताः कुमारकाः ।
चत्वारः पञ्चवर्षीया ज्वलन्तो ब्रह्मतेजसा ॥१२॥
सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः ।
सन्त्कुमारो भगवांश्चतुर्यो ज्ञानिनां वरः ॥१३॥
भाविबंभूव मुखतः कुमारः कनकप्रभः ।
दिव्यरूपधरः श्रीमान् सस्रीकः सुन्दरो युवा ॥१४॥
क्षत्रियाणां वीजरूपो नाम्ना स्वायम्भुवो मनुः ।
या स्त्रीः सा शतरूपा च रूपाद्या कमलाकला ॥१४॥

बाह्य-पाद्म ग्रीर वाराह ये तीन करप कहे गये हैं। नित्य ग्रीर नैमित्तिक द्विपरार्ढ ग्रीर प्राकृत ये चार प्रकार के प्रलय को-कालको ग्रीर मृत्य नाम वाली कन्या को एवं समस्त प्रकार की व्याधियों के समुदायों का प्रसव करके उस सावित्री देवी ने इन सब को ग्रपना स्तन पिलाया था ॥ ।। ।। ।। इसके पश्चात् धाता के पृष्ठ भाग से ग्रधर्म की उत्पत्ति हुई थी। उसके वाम पार्श्व से उस ग्रधमं की कामिनी ग्रलक्ष्मी उत्पन्न हुई थी।।१०॥ उसके नामि के भाग से शिल्पियों के गुरू विश्व कर्मा की उत्पत्ति हुई थी और महान श्राठ वसुग्रों का गण जो महान बल भ्रौर पराक्रम वाला था ।।११।। इसके उपरान्त धाता के मन से चार कृमारों की उत्पत्ति हुई थी। ये चारों पाँच वर्ष की ग्रवस्था वाले यं भीर ब्रह्मतेज से दीप्तिमान थे । १२॥ इनके सनक सनन्द तीसरा सनातन भीर चौथा ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ भगवान सनत्कुमार था ।।१३।। इसके उपरान्त मुख से सुवर्ण के समान प्रभा वाला दिव्य रूप को धाररा किये हुए कुमार ने भ्रपना जन्म ग्रहण किया था जो परम सुन्दर - युवा भ्रौर स्त्री के सहित समृत्पन्न हुआ था ।।१४।। यह क्षत्रियों का बीजरूप था और इसका नाम स्वायम्भुव मनुथा। जो इसकी स्त्री थी वह कमला की कला वाली रूप यौवन से गुक्त शत रूपा नाम वाली थी ॥१४॥

सस्त्रीकश्च मनुस्तथौ धात्रज्ञापरिपालकः ।
स्वयं विधाता पुत्रांश्च तानुवाच प्रहर्षितान् ॥१६॥
सृष्टि वःर्त्तुं महाभागो महाभागवतान् द्विज ! ।
जामुस्ते च नहात्युवव तप्तु कृष्णपरायण् ॥१७॥
बुकाप हेनुना तेन विधाता जगतां पितः ।
कोपासक्तस्य च विधेर्ज्वलतो ब्रह्मतेजसा ॥१६॥
भाविभूता ललाटाच्च रुद्रा एकादश प्रभो ।
कालाग्नरुदः संहर्त्ता तेषामेकः प्रकीत्तितः ॥१६॥
सर्वेषामेव विश्वानां स एवतामसःस्मृतः ।
राजसश्च स्वयं ब्रह्माशिवो विष्णुश्चसात्विकौ ॥२०॥
गोलोकनाथः कृष्णश्च निर्गुणः प्रकृतेः परः ।
परमाज्ञानिना मूर्खा वदन्ति तामसं शिवम् ॥२१॥

वह स्वायम्भुव मनु श्रपनी स्त्री के सहित ही घाता की आज्ञा का प्रति पालन करने वाल। वहाँ स्थित हो गया था। फिर विधाता ने स्वयं ही उन परम प्रसन्न पुत्रों से कहा था।।१६॥ हे द्विज! उस महा भाग ब्रह्मा ने प्रपने पुत्र चारों महाभागवतों से सृष्टि की रचना करने के लिये कहा तो वे सब हम सृष्टि नहीं करेंगे — एंसा कहकर कृष्ण में परायण होतं हुए तप करने के लिये चले गये थे।।१७॥ इस कारण से विधाता को बहुत अधिक कोप हुमा था। उस जगतों के पित को जब कोपासक्ति हुई तो क्रोध में जलते हुए विधाता से ब्रह्मतेज प्रकट हुमा था।।१८॥ उस ब्रह्मतेज से हे प्रभु! ललाट के भाग से एकादश रुद्र प्रकट हुए थे। उन ग्यारह रुद्रों में सहार करने वाला एक कालाग्नि रुद्र था।।१६॥ समस्त विश्वों में वह ही एक तामस कहा गया है। ब्रह्मा स्वयं राजस था और विष्णु तथा शिव सात्विक था।।२०॥ गोलोक धाम के स्वामी जो श्री कृष्ण थे वह तो निर्णुण श्रीर प्रकृति से पर थे। वे लोग श्रत्यन्त सज्ञान वाले महामूर्ख हैं जो शिवको तामस कहा करते हैं।।२१॥

शुद्धसत्वस्वपञ्च निर्मलं वैष्णवाग्रणीम्। श्रृणु नामानि रुद्राणां वेदोक्तानि च यानि च ॥२२॥ महान् महात्मा मितमान् भीषगाश्चभयङ्करः।
ऋतुष्वजश्चोद्ध्वंकेशःपिङ्गलाक्षोषिचःशुचिः २३॥
पुलस्त्योः दक्षकगाच्च पुलहो वामकर्णतः ।
दक्षनेत्रालथाऽत्रिश्च वामनेत्रात् ऋतुःस्वयमः ॥१४॥
भरिग्निसिकारन्ध्रावङ्गिराश्च मुखाद्रुः ।
भृगुश्च वामपाश्चीच्च दक्षो दक्षिगापाश्चीतः ॥२३॥
छायायाः कर्दमो जातो नाभेः पञ्चशिखस्तथा ।
वक्षसश्चव वोहुश्च कण्ठदेशाच्च नारदः ॥१६॥
मरीचिः स्कन्धदेशाच्चैवापान्तरतमा गलात् ।
वशिष्ठो रसनादेशात् प्रचेता श्रधरौष्टतः ॥२७॥
हंसश्च वामकुक्षेश्च दक्षकुक्षेयंतिः स्वयम् ।
सृष्टि विधातुं स विधिश्चकाराज्ञां सुतानप्रति ॥२०॥

भगवान सदाशिव शुद्ध एवं सात्विक रूप वाले हैं श्रीर वैष्णवों के अप्रणी हैं। श्रव उन भागों काश्रवण करो जो रहों के नाम वेदों में कहे गये हैं।।२२।। महान-महात्मा - मितमान-भीषण-भयङ्कर-ऋतुष्वज-ऊष्ट्वंकेश-पिङ्गलाक्ष-श्रवि-शुचि ये उनके नाम हैं।।२३।। दाहिने कान से पुलस्त्य-बाँये कान से पुलह-दक्षिण नेत्र से श्रित्र-वामनेत्र से स्वयं क्रतु-नासिका के छिद्र से श्ररिण-मुख से श्रङ्किरा, रुचि श्रीर भृगु वाम पार्शव से - दक्षिण पार्शव से दक्ष - छाया से कर्दम मुनि श्रीर नाभि से पञ्चिश्ख-बक्षःस्थल से बोढु श्रीर कण्ठ देश से नारद-स्कन्धदेश से मरीचि तथा गले से श्रपान्तरतमा-रसनादेश से वाशिष्ठ श्रीर श्रधरौष्ठ से प्रचेता-वामकृक्षि से हंस - दक्षिण कृक्षिसे स्वयं यति समुत्पन्त हुए थे। उस विधाता ने समस्त श्रवने उपर्युक्त सुतों को सृष्टि की रचना करने के लिये श्राज्ञा दी थी।।२४-२८।।

### ८—ब्रह्मपुत्रकृतसृष्टिप्रकरगाम् ।

श्रथ ब्रह्मा स्वपुत्रांस्तानादिदेश च सृष्टये। सृष्टि प्रचकुस्ते सर्वे विप्रेन्द्र नार्दं विनामक्ष मरीचेर्मनसो जातः कश्यपश्च प्रजापितः ।
अत्रेनेत्रमलाञ्चन्द्रः क्षीरोदे च बभूव ह ॥२॥
प्रचेतसोऽपि मनसो गौतमश्च बभूव ह ।
पुलस्त्यमानसः पुत्रो मैत्रावरुण एव च ॥३॥
मनोश्च शतरूपायां तिस्रः कन्याः प्रजित्तरे ।
आकृतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिस्ताः पितत्रताः ॥४॥
प्रियत्रतोत्तानपादौ द्वौ च पुत्रौ मनोहरौ ।
उत्तानपादतनयो ध्रुवः परमधार्मिकः ॥४॥
आकृतिं रुचये प्रादात् दक्षाय च प्रसूतिकाम् ।
देवहूतिं कर्दमाय यत्पुत्रः किपलः स्वयम् ॥६॥
प्रसूत्यां दक्षवीजेन षिटकन्याः प्रजित्तरे ।
अष्टो धर्माय प्रदवौ रुद्वायैकादश स्मृताः ॥७॥

इस अध्याय में ब्रह्मा के पुत्रों द्वारा की हुई सृष्टि के प्रकरण का वर्णन किया जाता है। सौति ने कहा—इस के अनन्तर ब्रह्माजी ने अपने समुत्पन्न किये हुथे उन पुत्रों को सृष्टि का सृजन करने की भाजा दी थी। हे विप्रन्द ! केवल एक नारद का छोड़ कर उन सभी ने भपने परम पिता विधि की आजा शिरसा स्वीकृत कर सृजन का कार्य किया था।।।।।। महर्षि मरीचि के मन से प्रजापित कश्यप की उत्पत्ति हुई थी। अति ऋषि प्रवर के प्रांखों के मल से चन्द्र देव का जन्म हुआ और वह क्षीर सागर से समृत्पन्न हुआ था।।२।। प्राच्तिस के मन ते गौतम ऋषि ने जन्म ग्रहण किया था। मैत्रावरुण ने पुलस्त्य के मन से अपना जन्म प्राप्त किया था।।३।। मनु से शतरूपा पत्नी में तीन कन्याओं ने जन्म धारण किया था। आकृति—देवहृति और प्रसृति इन तीनों कन्याओं के शुभ नाम थे। ये तीनों पूर्ण पति व्रताऐं थी।।४।। मनु के प्रिय व्रत और उत्तान पाद ये तीनों कन्याओं के प्रतिरक्त परम सुन्दर दो पुत्र हुये थे। उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव हुआ था जो परम धार्मिक था।।४।। मनु ने अपनी कन्या आकृति को रुचि के लिये दान कर दिया था और प्रजापित दक्ष को

प्रसूतिका नाम बाली कन्या का दान दिया था तथा देवहूति कन्या को कर्दम ऋषि को दे दिया था जिसका पुत्र किपल स्वयं हुआ था।।६।। प्रसूति नाम धारिगी मनु की कन्या में दक्ष प्रजापित के वीर्य से साठ कन्यायें समुत्पन्त हुई थीं। उनमें से आठ को तो धर्म के लिये दे दिया था और ग्यारह कन्याओं का दान रुद्र के लिये कर दिया था।।७।।

शिवायंकां सतीं प्रादात् कश्यपाय त्रयोदश ।
सप्तिविशितिकन्याश्च दक्षश्चन्द्राय दत्तवान ॥ । ॥
नामानि धर्मपत्तीनां मत्तो विप्रिनिशामय ।
शान्तिःपुष्टिःधृ तिस्तुष्टिःक्षमाश्रद्धामितःस्मृतिः ॥ ६॥
शान्तेः पुत्र-च सन्तोपः पुष्टः पुत्रो महानभूत् ।
धृतेधैय्यं ञ्च तुष्टश्च हर्षदपौ सुतो स्मृतो ॥ १०॥
क्षमापुत्रः सिह्ष्णुश्च श्रद्धापुत्रश्च धार्मिकः ।
मतेज्ञीनाभिधः पुत्रः स्मृतेज्ञीतिस्मरोमहान् ॥ ११॥
पूर्वपत्न्याञ्च मूर्त्याञ्च नरनारायण् वृषी ।
बभुवुरेते धर्मिष्ठा धर्मपुत्राश्च शौनक ॥ १२॥
नामानि रुद्रपत्नीनां सावधानं निबोध मे ।
कला कलावती काष्टा कालिका कलहित्रया ॥ १३॥
कन्दली भोषणा रास्ना प्रमोचा भूषणा शुकी ।
एतासां बहवः पुत्रा बभूबुः शिवपार्श्षदाः ॥ १४॥

भगवान सदा शिव के लिये एक सती नाम वाली कन्या का दान किया था तथा कश्यप महर्षि को तेरह कन्यायें दा थीं। दक्ष प्रजापित ने सत्ताईस कन्यायें चन्द्र देव को दान कर प्रदान कर दी थीं।।।। हे विप्र ! मुभसे भव भाप उन धर्मपित्नयों के नामों का श्रवण करो। शान्ति—पुष्टि-धृति-तुष्टि क्षमा-श्रद्धा-मित-स्मृति ये नाम उनके थे।।।। शान्ति के पुत्र का नाम सन्तोष हुमा था। पुष्टि के पुत्र का नाम महान था। धृति का पुत्र वर्ष हुमा था। तुष्टि के पुत्र हर्ष थे साहारि।। क्षमा का पुत्र सहिष्णु था और श्रद्धा का पुत्र धर्मिक समुत्पन्न हुमा था। मित के पुत्र का नाम ज्ञान था

श्रीर स्मृति का पुत्र महान् स्मर उत्पन्न हुत्रा था ॥११॥ वूर्व पत्नी में श्रीर मूर्ति में ऋषि नर नारायणा समुत्पन्न हुए थे। हे शौनक! ये धर्म पुत्र परम धार्मिक थे।।१२। ग्रव छद्र की पित्यों के नामों को मुक्त से सावधानता के साथ जान लेना चाहिये। कला-कलावती-काष्ठा-कालिका-कलह प्रिया-कन्दली-भीषणा-रास्ना-प्रमोत्रा-भूषणा-शुकी ये छद्र देव की पित्यों के शुभ नाम थे। इन धर्मपत्तियों से बहुत से पुत्र समुत्पन्न हुए थे जोकि सहाशिव के पार्षद हुये थे।।१३-१४॥

सा सती स्वामिनिन्दायां तनं तत्याज यज्ञतः ।
पुनर्भं त्वा शैलपुत्री लेभे च शङ्करं पतिम् ॥१४॥
कश्यपस्य प्रियाणश्च नामानिष्रृणु धार्मिक ।
ग्रदितिर्देवमाता या दैत्यमातादितिस्तथा ॥१६॥
सर्पमाता तथा कर्द्र्विनता पिक्षस्तथा ।
सुरिभश्च गवां माता महिषाणञ्च निश्चितम् ॥१७॥
सारमेयादिजन्तूनां सरमा सूश्चतुष्पदाम् ।
दनुः प्रसूर्दानवानामन्याश्चेत्येवमादिकाः ॥१६॥
इन्द्रश्च द्वादशादित्या उपेन्द्राद्याः सुरा मुने ! ।
कथिताश्चादितः पुत्रा महाबलपराक्रमाः ॥१६॥
इन्द्रपुत्रौ जयन्तश्च ब्रह्मन् शच्यामजायत ।
ग्रादित्यस्य सवर्णायां कन्यायां विश्वकर्मणः ॥२०॥
शनैश्चरयमौ पुत्रौ कालिन्दी कन्यका तथा ।
उपेन्द्रवीर्यात् पृथ्व्यान्तु मङ्गलःसमजायत ॥२१॥

वह जो सती नाम वाली शिव की पत्नी थी उसने श्रपने स्वामी शिव की निन्दा होने पर अपने शरीर का त्याग कर दिया था और फिर यज्ञ से हिमाचल शैल के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ग्रह्ण करके शङ्कर को ही अपना पति वरण किया था।।१४।। हे धार्मिक ! अब श्राप मुक्तसे महीं करवप की घर्म पत्नियों के शुभ नामों का श्रवण करो। एक अदिति नाम धारणी कश्यप की पत्नी थी जो देव गणा की माता श्री ग्रीर दूसरी दिति

नाम वाली धर्मपत्नी हुई थी जिसने दैत्यों को अपने उदर मे उत्पन्न कर दैत्य माता हुई थी। १६॥ सपीं की नाना एक करयप की पत्नी कद्र थी और पिक्षयों को प्रसून करने वानी विनता थी। गौपों की माता का नाम सुरिम था और यही महिषों की भी माता थीं। सारमेप अदि जन्तुप्रों की माता सरमा नाम वाली करयप की पत्नी थी और यही समस्त चतुष्पदों की माता हुई थी। दानवों को उत्पन्न करने वाली दनु भार्या थी। इसी प्रकार से अन्य भी पित्नयाँ हुई थीं। १७-१६॥ इन्द्र और बारह आदित्य तथा उपेन्द्र आदि सुर हे मुने! अदिति के पुत्र कहे गये हैं जोकि महान् वल और अतुल पराक्रम वाले थे।।१६। इन्द्र के पुत्र का नाम जपना था। हे ब्रह्मन्! यह जयन्त सुरेन्द्र की पत्नी शची से समुत्पन्न हुमा था। विव्वकर्मा की कन्या सवर्गा में अवित्य (सूर्य) के शनैरचर और यम ये दो पुत्र थे तथा हालिन्ती नाम वाली एक कन्या ने जन्म महरगा किया था। उपेन्द्र की पत्नी पृथ्वी में उपेन्द्र के वीर्य से मञ्जल नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुमा था।।२०-२१।।

#### ६--ब्रह्मपुत्रव्युत्पत्तिकथनम्।

कितक्ल्पान्तरेऽनीतेस्रब्दुःसृष्टिविधौपुनः।
मरीचिमिश्रमुं निभिः साद्धं कण्ठात् बभूवसः।।१॥
विधेर्ननंरदनाम्नश्च कण्ठदेशात् बभूव साः।
नारदश्चेति विख्यातो मुनीन्द्रस्तेन हेतुना।।२॥
यः पुत्रश्चेतसोधातुबभूव मुनिपुङ्गवः।
तेन प्रचेता इति च नामचक्रे पितामहः।।३॥
वभूव धातुर्यः पुत्रः सहसा दक्षपाश्वेतः।
सर्वकर्मिणा दक्षश्च तेनदक्षः प्रकीत्तितः।।४॥
वेदेषु कर्दमः शब्दश्खायायां वर्त्तते स्फुटः।
बभूव कर्दमात् बालःकर्दमस्तेनकीत्तितः।।४॥
तेजोभेदे मरीचिश्चवेदेषु वत्तं तेस्फुटम्।

जातः सद्योऽतितेजस्वीमरीचिस्तेनकीर्त्तितः ॥६॥ क्रतुसंघव्च बालेन कृतो जन्मान्तरेऽधुना । ब्रह्मपुत्रेऽपि तन्नाम कतुरित्यभिधीयते ॥७॥

इस ग्रध्याय में ब्रह्मा के पुत्रों की व्युत्पत्ति के कथन का वर्गान किया जाता है। सौति ने कहा — कितने कल्पों के ग्रन्तर व्यतीत होजाने पर पुनः उस स्नष्टा की सृष्टि की विधि में मरीचिमिश्र मुनियों के साथ वह कण्ठ से हुम्रा था ।।१।। नारद नाम वाले विधि के कण्ठ भाग से वह हुन्रा था । इसी हेंतु से मुनीन्द्र नारद इस नाम से विख्यात हुग्रा था ।।२।। जो घाता का पुत्र चित्त से होने वाला मुनियों में परम श्रेष्ठ हुन्नाथा। इसी हेतु के होने से पितामह ने उसका नाम प्रचेता यह रख दिया था।।३।। धाता का जो एक पुत्र सहसा दक्षिरा पार्क्स से उत्पन्न हुन्ना था ग्रौर वह समस्त कर्मों के करने में बहुत कुशल भी हुम्रा इसी लिय वह दक्ष इस शुभ नाम से कहा गया था ।।४।। वेदों में कर्दम यह शब्द छाया में स्फुट वर्त्तमान है। कर्दम से वह वालक हुआ था इसी कारएा से वह कर्दम नाम से कहा गया है ।।।। वेदों में मरीचि यह शब्द तेज के एक भेद में स्पष्ट तथा वर्तमान रहता है ग्रीर वह सद्यः श्रत्यन्त तेज वाला उत्पन्न हुग्रा था, इसी काररा से उसका मरीचि—यह नाम कहा गया है।।६।। बालक ने दूसरे जन्म में पहिले बहुत से ऋतुर्यों का समूह किया था श्रीर श्रव जब वह ब्रह्मा के यहाँ पुत्ररूप में समुत्पन्न हुश्रातो उस समय भी उसका क़तु-यही नाम कहा गया था।।।।।

> प्रधानाङ्गं मुखं धातुस्ततो जातश्चबालकः । इरस्तेजस्विवचनोऽप्यङ्गिरास्तेनकीत्तितः ॥५॥ ग्रतितेजांस्वान भृगुर्वत्तं ते नाम्नि शौनक ! । जातः सद्योऽतितेजस्वी भृगुस्तेन प्रकीत्तितः ॥६॥ बालोऽप्यरुग्वर्गाश्चजातः सद्योऽतितेजसा । प्रज्वलन्नूद्र्ध्वतपसाचारुग्गिस्तेनकीत्तितः ॥१०॥ हंसा श्रात्मवशायस्य योगेन योगिनीध्रुवम् । बालः परमयोगीन्द्रस्तेनहंसीं प्रकीत्तितः ॥११॥

वशीभू नश्चिशिष्यश्च जातः सद्यो हि बालकः । स्रतिप्रियश्चथातुश्च विशष्ठस्तेन कोत्तितः ॥१२॥ सन्ततं यस्य यत्नञ्च तपःसु बालकस्य च । प्रकीतितो यतिस्तेन संयतः सर्वक्मंसु ।१३॥ पुलस्तपःसु वेदेषु वर्तते हः स्फुटेऽपि च । स्फुटस्तपः समूहश्च पुलहस्तेन बालकः ॥१४॥

घाता (ब्रह्मा) का मुख एक शरीर का प्रधान श्रङ्ग था। उससे बालक की उत्पत्ति हुई थी। इर-यह तेज स्त्री का वचन होता है। इसी हेतु से श्रङ्गिरा इस नाम से कहा गया था। प्रा हे शीनक! जो अत्यन्त तेज वाला होता है उस नाम में भृगु—यह शब्द वर्तमानहु श्रा करता था इसी करण से भृगु यह उसका नाम प्रकीतिन हुपा था। हा। श्रष्ठण वर्ण वाला अत्यन्त तेज से युक्त ब लक त्रन्न ही समत्पन्न हुशा था श्रीर उद्ध्वं तेज से प्रज्वितित हो रहा था, इसी हेतु से श्रारणी -यह नाम उसका प्रसिद्ध हो गया था। १०।। जिसके योग से योगिनी श्रुव हंस अत्यव्य थे वह बालक परम योगीन्दु था श्रत एव हंसी इस शुभ नाम से वह प्रकीतित हुग्ना था। ११।। वशीभूत श्रीर शिष्य बालक तुरन्त खत्पन्न हुग्ना था श्रीर वह घाता का श्रत्यन्त प्रिय था। इसी करणा से उसका शुभ विशष्ठ यह नाम कहा गया था। १२।। जिस वालक का तपों में सतत यत्न था श्रीर वह समस्त कर्मी के करने में संगत था इसी कारणा से वह यति — इस नाम से प्रसिद्ध हुग्ना था। १२। पुल:— यह शब्द वेदों में तपमें स्फुटतया वर्तमान रहा करता है। वह वालक स्पष्ट रुप से तप का समूह था श्रत एव वह पुलह इस नाम से बालक प्रिग्न हुग्ना था। १४।।

पुलस्तप ममूहण्च यस्यास्ति पूर्वजन्मनाम् । तपःसंबस्वरूपण्च पुलस्त्यस्तेन बालकः ॥१४॥ त्रिग्गायाप्रकृत्यां त्रिविष्णावण्चप्रवर्तते । तयोर्भक्तिः समायस्यतेनवालोऽत्रिरूच्यते ॥१६॥ जटावह्निशिखारूपाः पञ्चसन्ति च मस्तके । तपस्तेशोभवायस्य सच पञ्चशिखः स्मृतः ॥१॥॥ अपान्तरतमे देशे तपस्तेपेऽन्यजन्मनि ।
अपान्तरतमा नाम शिशोस्तेन प्रकीत्तितम् ॥१८॥
स्वयं तपः समाप्नोति वाहयेत् प्रापयेत्परान् ।
ऊदुं समर्थस्तपिस वोदुस्तेन प्रकीत्तितः ॥१६॥
तपसस्तेजसा बालो दीप्तिमान् सततं मुने ।
तपःसु रोचतेचित्तं रुचिस्तेन प्रकीत्तितः ॥२०॥
कोपकाले बभूवूवुर्ये स्रष्टुरेकादश स्मृताः ।
रोदनादेव रुद्राश्च कोपिनास्तेन हेतुना ॥२१॥

पूर्व जन्मों में पुल नाम तपों का समूह जिस बालक के था। वहीं तपों के समूह के स्वरुप वाला ध्रव उत्पन्न हुया था ध्रत एव यह बालक भी पुलस्त्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ११।। तीन गुणों वाली प्रकृति में तीन विष्णाव प्रवृत्त होता है। उन दोनों की समान रूप से जिस की भक्ति थी इसी कारण से यह बालक ग्रित – इस नाम से कहा गया था। ११।। जिसके मस्तक में ग्रिगि की शिखा के तुल्य पाँच जटाऐं थीं धौर जिसका तप से होने वाला तेज था वह पश्चिख—इस शुभ नाम से कहा गया है। १९।। जिस ने पूर्व जन्म में ग्रपान्तर तम देश में तपस्या की थी इसी कारण से शिशु का नाम ग्रपान्तरतमा—यह की लित हो गया था। १८।। जो स्वयं तो ग्रपने सम्पूर्ण तप को समाप्त कर लेता है ग्रीर दूसरों को वादित एवं प्रापित किया करता है ग्रीर तपस्या में वहन करने को समर्थ होता है इसी कारण से वह वोढु—इस नाम से कहा गया है।। १९। जो स्वयं तो ग्रपने सम्पूर्ण तप हो साम से कहा गया है।। १९। जो स्वयं ते कि से हो मुने ! बालक दी प्तिमान् था ग्रीर तपों में जिसका चित्त रिच रखता है इसी लिये उसका नाम रिच—यह कहा गया है।। २०।। जो सब्दा के कोप करने के समय एकादश पुत्र उत्पन्न हुये थे वे को पित ग्रीर रोदन करने वाले थे इसी हेतु से उनका रह—ये नाम पड़ गया था।। २१।।

रुद्रेष्वेकतमो बालो महेशइति मे भ्रमः । भवान् पुरागातत्त्वज्ञः सन्देहंछेत्तुमहंति । २२॥ विष्णुः सत्वगुणः पाताब्रह्मास्रब्टारजोगुगाः । तमोगुगास्ते रुद्रास्च दुनिवाराः भयङ्काः ॥२३॥ कालाग्निरुद्रः संहत्तां तेष्वेकः शङ्करांशकः । शुद्धसत्वस्वस्पश्च शिवश्च शिवदः सताम् ॥२४॥ अन्ये कृष्णस्य च कलास्तावंशौविष्णुशङ्करौ । समौसत्वस्वरूपौद्वौपरिपूर्णतमस्य च ॥२४॥ उक्तं रुद्रोद्भवेकाले कथं विस्मरसि द्विज । मायया मोहिता सर्वे मुनीनाञ्च मतिभ्रमः ॥२६॥ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः । सनत्कुमारो भगवांश्चतुर्थो ब्रह्माणः सुतः ॥२७॥ ब्रह्मास्रष्टुं पूर्वपुत्रानुवाच ते न सेहिरे। तेनप्रकोपितोधाता रुद्रा। कोपोद्भवा मुने ॥२८॥

शौनक जी ने कहा है--उन एकादश रुद्रों में एक बालक महेश था ऐसा मेरा भ्रम था। आप तो पुरागों के तत्त्वों के पूर्ण ज्ञाता विद्वान हैं प्रतएव यह मेरा सन्देह ग्राप छेदन करने के योग्य होते हैं।।२२।। सौति बोले—विष्णु सत्त्वगुरा से युक्त हैं और दाता श्रर्थात् पालन एवं रक्षगा करने वाले हैं। ब्रह्मा सृजन कर्म के करने वाले हैं थ्रौर रजोगुरा से युक्त होते हैं। वे रुद्र तमोगुरा से समन्वित होते हैं श्रीर वे दुर्निव र एवं महा भयङ्कर हुमा करते हैं।।२३।। उनमें से एक शङ्कर के मंश स्वरूप से हार करने वाले कालाग्नि रुद्र हैं। जो शिव हैं वे तो शुद्ध सत्य रूप हैं भ्रोर सदा सत्पुरुषों के लिये कल्यामा के प्रदान करने वाले होते हैं ॥२४॥ भ्रन्य कृष्ण की कला हैं वे विष्णु ग्रीर शंकर ग्रंश हैं। वे दोनों परिपूर्णतम के समान सत्त्वस्व ब्य वाले हैं ॥२५॥ हे द्विज ! मैंने तो यह सभी रुद्र के उद्भव-वर्णन के समय के वना दिया है। उसे अब तुम कैसे विस्मृत कर रहे हो ? सभी लोग माया के द्वारा मोहित हो जाया करते हैं श्रोर बड़े २ मूनियों को भी मित भ्रम हो जाता है।।२६।) सनक--सनन्द और तीसरा सनातन एवं चतुर्थ भगवान सनत्कुमार ये ब्रह्मा के पुत्र हैं।।२७।। श्री ब्रह्मा जी ने भ्रपने इन पहिले जन्म ग्रह्ण वाले पुत्रों को इस जगत् के सृजन करने की ग्राज्ञा

दी थी किन्तु उन चारों पुत्रों ने इसे सहन नहीं किया था प्रर्थात् सृष्टि की रचना करने की पिता परमेश्वर के श्रादेश से सहमत नहीं हुये थे। इसका फल यह हुआ कि विधाता को क्रोध हो गया था श्रीर हे मुने! उसी कोप से इन एकादश रहों का उद्भव हुआ था।।२८।।

सनकश्चसनन्दश्च तौ द्वावानन्दवाचकौ । ग्रानन्दितौचवालौ द्वौ भक्तिपूर्णतमौसदा ॥२८॥ सनातनश्चश्रीकृष्णो नित्यः पूर्णतमःस्वयम् । तद्भक्तस्तरसमः सत्यंतेन बालःसनातनः ॥२६॥ सनत्तु नित्यवचनः कुमारः शिशुवाचकः । सनत्कुमारं तेनेममुवाच कमलोद्भवः ;।३०॥ ब्रह्मणो बालकानाञ्च व्युत्पत्तिः कथिता मुने । सामप्रतं नारबाख्यानं श्रूयताञ्च यथाक्रमम् ॥३१।

सनक ग्रीर सनन्द ये दोनों शब्द ग्रानन्द के वाचक हैं। ये दोनों बालक सदा भक्ति भाव से पूर्णतम ग्रीर ग्रानन्दित रहने वाले थे। सनातन (सर्वज्ञ से चले ग्राने वाला) श्री कृष्ण हैं जो नित्य ग्रीर स्वयं पूर्णतम हैं। उनका भक्त भी उन्हीं के समान है ग्रीर सत्य स्त्ररूप है। ग्रातएवं इस बालक का नाम भी सनातन हो गया था।।२६॥ सनत् - इस शब्द का नित्य ग्रथं होता है ग्रीर कुमार यह शब्द शिशु का वाचक होता है। इसी कारण से इस वालक को कमल से उन्द्रव प्राप्त करने वाले ब्रह्मा सनत्कुपार - इस नाम से कहा करते थे।।३०। हे मुने! मैंने समस्त ब्रह्मा के बालकों के नामों की व्युत्पत्ति कर दी है ग्रीर तुमसे कह भी दी है। ग्रव इसके ग्रागे श्री नारद का ग्राख्यान क्रम के ग्रनुसार उन्द्रव करिये।।३१॥

#### १० - शिवोंक्ताह्विकाचारवर्णानम् । हरेस्तोत्रञ्च कवचं मंत्रं पूजाविधि परम् । हरं यथाचे देविषध्यीतञ्च ज्ञानमेव च ॥१॥

स्तोत्रञ्च कचचं मन्त्रं ध्यानंपूजाविधानकम् । तत्प्राक्तनीयंज्ञानञ्चददौतस्मै महेश्वरः ॥२॥ सर्वं प्राप्य मुनिश्रेष्ठः परिपूर्णमनोरथः । उवाच प्रणतो भक्त्या गुरुं प्रणतवत्सलम् ॥३॥ नारद उवाच

म्राह्मिकं ब्राह्मगानाञ्च वद वेदविदां वर । स्वधर्दपालनं नित्यं यतो भवति नित्यशः ॥४॥

श्रीमहेर्वर उवाच ।
जत्थाप्य ब्राह्म्ये मुहुन्ते ब्रह्मरन्ध्रस्थपङ्कुजे ।
सूक्ष्मे सहस्रपद्मे च निर्मले ग्लानिवर्जिते ॥१॥
रात्रिवासं पारत्यज्यगुरुं तत्रविन्तयेत् ।
व्याख्यामुद्राकरंप्रीतंसिमत्शिष्यवत्सलम् ॥६॥
प्रसन्नवदनं बान्सं परितुष्ट निरन्तरम् ।
साक्षाद्वह्मस्वरूपः च शिष्याएगांचिन्तयेतसदा ॥७॥

इस अध्याय में शिवके द्वारा वहे हुये आह्निक आचार का वर्णन किया जाता है। सौति ने कहा—देविष ने हर हिर के स्तोत्र-कवच-मन्त्र-परमपूजा की विधि—ध्यान और ज्ञान के विषय में याचना की थीं।।१।। महेरवर ने स्तोत्र-कवच-मन्त्र-ध्यान-पूजा का विधान और प्राक्तन ज्ञान सब देविष के लिये दे दिया था।।२।। मुनियों में श्रेष्ठ ने यह सब कृछ प्राप्त करके पूर्णमनो रथ वाले देविष होकर प्रण्तों पर छुपा करने वाले गुरुदेव को भक्ति भाव से पूर्णतया प्रण्त होकर बोले—नारद ने कहा— हे वेदों के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ ! श्रव आप मुभे ब्राह्मणों के आह्निक के वि य में वर्णन कीजिये जिससे नित्य ही स्वधर्म का पूर्ण परिपालन होता रहे।।२-४।। श्री महेरवर ने कहा— ब्रह्मार्थ में स्थित पञ्जन वाले-सूक्ष्म सहस्रपद्म वाले निमंल और ग्यानि से रहित ब्रह्ममुहूर्त में उठकर रात्रि-वास का त्याग करके वहाँ पर ही श्रीगुरुदेव का चिन्तन करना चाहिए। श्रीगुरुदेव का स्वरूप ध्यान े ऐसा होना चाहिए

कि वे गूढ विषय व्याख्या करने की मुद्रा में स्थित हैं—परम प्रसन्त हैं—मन्द मुस्कान से युक्त हैं श्रोर श्रपने शिष्यों पर परमानुग्रह करने वाले हैं ॥५-६॥ ऐसे प्रसन्तमुख वाले-परमशान्त स्वरूप-निरन्तर पूर्णतया परितुष्ट श्रोर शिष्य वर्ग के लिये साक्षात् ब्रह्म के स्वरूप वाले गुरुदेव का सदा ध्यान करना चाहिए॥॥॥

ध्यात्वा त्वद्गुहमादाय हत्पद्मे निर्मले सिते।
सहस्रपत्रेविस्तीर्गोदेविमिष्टं विचिन्तयेत्। =।।
यस्य देवस्य यद्ध्यानं यद्भूपं तद्विचिन्तयेत्।
गृहीत्वातदनुज्ञाञ्चकर्तां व्यं समयोचितम्।।६।।
प्रावौध्यात्वागुहं नत्वासंपूज्यविविपूर्वकम्।
परचात्तदज्ञामादाय ध्यायेदिष्टप्रपूजये।।१०॥
गृहप्रदिशितो देवो मन्त्रपूजाविधिर्जपः।
न देवेन गृहद्वंष्टस्तस्मात् देवात् गृहः परः।।११॥
गृहर्ष्र्वद्या गृहविष्युर्गु हदेवो महेश्वरः।
गृहर्ष्र्वा गृहविष्युर्गु हदेवो महेश्वरः।
गुहर्र्व्र वरणो गृहर्माता पिता सुहृत्।
गुहर्यव परं ब्रह्मज्ञास्ति पूज्यो गुरोः परः।।१३॥
प्रभीष्टदेवरुष्टे च समर्थो रक्षरो गृहः।
न समर्था गुरौ रुष्टे रक्षरो सर्वदेवताः॥१४॥

श्री गुरुदेव का ध्यान करके अपने क्वेत-निर्मल हृदय रूपी पद्म पर उन्हें स्थित करना चाहिये। फिर परम विस्तीर्ग्म सहस्र पत्र पर विराजमान अपने इच्ट देव का चित्तत करना चाहिये।। ।।। जिस देवता का जैसा भी ध्यान होता है और जो भी उसका रूप वैसा ही विचिन्तन करना चाहिये। फिर उसकी अनुज्ञा को ग्रहण करके जो भी समयानुसार उचित हो उम करना चाहिये।।।।। सर्वप्रथम आदि में गुरुदेव का ध्यान करे—उनको प्रणाम करे और विधिपूर्वक गुरु का पूजन करे। फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करे और फिर अपने इच्टदेव का गुरु की आज्ञा प्राप्त कर अर्चा करनी चाहिये।।१०।।

श्री गुरुदेव ने ही देव को प्रदर्शित किया है श्रीर मन्त्रपूजा की विधि श्रीर जप भी श्री गुरुदेव ने ही सब बताया है। देवता ने गुरु को नहीं दिखाया है। गुरु ने ही देव को दिखाया है। इसीलिये देव से भी परतर श्री गुरुदेव ही होते हैं।।११।। गुरुदेव ही बहा हैं, गुरु ही विष्णु के स्वरूप वाल हैं श्रीर गुरुदेव ही साक्षात महेरवर हैं। ईश की श्राद्य प्रकृति भी गुरुदेव ही हैं— गुरु ही चन्द्र-श्रनल श्रीर रिव हैं। गुरुदेव ही वायु-वरुण-माता-पिता-सुहृत् हैं। श्री गुरुदेव ही परब्रह्म का स्वरूप हैं। श्रतएव गुरु से पर श्रन्य कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। एक ही गुरुदेव में सबका निवास है। श्रतः ये परम पूज्य होते हैं।।१२-१३।। यदि किशी भी श्रपराध के कारण बन जाने पर श्रभीष्ठ छपास्य देव रुष्ट भी हो जावें तो उनके रोप का मान कराने वाल तथा उस रोध के पिरणाम से रक्षा करने में समर्थ गुरुदेव होते हैं। तात्पर्य गुरु का श्रनुग्रह के पात्र शिष्ट का कोई भी श्रनिष्ट कभी नहीं होता है श्रीर किशं भी श्रपराध से गुरुदेव रुष्ट हो जावें तो समरत देवता भी मिलकर उस श्रपराध के भाजन की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं।१४।।

यस्य तुष्टो गुरुः शश्वज्जयस्तस्य पदे पदे ।

यस्य रुष्टो गुरुस्तस्यसर्वनाशस्य सर्वदा ॥१६॥

न संपूज्य गुरु देवं यो मूढः पूजयेद् भ्रमात् ।

ब्रह्महत्यांशतंयापंलभतेनात्र सशयः॥१६॥

सामवद च भगवानित्युवाच हरिः स्वयम् ।

तस्मादभीष्टदेवाच्च गुरुः पूज्यतमः परः॥१७॥

गुरुमिष्टस्वयध्यात्वास्तुत्वाचसाधकोमुने ।

वेदोक्तस्थलमासाद्यविष्मूत्रमृत्सृजेन्मुदा ॥१८॥

जल्लं जलसमीपञ्च वृक्षमूलञ्च वर्मं च ॥१६॥

हलोत्कर्षस्थलञ्चेव शस्यक्षेत्रञ्च गोष्ठकम् ।

नदोकन्दरगर्भञ्च पुष्पोद्यानञ्चपङ्किलम् ॥२०॥

्ग्रामाद्यभ्यन्तरञ्ज्वैव नृग्गां गृहसमीपकम् । शङ्कर्ुसेतु शरवनं श्मशानंविह्नसन्निधिम् ॥२१॥

जिस भाग्यशाली साधक के गुरु देव परम प्रसन्न एवं शिष्य से पूर्ण सन्तुष्ट हैं भ्रीर निरन्तर उनका श्रनुग्रह रहता है तो उसका पद-पद में सर्वत्र विजय ही होती है और जिसके गुरुदेव शिष्य पर रोषान्वित हैं उस व्यक्ति का सर्वदा के लिये ही सर्वनाश हो जाता है।।१४।। जो कोई मूढ मनुष्य अपने श्री गुरुदेव की श्रर्चना प्रथम न करके देव का पूजन अम से किया करता है, वह एक शतब्रह्म हत्या के समान महापाप का भागी अवश्य ही हो जाता है इसमें तिनक भी संशय नहीं है।।१६।। सामवेद में भगवान् हरि ने स्वयं ही यह कहा था, इसलिये श्रपने उपास्य एवं ध्रभीव्ट देव से भी ध्रधिक गुरुदेव ही पूज्यतम होते हैं।।१७।। हे मुने ! श्रतएव इष्ट श्री गुरु चरण का स्वयं ध्यान करके और साधना करने वाले व्यक्ति को उनका स्तवन करके फिर वेद में बताया हुआ स्थल घःष्त करके सानन्द मलमूत्रादि का उतसगं करना चाहिये ।।१८।। ग्रब मल-मूत्र के उत्सर्ग करने के विषय में पूरा विवरसा दिया जाता है कि किस स्थान का इसके करने में करना चाहिये --- जल के समीप का स्थल-रन्धु (छिद्र, से युक्त स्थान प्राशियों की सन्निधि वाला स्थल-देवालय के समीप का स्थान वृक्ष का मूल प्रदेश धौर मार्ग का स्थान मल-मूत्र के त्याग करने में त्याग कर देना चाहिये।।१६।। हल से उत्कर्षण जिस भूमि का हो चुका हो उस स्थान को-खड़ी हुई फसल वाले क्षेत्र को-गोष्ठ (गायों के रहने बैठने का स्थल) को नदी श्रीर कन्दरा के मध्य भाग को-पूष्पों वाले उद्यान को भीर पिङ्कल (कीच या दलदल वाले ) स्थान को मलमुत्रोत्सर्जन के काम में त्याग कर देना चाहिये।।२०।। ग्राम स्रादि जना-वासों के भीतरी भाग को-मनुष्यों के निवास करने वालों ग्रहों के सभीय क स्थल को-शङ्क्रको-सेतुको-शरोंके वनको-स्मशान भूमि के स्थान का ग्रौर अपिन के समीप में रहने वाले स्थान को भी मलादि के त्याग करने में प्रवश्य ही वीजत कर देना चाहिये ॥२१॥

क्रीड़ास्थलं महारण्यं मश्चकाधःस्थलंतथा।
वृक्षच्छायानुतंस्थानमन्तः प्राण्यवन्यांकम् ॥२२॥
द्वस्थानं कुःस्थानं वल्मीकस्थानमेव द्य।
वृक्षारोपराप्यूष्मञ्चकाय्यांथञ्चन्ररित्कृतम् ॥२३॥
एतत् सर्वं परित्यज्य सूर्य्यतापविवर्णिनम् ।
कृत्वा गत्तं पुरीवञ्च मूत्रञ्च परिवर्जयेत् ॥२४॥
पुरीषमूत्रोत्सर्गञ्चिवनकुय्यादुःङ्मुखः ।
पित्वमाभिमुखोरात्रौसन्ध्यायांदक्षिरामुखः ॥२५॥
मौनी भूत्वा च निःश्वासं यया गन्धो न सञ्चरेत् ।
त्यवत्वा मृदा समाच्छाद्य शीचं कुर्य्याद्विचक्षराः ॥२६॥
कृत्वा तु लोः दृशीचञ्च जलशौच ततः परम् ।
मृद्युक्तं तज्ञलञ्चव तत्प्रमार्गानशामय ॥२७॥
एकां लिङ्गे मृदं दद्याद् वामहस्ते चतुष्टयम्।
उभयोईस्तयोद्वेतुमूत्रशौचंप्रकीत्तिःस्। २६॥

कीड़ा करने का स्थल और महान् आरण्य — मञ्चकों के नीचे का भागवृक्षों की छाया से युक्त स्थल-अन्तः प्राणियों का अवपर्ण क-दूर्वा का स्थानकुशा जहाँ पर लगे हुये हों वह स्थल-सपीं की बाँबी जहाँ पर हो वह स्थानवृक्षों के आरोपरण करने की भूमि का स्थल और जो भूमि का स्थान किसी
भी कार्य सम्पादन करने के लिये परिष्कृत किया गया हो—इन समस्त
उपर्युक्त स्थलों का परित्याग मलादि के त्याग करने में कर देना
चाहिए और सूर्य के ताप से वर्जित स्थान को भी त्याग देवे। गत्तं करके
पुरीष (मल) और मूत्र को परिवर्जित करना चाहिए ।।२२।।२३।।२४।। दिन
के समय में सर्वदा मल-मूत्र का त्याग उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए
रात्रि के समय में पिष्चम दिशा की और मुख करने वाला होकर त्याग करे
तथा सन्ध्या के समय में दिश्वगिभमुख होकर त्याग करे ।।२३।। मीची होकर
तथा सन्ध्या के समय में दिश्वगिभमुख होकर त्याग करे ।।३३।। मीची होकर
तथा करे और नि:क्वास ऐसा रखे जिसस गन्ध का सञ्चरण क होके।
मलादि का त्याग करके मिट्टी से उनकी समा उत्तर को की के की करोड़ कि

विचक्षणा पुरुष को शुद्धि करनी चाहिए ।।२६।। पहिले लोष्ठ शौच करके फिर जल से शोच अर्थात् शुद्धि करे और वह जल भी मृत्तिका से युक्त होना चाहिये। अब उसका प्रमाण बताता हूँ। उसका श्रवण करो ।।२७।। लिङ्ग में एक वार मिट्टी लगाकर उसकी शुद्ध करे—वाम हस्त से चार वार मिट्टी से मले। दोनों हाथों को दो वार मिट्टी लगाकर मले। यह तो मूत्रोत्सर्ग करने का शौच होता है ।।२६।।

मूत्रतौचञ्च द्विगुणं मेथुनानन्तरं यदि ।
मथुनानन्तरे शौचं मूत्रशांचं चतुर्गुण्म् ॥२६॥
एका लिङ्गे गुदे तिस्रस्तथा व।मकरे दश ।
उभयो सप्त दातव्याः पादः षष्ठेन शुध्यति ॥३०॥
पुरापशौचावप्राणांगृहिणामिदमेवच ।
विववानाञ्च द्विगुण् शौचमेवं प्रकीत्तितम् ॥३१॥
यतीनां वष्णवानाञ्च ब्रह्मर्षेत्रं ह्मचारिणाम् ।
चतुर्ग् एष्ट्र गृहिणां तपां शौचप्रकीत्तितम् ॥३२॥
ना यावदुपनीयत द्विजः शूद्रस्तथाङ्गना ।
गन्धलेपक्षयकरं तेषां शौच प्रकीत्तितम् ॥३३॥
शौचं क्षत्रविशोक्चैव द्विजानांगृहिण्वंसमम् ।
द्विगुण्वंष्ण्वादीनांमुनीनांपरिकीत्तितम् ॥३४॥
न्यूनाधिकं न कर्त्वं व्यं शौचं शुद्धिमभीष्सता ।
प्रायश्चित्तं प्रयुज्येत विहितातिक्रमेकृते ॥३४॥

यदि मैं थुन के पश्चात् मृत्रोत्सर्ग करे तो मूत्र की शुद्धि उक्त विधि से दुगुनी करनी चाहिये। मैथुन के अनन्तर शौच और मूत्र शौच चतुर्गुं ए हो जाता है।।२६।। अब मलके त्याग में शुद्धि का विधान बिताया जाता है— एक बार लिङ्ग को मिट्टी से मले। गुदा में तीन बार मृत्तिका लेपन कर उसकी शुद्धि करे—वायें हाथ से दशवार मिट्टी लगाकर मले—दोनों हाथों को मिलाकर सातवार मृत्तिका लेपन कर शुद्धि करनी चाहिये। छटे से भद बुद्ध होता है। यह मलस्याग की खुद्धि विश्रों की भ्रोर गृहाश्रमियों की

होती है। विधवाग्नों का दुगुना शौच बताया गया है ।।३०-३१।। हे ब्रह्मर्षे ! यांतग्नोंका—वैष्णवों का श्रीर ब्रह्मचारियों का शौच जो गृहियों का बताया गया है, उससे चौगुना होना चाहिये ।।३२।। जब तक द्विज का उपनयन संस्कार नहीं होता है वह शूद्र के समान ही होता है श्रीर उसी प्रकार स्त्रियाँ होती हैं। उनका शौच गन्धलेप के क्षय का करने वाला ही होता है।।३३।। क्षत्रिय वर्ण वाले श्रीर वैश्यों का शौच गृहाश्रमी द्विजों के तुत्य ही होना चाहिये। श्रथित् गृहस्थ विप्रों का बताया गया है। वैसा ही इनका भी होता है।वैष्णव श्रादि का श्रीर मुनियों का इनसे दुगुना शौच बताया गया है।।३४।। जो शुद्धि करने की इच्छा रखता है कि वास्तविक शुद्धि होनी चाहिये उसे इससे न्यून श्रीर श्रधिक कभी नहीं करना चाहिये। यदि इसका श्रविक्रमण किया जावे तो उसका प्रायश्चित श्रवश्य ही करना चाहिये।।३४।।

शौचं तिन्नयमं मत्तः सावधानं निशामय ।
मृत्शौचेचशुचिविप्रोऽप्यशुचिश्चव्यतिक्रमे ॥३६॥
वलमीकम् षिको त्खातां मृदमन्तर्जलां तथा ।
शौचावशिष्टांगेहाच्चनदद्याल्लेपसम्भवाम् ॥३७॥
श्रन्तःप्राण्यवप्णाच्चहलोत्खातांविशेषतः ।
कुशमलोत्थिताञ्चैवदूर्वामूलोत्थितान्तथा ॥३६॥
श्रश्वत्थमलान्नीताञ्च तथैवशयनोत्थिताम् ।
चतुष्पथाच्च गोष्ठानां गौष्पदानांतथैव च ।
शस्यस्थलानां क्षेत्राणामुद्यानानांमृदंत्यजेत् ॥३६॥
स्नातो वाप्यथवास्नातोविप्रः शौचेनशुध्यति ।
शौचहीनोऽशुचिनित्यमनहंः सर्वकर्मसु ॥४०॥
कृत्वाशौचमदं विप्रो मुखं प्रक्षालयेत् सुधीः ॥४१॥
श्रादौ षोड्शगण्डूषेमुं खशुद्धि विधाय च ।
दन्तकाष्ठेन दन्तञ्च तत्पश्चात् परिमार्जयेत् ॥४२॥

ग्रब शौच ग्रौर उसका नियम मुक्तसे तुम सावधान होकर श्रवण करो— मृतशौच में शुचि भी विद्र व्यंतिक्रम होजाने पर श्रशुचि हो जाता है ॥३६॥ सर्गों की बल्मीक की तथा चूहों के द्वारा खोदी हुई मृत्तिका को ग्रीर जो जलके ग्रन्दर में रहने वाली भिट्टी होती है उसकी—शौच से ग्रवशिष्ट मिट्टी को ग्रीर लेप से उत्पन्न मिट्टी को नहीं देना चाहिये ।।३७।। ग्रन्तः प्राण्यन-वपर्गा ग्रीर विशेष करके हल से उत्खात मिट्टी को तथा कुशा के मूल से निकली हुई तथा दूभ की जड़ से उठी हुई मिट्टी को—पीपल वृक्ष की मूल से उखड़ी हुई एवं शयन से उठी हुई मृत्तिका को भी नहीं लेना चाहिये ।।३८।। घौराहे की—गोष्टों की ग्रीर गौग्रों के खुरों की-शस्थों के स्थलों की-खेतों की ग्रीर उद्यानों की मृत्तिका का त्याग कर दना चाहिये ।।३६।। स्नान किया हुग्रा हो ग्रथवा स्नान न किया हुग्रा हो विष्र शौच से ग्रुद्ध हो जाता है। जो शौच से हीन है वह नित्य ही ग्रशुचि रहा करता है ग्रीर समस्त कर्मों के सम्पादन करने के ग्रयोग्य होता है।।४०।। इस प्रकार के शौच को करके जो उक्त विधि से बताया गया है उसे करके सुधी ब्राह्मण को ग्रपने मुख का प्रक्षालन करना चाहिये।।४१।। ग्रादि में सोलह कुल्लों के द्वारा मुख की पहले ग्रुद्ध करे फिर दन्त काष्ठ (दाँतुन) से दाँतों का भली भाँति परिमाजंन करना चाहिये।।४२।।

पुनः षोडषगण्डूषैर्मु खशुद्धि समाचरेत्। दन्तमार्जनकाष्ठानां नियमं श्रुगु नारद ! ॥४३॥ निरूषितं सामवेदे हरिगा चाह्निकक्रमे । प्रपामार्गं सिन्धुवारमा मञ्च करवीरकम् ॥४४॥ खदिरञ्च शिरीषञ्च जातिपुन्नागशालकम् । प्रशोकमर्जु नञ्चैव क्षीरीवृक्षं कदम्बकम् ॥४४॥ जम्बूकं बकुलं चोड्रं पलाशञ्च प्रशस्तकम् । वदरीं पारिभद्रञ्चमन्दारंशाल्मिलितथा ॥४६॥ वृक्षं कण्टकगुक्तञ्च लतादिपरिवर्जितम् ॥४७॥ पिप्पलञ्च पियालञ्च तिन्तिङ्गिकञ्च ताङ्कम् । खर्जु रं नारिकेलञ्च तालञ्च परिवर्जितम् ॥४६॥ दन्तशौचविहीनश्च सर्वशौचविहीनकः । शौचहीनोऽशुचिनित्यमनहंः सर्वकर्ममुसु ॥४६॥

इस दन्त धावन के द्वारा परिमार्जन करने के पश्चात् पुनः सोलह कुल्लियों के द्वारा मुख की शुद्धि करनी चाहिये। हे नारद ! श्रव दन्त काष्टें के विषय में जो नियम हैं उनका श्रवरा करो ॥४३॥

साम वेद में भ्राह्मिक के क्रम में हिर ने स्वयं निरूपण कियाहै—अपामार्ग - सिन्धुवार - भ्राम्न - करधीरक - खादिर - शिरीष - जाति- पुन्ताग - शालक - श्रशोक ग्रर्ज - क्षीरी वृक्ष - कदम्बक जम्बूक - वकुल-चोड़- पलाश ये वृक्ष दाँतुन करने में प्रशस्त कहें गये हैं। वहरीं (वेर)-पारिभद्र- मन्दार तथा शाल्मिल ग्रीर काँटों से युक्त वृक्ष जोकि लता ग्रादि से रहित दाँतुन होनी चाहिये ॥४४-४७॥ पीपल पिपाल तिन्तड़ीक ताड़क खर्जूर-नारि केल-ताल ये वृक्ष भी दाँतुन क लिये विजित कहें गये हैं ॥४६॥ जो व्यक्ति दाँतों के शौच से विहीन होता है बह-सब प्रकार के शौच से विहीन होता है । जो शौच (शुद्धि) से रहित ग्रशुचि होता है , वह नित्य ही समस्त प्रकार के कर्मीं में ग्रयोग्य होता है ॥४६॥

कृत्वा शौचं शुचिविप्रो घृत्वा धौते च वाससी।
प्रक्षात्य पादमाचम्य प्रातः सन्ध्यां समाचरेत् ॥५००।
एवंत्रिसन्ध्यं सन्ध्याञ्चकुरुतेकुलजो द्विजः।
सस्नातःसर्वतीर्थेषु त्रिसन्ध्यंयः समाचरेत् ॥५१॥
त्रिसन्ध्यहीनोऽप्यगुचिरनर्हः सर्वकर्मसु।
यदह्ना कुरुते कर्म न तस्य फलभाग् भवेत् ॥५२॥
नोपतिष्ठतियः पूर्वांनोपास्ते यस्तुपश्चिमाम्।
स शूद्रवद्वहिःकार्यःसर्वस्माद्द्विजकर्मगाः ॥५३॥
पूर्वासन्ध्यां परित्यज्य मध्यमां पश्चिमांतथा ।
ब्रह्महत्यामात्महत्यांप्रत्यहं लभते द्विजः ॥५४॥
एकादशीविहीनोयः सन्ध्याहीनश्चयो द्विजः।
कर्षंत्रजेत् कालसूत्रंयथाहिवृषलीपतिः ॥५४॥

इस विघि शौच करके शुचि हो जाने वाला विप्र धुले हुये दो वस्त्रों को धारए। करे श्रर्थात् पहिनने श्रीर श्रोढ़ने वाले दो वस्त्र हाने चाहिये। फिर पैरों को घोकर श्राचमन करे ग्रीर इसके ग्रनन्तर प्रात: काल की सन्ध्या की उपासना करनी चाहिये।।५०।। इसी प्रकार से कुलीन विप्र को तीनों सन्धियों के काल में सन्ध्या करनी चाहिये। वह सर्व तीर्थो में स्नान किया हुग्रा होता है जो त्रिकाल सन्ध्या की उपासना किया करता है ।।५१।। त्रिसन्ध्या से जो हीन होता है वह अञुचि और समस्त कर्मों में अयोग्य होता है। ऐसा व्यक्ति दिन में जो भी कर्म करता है उसके फल का भागी वह नहीं हुम्रा करता है ग्रथीत उसका सबकुछ दिन में किया हुग्रा विफल होता है।।५२।। जो पूर्व सन्ध्या ग्रर्थात् प्रातः कालीन की सन्ध्या उपासना नहीं करता है ग्रीर जो पश्चिम सन्ध्या प्रर्थात् सायकाल की सन्ध्या की उपासना नहीं करता है वह शूद्र की भाँति समस्त ब्राह्मणों के कर्म से वहिष्कृत कर देने क योग्य होता है ॥ १३॥ पूर्व सन्ध्याकातथामध्यमासन्ध्याकाश्रीर पश्चिमा सन्ध्याकात्याग्कर देता है वह द्विज प्रांत दिन ब्रह्महत्या ग्रौर ग्रात्महत्या के पाप को प्राप्त किया करता है।। ४४।। जो द्विज एकादशी से हीन होता है ग्रीर सन्ध्योपासना से विहीन होता है वह एक वृषलीपति की भाँति कल्प भरतक कालसूत्र नामक नरक में जाकर पतित होता है ॥ ४ ४ ॥

विधायप्रातः सन्ध्याञ्चगुरुमिष्टं सुरंःरिवम् । ब्रह्माण् मीशंविष्णुञ्चमायांपद्मांसरस्वतीम् ॥५६॥ प्रणम्य गुरुमाज्यञ्च दर्पण् मधुकाञ्चनम् । स्पृष्ट्वा स्नानादिकं काले कुर्य्यात्साधकसत्तमः ॥५७॥ पुष्करिण्यान्तुवाप्यान्तु यदास्नानंसमाचरेत् । समुद्धृत्य पञ्चपिण्डानादौधर्मी विचक्षणः ॥५६॥ नद्यांनदे कन्दरेवा तीर्थेवा स्नानमाचरेत् । कुर्यात् स्नात्वा तु सङ्कृत्यं ततः स्नानंपुनर्मं ने ॥५६॥ श्रीकृष्णप्रीतिकामश्च वैष्णवानां महात्मनाम् । स्था सङ्कृत्यो गृहीण् ञ्चैवकृतपातकनाशनम् ॥६०॥

विप्रः कृत्वा तु सङ्कल्पंमृदं गात्रे प्रलेपयेत्। वेदोक्तमन्त्रेगानेन देहगुद्धि कृतेन च ॥६१॥ अश्वकान्ते रथकान्ते विष्गुकान्तेवसुन्धरे। मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम ।६२॥ उद्धृतासि वराहेग् कृष्गेन शतबाहुना। अग्रह्म मम गात्रागि सर्वं पापं प्रमोचय ॥६३।

जो प्रातःकाल में सन्व्योपासना करके फिर-गुरु इष्टदेव-सुरगरा-सूर्य-ब्रह्मा-ईश-विष्णु-माया-पद्मा-म्रौर सरस्वती को प्रणाम करके तथा गुरु की प्त्वना करके फिर घृत-दर्पण्-मधु-काञ्चन का स्पर्श करके समय पर स्नान श्रादि कीं किया करता है वह साधकों में परम श्रेष्ठ होता है। ५६-५७।। पुष्करिग्री में-वानी में जब स्नान करे तो विचक्षरण पुरुष को ग्रादि मे जोकि धर्म करने वाला है एक्चि पिण्डों का समुद्धरगा करना चाहिये ।।५८।। नदी में-नद में भ्रथवा कन्दर में या तीर्थ मे स्नान करना चाहिये। हे मुने ! पहले स्नान करने का सङ्कृल्प करे ग्रौर फिर स्नान करना चाहिये ।। ४६।। महान् ग्रात्मा वाले वैण्णावों का ग्रीर गृहाश्रमियों का संकल्प ही श्री कृष्ण की प्रीति की कामना वाला हाता है और किये हुये पातकों का नाशक हुन्ना करता है।।६०।। ब्राह्मएा को सङ्कल्प करके फिर मृत्तिका को शरीर में लेपन करना चाहिये। निम्न लिखित वेद में कहे हुये मनन से मृत्युलेपन करे जोकि देह की गुद्धि करने वाला होता है ।।६१॥ मन्त्र-- प्रदेव क्रान्ते रथ क्रान्ते विष्णु क्रान्ते वसुन्धरे । मृत्तिके हरम पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम् । श्रर्थात् हे श्रद्भवों के द्वार क्रान्त होने वाली ! हे रथों से क्रान्त होने वाली ! हे विष्णु के द्वारा क्रान्त रूप वाली ! हें घनों को घारएा करने वाली ! हे मृत्तिके ! मेरे पापों का हरएा करो जो भी कुछ मैंने दुष्कृत किया हो ॥६२॥ वराह के द्वारा श्रापको उठाया गया है। श्रब श्राप मेरे शरीर पर श्रारोहण करके मेरे समस्त पापों से मुभे प्रमुक्त कर दो ॥६३॥

> पुण्यदेहिमहाभागे स्नानानुज्ञां कुरुव्व माम्। इत्युक्तवाच जले नाभिप्रमारो मन्त्रपूर्वकम्॥६४॥

चतुर्हस्तप्रमाणाञ्च कृत्वा मण्डलिका शुभाम् । तीर्यांन्यावाहयेत्तत्र हस्तंदत्वा तपाधन ।।६१।। यानि यानि च तोर्थानि सर्वािण कथयामि ते ।।६६।। गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वित । नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सिन्धिंकुरु ।।६७।। नलिनीनिद्दनी सीतामालिनी च महापथा । विष्णुपादार्थ्यसम्भूता गङ्गा त्रिपथगामिनी ।।६६।। पद्मवतीभोगवती स्वणेरेखाच कौशिकी । दक्षापृथ्वीचसुभगा विश्वकाया शिवाम्ता ।।६६।। विद्याधरी सुप्रसन्ना तथा लोकप्रसाधिनी । क्षेमा च वैष्णावी शान्ता शान्तिदा गोमती सती ।।७०.। ग्रावित्रीतुलसीदुर्गा महालक्ष्मीः सरस्वती । कृष्णुप्राण्धिकाराधा लोपामुद्रादितीरतिः ।।७१।। ग्रहल्या चादितीः संज्ञास्वधा स्वाहाप्यरुग्धती । श्रतरुपा देवहूतीत्येवमाद्या स्मरेत्सुधीः ।।७२।।

हे महा भागे ! मुफ्ते पुण्य का प्रदान करो ग्रीर स्नान करने की मुफ्ते ग्रनुज्ञा प्रदान करो। इतना कह कर नामि प्रमाण जल में मन्त्रों के साथ चार हाथ प्रमाण वाली शुभ मण्डलिका करके हे तपोधन ! वहाँ पर तीथों का ग्रावाहन करना चाहिये।।६४।। जो-जो भी तीर्थ हैं उन सब को मैं तुमसे कहता हूँ। प्रत्येक ग्रावाहन किये जाने वाले नीर्थ के नाम को सम्बोधित करके प्रार्थना करनी चाहिये यया—हे गङ्गे! हे यमुने! हे गोदावरि! हे सरस्वती! हे नर्भदे हे सिन्धु! हे कावेरि! ग्राप सब यहाँ ग्राकर इस जल में ग्रपना सन्निधान करो।।६५-६७।। विद्वान् पुरुषों को निम्न देवी देवों का—उस समय स्मरण करना चाहिये यथा-निलनी निदनी-सीता मालिनी-महापथा-विष्णु के चरणों की ग्रध्यंभूता-गङ्गा-त्रिपथगामिनी-पद्मावती-भोगविनी-स्वर्णरेखा-को शिकी दक्षा-पृथ्वी-सुभगा-विद्व काया-शिवा-ग्रमृता-विद्याधरी-सुप्रसन्ना-लोक प्रसाधिनी-क्षेमा-

वैष्णावी-शान्ता-शान्तिदा-गोमती सती-साविश्री -तुलस-ी-दुर्गा-महालक्ष्मी-सरस्वती कृष्ण प्राणाधिका राधा-लोपा मुद्रा-श्रदिति-रति-श्रहत्या-श्रदिति-संशा-स्वधा-स्वाहा-श्रह्मधती-शतरूपा श्रौर देवहूति इत्यादि के नामों का स्मरण उस स्नान क समय में करना शुभ होता है ॥६८-७२॥

स्नात्वास्नात्वा महापूनः कुर्यात्तु तिलक बुधः । बाह्योर्मू ले ललाटे च कण्ठदेशेच वक्षमि ॥७३॥ स्नानंदानं तपो होमं देवञ्च पितृकर्मे सु । तत् सर्वं निष्फलं याति ललाटे तिलकं विना ॥७४॥ ब्राह्मणस्तिलकं कृत्वा कुर्यात् सन्ध्याञ्च तपंण्प् । नमस्कृत्य सुरान् भक्त्या गृहं गच्छेन्मुदान्वितः ॥७४॥ प्रक्षाल्य पादं यत्नेन धृत्वा धौनेच वाससी । मन्दिरं प्रविशेत् प्राज्ञ इत्याहहरित्वेच च ॥७६॥ विनापादौचप्रक्षाल्य स्नात्वा विश्वतिमन्दिरम् । तस्य स्नानादिकं नष्ट जपहोमञ्चपञ्चमम् ॥७७॥

वार-वार स्नान करके अर्थात् डुविकयाँ लगाकर अपने आपको महापूत करे और फिर बुधको चाहिये कि स्नान करके तिलक करे। तिलक किन २ स्थानों में शरीराङ्गों पर करे, इसे बतामा जाता है कि वाहुओं के मूल में-ललाटमें-कण्ठदेशमें और वक्ष:स्थल में तिलक लगाना चाहिये ॥७३॥ स्नान-दान-ता-होम-दैव कर्म और पितृ कर्म यह सब ललाट में तिलक के विना निष्फल हो जाते हैं ॥७४॥ ब्राह्मण को निर्दिष्ट शरीरांगों पर तिलक करके फिर सन्ध्या और तर्पण करना चाहिये। इसके उपरान्त भक्तिभाव से देवों को नमस्कार कर के आनन्द से युक्त होकर घर को जाना चाहिये।।७५॥ वहाँ घरपर पैरों को घोकर और घौत (धुले हुये) वस्त्रद्वय घारण करके प्राज पुरुष को मन्दिर में प्रवेश करना चाहिये—यह हिर ने ही कहा है।।७६॥ विना स्नान किये और अपने पैरों को धोये जो कोई हिरमन्दिर में या देवालय में प्रवेश किया करता है उसका स्नान आदिक जंप और पञ्चम होम सभी नष्ट हो जाता है।।७७॥ परिधायस्निग्धवस्त्रंगृहञ्चप्रविशेद् गृही ।

रुष्टालक्ष्मीर्गृ हाद्याति शापंदत्त्वासुदारुग्म् ॥७०॥

ऊद्ध्वंजङ्के चयोविप्रः पादौ प्रक्षालयेत् यदि ।
तावद्भवित्वाण्डलो यावद् गङ्गान पश्यित ॥७६॥
उपविश्यासनेत्रह्मान्नाचम्य साधकःशुचि ।
पूजांकुर्यात्तु वेदोक्तं भक्तियुक्तोहि संयतः ॥८०॥
शालग्रामे मणौ मन्त्रे प्रतिमायांःजले स्थले ।
गोप्ष्ठेवा गुरौ विप्रे प्रशस्तमचंनं हरेः ॥८१॥
सर्वेप्रशस्ता पूजा च शालग्रामे च नारद ।
सुराणामेव सर्वेषां यत्राधिष्टानमेव च ॥६२॥
स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वज्ञपु वीक्षितः ।
शालग्रामोदकेनैव योऽभिषकं समाचरेत् ॥६३॥
शालग्रामेजलं भक्तया नित्यमशातियो नरः ।
जीवनमुक्तःसच भवेद् यात्तयन्ते कृष्णमन्दिरम् ॥६४॥
स्निग्ध वन्न का परिधान करके गदी को घर में प्रवेश करता

स्निग्ध वस्त्र का परिधान करके गृही को घर में प्रवेश करना चाहिये।
यदि ऐसा नहीं करता है तो लक्ष्मी छ्व्टा होकर घर से सुदारुण शाप
देकर चली जाया करती हैं। जो वित्र ऊर्ध्व जस्त्र में पैरों का यदि
प्रक्षालन करता है तो वह तबतक चाण्डाल हो जाता है जब तक वह गंगा दर्शन
नहीं किया करता है।।७८-७६।। हे ब्रह्मन! इसके अनन्तर वहाँ आसनपर
उपविष्ट हांकर शुचि साधना करने वाले साधक को आचमन करना चाहिये।
फिर भक्तिभाव से समन्वित होकर संयत होते हुये वेदोक्त विधि से देव की
पूजा करनी चाहिये।।८०।। शालग्राम में—मिशा में-मन्त्र में-प्रतिमा में जल मेंस्थल में-अथवा गोपृष्ठ में-गुरु में और विध्र में हिर का अर्चन करना प्रशस्त
होता है।।८१।। हे नारद! सब पूजा प्रशस्त हैं और शालग्राम में अत्यिधक
प्रशास्त है क्योंकि वहाँ पर समस्त सुरों का अधिष्ठान होता है।।८२।। जो कोई
शानग्राम के उरक से अभिषेक किया करता है वह समस्त नीथों में स्नान का
फल प्राप्त कर लेता है तथा मन्पूर्ण गजों में दीक्षित हुआ हो जाया करता है

शालग्राम में जो भक्तिभाव से जल को ग्रर्थात् शालग्राम के स्नान किये हुये तीर्थ को नित्य पीता है वह पुरुष जीवित ही मुक्त हो जाता है श्रौर श्रन्त में इ.ब्पा मन्दिर को प्राप्त हो जाता है।। ५३-५४।।

शालग्रामशिलाचक्रं यत्र तिष्ठति नारद। सचको भगवांस्तत्र सर्वतीर्थानि निश्चितम् । ५४॥ तत्र यो हि मृतो देही ज्ञानाज्ञानेन दैवतः। रत्ननिर्माणयानेन स याति श्रीहरेः पदम्। ५६॥ शालग्रामं विनान्यत्रकः साधुः पूजयेद्धरिम् । कृत्वा तत्र हरे: पूजां परिप्रां फललभेत्।।५७।। पूजाधारश्च कथितः श्रूयतां पूजनक्रमः। हरेः पूजां बहुमतां कथयामि यथागमम् ॥ ८८॥ कश्चिद् ददाति हरये चोपचारांश्च षोड्स । स्न्दरासि पवित्राणि नित्यं भक्तया च वैष्णवः ॥५६॥ कचिद् द्वादश द्रव्याणि पञ्चवस्तूनि कश्चन । येषामे व यथाशिक्भंतिकतमूलञ्च पूजने ॥६०॥ श्रासनं वसनं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्। पुष्पं चन्दनधूपञ्च दीपनवेद्यमुत्तमम् ॥६१॥ गन्धं माल्यञ्च राय्याञ्च ललितां सुविलक्षणाम् । जलमन्तञ्च ताम्बूलं साधारं देयमेव च ॥६२॥

हे नारद ! शालग्राम का शिलाचक्र जिम स्थान पर स्थित रहा करते हैं वहाँ पर सुदर्शन चक्र के सिंदत साक्षात् भगवान ही िथत रहा करते हैं और निश्चित रूप से समस्त तीर्थ निवास किया करते हैं। दूर । वा पर जो कोई भी नेहधारी मृत होता है चाहे वह ज्ञान पूर्वक रहता हो या स्रज्ञान वश ही दैवात् निवास करता हो, वह रत्नों द्वारा निर्मित यान के द्वारा श्री हिर के पद (स्थान ) को प्राप्त हो जाता है। ए ६। शालग्राम शिला के विना श्रन्थत्र कौन साधु हिर की पूजा करता है ? श्रर्थात् कोई नहीं। वहाँ श्रर्थात्

शालग्राम शिलामें हरि की पूजा करके परिपूर्ण फल का लाभ प्राप्त होता है ।। पा ग्रा वक्त मैंने पूजा के ग्राधार को बता दिया है। ग्रव ग्रागे पूजा के क्रम का ग्राप लोग श्रवरा करें। वहुमत ग्रर्थात् ग्रिधिक शास्त्रों—मुनियों श्रोर देवों तथा विद्वानों के द्वारा मानी हुई हरि की पूजा को जैसा कि श्रागम बताता है. ग्रव मैं कहता हूँ ।। पा कोई वैंट्याव परम भक्ति की भावना से नित्य ही हरि के लिये षोडश उपचारों को समर्पित किया करता है जो कि परम सुन्दर ग्रीर पवित्र हुआ करते हैं।। पा कोई वारह ही उपचारों के द्वारा पूजन किया करता है ग्रीर कोई तो केवल पाँच ही प्रमुख पूजनोपचारों के द्वारा पूजन किया करता है ग्रीर कोई तो केवल पाँच ही प्रमुख पूजनोपचारों के द्वारा हिर का भजन करता है। जिनकी जो भी शिवत होती है उसी के श्रमुसार ग्रचन के उपचारों से यजन करते हैं किन्तु वस्तुतः हिर के पूजन में मूल वस्तु भिनत की सुदृढ़ भावना ही होती है।। ६०।। ग्रासन-वस्त्र-पाद्य-ग्रप्थं-ग्राचमनीय-पुष्प-चन्दन-धूप-दीप-नैवेद्य जोकि ग्रत्युक्तम हो—गन्ध-माल्य-सुविलक्षरा लित श्रय्या जल - ग्रन्न-ताम्बूल हो सब साधार समर्पित करने चाहिये

1153-6311

गन्धान्नतल्पनाम्बुलं विनाद्रव्याणि द्वादशः ।
पाद्याध्यंजल नैवेद्य पुष्पाण्येनानि पञ्च च ॥६३॥
सर्वाण्येतानि मूलेन दद्यात् साधकसत्तमः ।
गुइ्पदिष्टं मूलञ्च प्रशस्तं सर्वकर्मस् ॥६४॥
यादौ कृत्वा भूतशुद्धि प्रारायामं ततः परम् ।
प्रङ्गप्रत्यङ्गन्यासञ्च मन्त्रन्यासततः परम् ॥६४॥
वर्णन्यासं विनिर्वर्त्यं चार्ध्यपात्रं विनिर्दिशेत् ।
त्रिकोरणमण्डलं कृत्वा तत्रक्रमप्रपृजयेत् ॥६६॥
जलनापूर्य्यं शङ्खञ्च तत्रसंस्थापयेद् द्विजः ।
जलं संपूज्यविधिवत्तीर्थान्याहयेत्ततः ॥६७॥
पूजोपकरणं तेन जलेन क्षालयेन् पुनः ।
ततोगृहीत्वा पृष्पञ्च कृत्वायोगासनं दुचिः ॥६५॥

गन्ध-अञ्चन्दित (शय्या) और ताम्बूल के विना कुल बारह ही उपचार होते हैं। पाद्य-अञ्चन्दित विवास ये पाँच उपचार यजन के हुआ करते हैं। ।१६३।। साधना करने वालों श्रेष्ठ पुरुष को ये समस्त पूजनोपचार मूल-मन्त्र से ही देव को समर्पित करने चाहिये। गुरु के द्वारा जों मन्त्र का उपदेश किया हो, वहीं मूल मन्त्र होता है और यह समस्त कर्मों में परम प्रशस्त होता है।।१४।।

सबके थ्रादि में भूत शुद्धि करे थ्रीर इसके पश्चात् प्राणायाम करना चाहिये। फिर मन्त्र के द्वारा श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग में न्यास करे थ्रीर फिर मन्त्र का न्यास करना चाहिये। १६५१। फिर वर्ण न्यास की विनिवृत्ति करे। इसके पश्चात् श्रध्यंपात्र को विनिदिष्ट करना चाहिये। त्रिकीण एक मण्डल की रचना करके वहाँ पर कुमें की पूजा करे। १६६।। द्विज को चाहिये कि जल से शङ्घ को पूरित करके वहाँ पर संस्थापित करे। जल की विधि-विधान के साथ पूजा करके फिर समस्त तीर्थों का उस जल में थ्रावाहन करना चाहिये। १६७। इसके उपरान्त पूजन के जो भी वहाँ उपकरण हों, उनको उस जल से क्षालन करना चाहिये। शुचि होकर योगासन से स्थित होवे थ्रौर पुण्य ग्रहण करे। १६८।।

ध्यानेन ग्रूब्दत्तेन ध्यायेत् कृष्ण्मनन्यधीः।
ध्यात्वा पाद्यादिकं सर्वं दद्यानमूलेन साधकः ॥६६॥
ग्रङ्गप्रत्यङ्गदेवञ्च तन्त्रोक्तः पूजयेद्धरिम्।
मूलं जप्त्वा यथाशक्ति देवमन्त्रं विसर्जयेत् ॥१००॥
दक्त्वोपहारं विविधं स्तुत्वा च कवचं पठेत्।
ततः कृत्वा परीहारं मूद्ध्नां च प्रण्मेद्मुवि ॥१०१॥
कृत्वा च देवपूजाञ्चयज्ञं कुर्याद्विचक्षणः।
श्रौतस्मार्त्ताग्नियुक्तञ्च बलिदद्यात्ततो मुने ॥१०२॥
नित्यश्राद्धं यथाशिकत्वानं वित्तानुष्पकम्।
कृत्वा कृती च विहरेत् क्रमएषश्रुतौश्रुतः ॥१०३॥

इति ते कथितं सर्वं वेदोक्तं सूत्रमुत्तमम् । स्राह्मिकस्य च विप्रागां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१०४॥

श्री गुरु चरएा के द्वारा उपदेश किये हुये घ्यान के द्वारा ग्रनन्य वृद्धि वाले को श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिये ग्रीर फिर साधना करने वाले साधक भक्त पूजक को मूल मन्त्र के द्वारा ध्यान करके समस्त प्रध्यं पाद्य-**श्राचमन - स्**नान-वस्त्र-माल्य-धूप-द्वीप नैवेध-गन्ध-ग्रञ्जन श्रादि उपचारों को क्रमशः समर्पित करना चाहिये ॥ १६॥ तन्त्रोक्त देव के श्रङ्ग ग्रीर प्रत्यङ्ग की पूजा करे। यथाशक्ति म्ल मन्त्र का जप करके देव मन्त्र का विसर्जन करना चाहिये।।१००।। विविध भाँति के उपचारों को समर्परा कर के हि की स्तुति करे ग्रौर फिर कवच का पाठ करना चाहिये। इसके उपरान्त परीहार करके मस्तक से भूतल में देव को प्रशाम करे।।१०१।। इस तरह देव की पूजाका पूर्णतया साङ्ग सम्पादन वरके बिचक्षण पुरुषको यज्ञ कर्मकरना चाहिये। हे मुने ! श्रौत-स्मार्त्त श्राग्न से युक्त यज्ञ करे ग्रौर फिर बन्नि देनी चाहिये ।।१०२।। इसके ग्रनन्तर नित्य श्राह्न करे ग्रौर फिर यथाशक्ति ग्रपने श्रपने वित्त के श्रनुसार दान करना चाहिये। यह सब पूर्ण करके कृती पुरुष को विहार करना चाहिये । यह क्रम श्रुति में श्रुत होता है ।।१०३।। हे विप्र ! इस प्रकार से यह सब हमने तुमको बता दिया है। यही वेद में कहा हुग्रा <del>उत्तम सूत्र</del> है जोकि विघ्रों का श्राह्मिक हुग्रा करता है। श्रव ग्राप लोग मुभे यह बताम्रो-म्प्रब म्रागे क्या श्रवण करना चाहते हैं ? ।।१०४।।

### ११-ब्रह्मनिरूपग्रम्।

श्रुतं सर्वं जगन्नाथ त्वत्प्रसादज्जगद्गुरो। भवान् ब्रह्मस्वरूपञ्च वद ब्रह्मनिरूपग्रम् ॥१॥ प्रभा कि ब्रह्म साकारं कि निराकारमीक्वरम्। कि तद्विशेषग्रां कि वाप्यविशेषग्रामेव च॥२॥ कि वा दृश्यमदृश्यं वा लिप्तं देहिषु कि न वा।
कि वा तल्लक्षरां शस्तंवेदेवाकिनिरूपराम्।।३॥
ब्रह्मातिरिक्ता प्रकृतिः कि वा ब्रह्मस्वरूपिराी।
प्रकृतिलंक्षरां कि वा सारभूतंश्र्तौश्रुतम्॥४॥
कस्य सृष्टौ च प्राधान्यं द्वयोमंध्ये वरं परम्।
विचार्यं मनसा सर्वंसर्वज्ञवद मां ध्रुवम्॥४॥
नारदस्य वचः श्रुत्वा पञ्चवक्तः प्रहस्य च।
भगवान् वक्तुमारेभे परं ब्रह्मान्ह्रिपराम्।।६॥

इस भ्रघ्याय में ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। देविष श्री नारद जी ने कहा - हे जगत् के स्वामिन् ! हे जगत गुरो ! श्रापके प्रसाद से मैंने यह सब भली भाँति श्रवण किया है। श्राप तो ब्रह्म स्वरूप हैं ग्रतएव ग्रव ब्रह्म का निरूप्ण करके बताने का अनुप्रह की जिये ।।१।। हे प्रभो ! क्या ब्रह्म श्राकार वाला है श्रथवा क्या वह ईश्वर निराकार है ? उस ब्रह्म का विशेषएा क्या है ? ग्रथवा उसकी ग्रविशेषता क्या है ? ॥२॥ क्या वह ब्रह्म देखने के योग्य है भ्रथवा भ्रदृश्य है भ्रथवा वह देहियों से लिप्त है ? या उसका प्रशस्त लक्ष्मण क्या होता है किम्वा वेद में उसका निरूपण किस प्रकार का किया गया है ? ।।३।। उस ब्रह्म से श्रतिरिक्त जो प्रकृति है वह क्या ब्रह्म के स्वरूप वाली है ? उस प्रकृति का लक्षरण क्या हं ता है ? जो कि सारभूत श्रुति में श्रुत होता है ? ।। ४।। इन दोनों में सिव्ट के सृजन में किस की प्रधानता होती है? इन दोनों के मध्य में परम श्रेष्ठ कौन है ? हे सर्वज्ञ ! यह सब मन से भली भाँति विचार करके मुभी सब ध्रुय जो हो वह बताने की कृपा करें।।।।। देविष नारद के इस वचनावली का श्रवण करक पञ्चवक्त्र प्रहसित हुये ग्रीर हंसकर फिर भगवान् शिव ने पर बह्म का निरूपए। करना ग्रारम्भ किया था ग्रर्थात् वताना शुरु किया ॥६॥

यद् यत् पृष्टं त्वया वत्स निगूढ़ं ज्ञानमुत्तमम् । सुदुर्लभञ्च वेदषु पुरागेषु च नारद ॥७॥ स्रहं ब्रह्मा च विष्णुश्च शेषो धमा महान् वराट् । सर्वं निरुपितं ब्रह्मन्तस्माभिः श्रुतिभिनं वा ॥६॥ यद्विशेषग्ययुक्तञ्च हश्यं प्रत्यक्षमेव च ।
तिन्नरुपितमस्माभिर्वेदे वेदिवदां वर ॥६॥
वैकुण्ठे च पुरा पृष्टे धर्मेग् ब्रह्मगा मया ।
यदुवाच हरिः किञ्चिन्निबोध कथयामि ते ॥१०॥
सारभूतञ्च तत्त्वानामज्ञानान्धकलोचनम् ।
द्वेधभ्रमतमोध्वससुप्रकृष्टप्रदीपकम् ॥११॥
परमात्मस्वरुपञ्च परं ब्रह्म सनातनम् ।
सर्वदेहस्थितं साक्षिस्वरुपं देहिकर्मगाम् ॥१२।
प्राग्तः पञ्च स्वयं विष्णुर्मनो ब्रह्माप्रजापितः ।
सर्वज्ञानस्वरुपोऽहशक्तिःप्रकृतिरीश्वरी ॥१३॥
यात्माधीना वयं सर्वे स्थिते तस्मिश्च संस्थिताः ।
गते गताश्च परमे नारदैविमवानुगाः ॥१४।

श्री महादेव ने कहा—हे बत्स ! तुमने जो भी प्रश्नों के ढारा पूछा है वह प्रति निगूढ उत्तम ज्ञान का विषय है। हे नारद ! यह विषय वेदों में ग्रीर पुरागों में ग्रत्यन्त दुर्लभ है। 1011 मैं-ब्रह्मा-विष्णु-शेष धर्म ग्रीर महान् विराट् यह सब हे ब्रह्मन् ! हमने निरूपित किया है, श्रुतियों ने नहीं किया है।। दा। हे वेदों के वेत्ताग्रों में वर! जिस विशेषण से वह युक्त होता है — वह दृश्य है ग्रीर प्रत्यक्ष है, यह हमने वेद में भली भाँति निरूपित कर दिया है।। हा। पहिले वैकुण्ठ लोक में धर्म के ढारा ब्रह्मा के ढारा ग्रीर मेरे ढारा पूछने पर भगवान् हिर ने जो कुछ कहा था, उसे ग्राप समिस्टे—में वही सब तुमको कहता हूँ।। १०।। तत्त्वों का सार भूत ग्रज्ञान के ग्रन्थकार का नेत्र है। दैध के भ्रम के तम का घ्वंस करने वाला प्रकृत्ट प्रदीप है।। ११।। परमात्मा का स्वरूप सनातन परम ब्रह्म है! जोिक सबके देहों में स्थित रहता है ग्रीर देह धारियों के कर्मों का साक्षि स्वरूप वाला है।। १२।। पाँच प्राण स्वयं विष्णु हैं—मन स्वयं प्रजापित ब्रह्मा हैं—सर्व ज्ञान स्वरूप मैं हूँ ग्रीर शक्ति ईश्वरी प्रकृति है।। १३।। हम सब ग्रान्सा के ग्रधीन होते हैं। उसके स्थित होने पर ही हम सब संस्थित रहा करते हैं। उसके परम में चले जाने पर हम सब भी गत

हो जाया करते हैं जैसे कोई नर देव के साथ उसके धनुगामी भी चले जाया करते हैं।।१।।।

जीवस्तत्प्रतिविम्बश्च स च भोगी च कर्मेगाम्। यथार्कचन्द्रयोविम्बो जलपूर्णघटेषु च ॥१५॥ विम्बो घटेषु भग्नेषु प्रलीनश्चन्द्रसूर्ययोः। तथा सृष्टौ च भग्नायांजीवो ब्रह्मिंग् लीयते ॥१६॥ एकमेव पर ब्रह्म शेषे वत्स भवक्षये। वयं प्रलीनास्तत्रैव जगदेतच्चराचरम् ॥१॥। तच्च ज्योति स्वरुपञ्च मण्डलाकारमेव च। ग्रीष्ममध्याह्ममार्चण्डकोटिकोटिसमप्रभम् ॥१८॥ श्राकाशमिव विस्तीर्गं सर्वव्यापकमव्ययस् । सुखदृश्यं यथा चन्द्रविम्बं योगिभिरेव च ॥१६॥ वदन्ति योगिनस्तत्तु परं ब्रह्म सनातनम्। दिवानिशञ्च ध्यायन्ते सत्यं तत् सर्वेमङ्गलम् ॥२०॥ निरीहङच निराकारं परमात्मनमीक्वरम्। स्वेच्छामयं स्वतन्त्रञ्च सर्वकारराक।रराम्। २१॥ परमानन्दरूपञ्च परमानन्दकारगाम् । परं प्रधानं पुरुषं निगुंगां प्रकृतेः परम्। तत्रैव लीना प्रकृतिः सर्वबीजस्वरुपिग्गी ॥२२॥

यह जीवात्मा उसका ही एक प्रतिविम्व होता है भीर कर्मों के भोगने वाला हमा करता है। जिस प्रकार सूर्य घोर चन्द्रमा का विम्व जल से पूर्ण घटों में दिखाई दिया करता है। १९१।। घटों का जब भंग हो जाता है तो वह विम्ब जो उनमें भरे हुये जल में दिखाई देता था, चन्द्र भीर सूर्य में ही जाकर प्रजीन हो जाया करता है। उसी प्रकार से इस सृष्टि के भग्न हो जाने पर यह जीवात्मा ब्रह्म में जाकर लीन हो जाया करता है। १९६। हे वत्स ! यह ब्रह्म एक ही होता है जबिक भव का क्षय शेष हो जाता है। हम सब भी उसी में प्रजीन हो जाया करते हैं भीर यह चराचर सम्पूर्ण जगत भी उसमें प्रजीन हो जाता है।।१७।। वह ज्योति स्वरूप होता है ग्रौर एक मण्डल के ग्राकार वाला ही है। उसका महा प्रकाश ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न समय के सूर्य के कितने ही करोड़ों - प्रमा के समान वाला है ।।१८।। वह इस ग्राकाश के समान महान् विस्तार वाला है—सब में व्यापक है ग्रौर ग्रवश्य है। योगियों के द्वारा ही चन्द्र के विम्ब की भाँति यह सुखद पूर्व के देखने योग्य होता है।।१६।। योगी लोग उसे मनातन परम ब्रह्म कहते हैं ग्रौर वे रातदिन उस सत्य सर्व मङ्गल का ध्यान किया करते हैं।।२०।। वह निरोह है ग्रर्थात् चेध्टा या इच्छा से रहित है—निराकार है ग्रर्थात् ग्राकृति से रहित है—परमात्मा - ईश्वर - स्वेच्छा से परिपूर्ण - स्वतन्त्र है ग्रौर सबकें कारणों का भी कारण है। परम ग्रानन्द के रूप वाला-परम ग्रानन्द का कारण-पर-प्रधान पुरुष-निर्गु ग्र-प्रकृति से पर वह ब्रह्म है। वहाँ पर ही यह सबकें वीज स्वरूप वाली प्रकृति लीन होती है।।२१-२२।।

यथानौ दाहिका शिक्तः प्रभा सूर्ये यथा मुने ।
यथा दुग्वे च धावल्यं जलेशैत्यंयथैव च ॥२३॥
यथा शब्दश्च गगने यथा गन्धः क्षितौ सदा ।
तथाहि निर्गुणं ब्रह्म निर्गुणा प्रकृतिस्तथा ॥२४॥
सृष्ट्युन्मुखे न तद्ब्रह्मचांशेन पुरुषः स्मृतः ।
स एव सगुणो वत्स ! प्राकृतोविषयीस्मृतः ॥२६॥
सा च तत्रव त्रिगुणा परा छायामयी स्मृता ॥२६॥
यथा मृदा कुलालश्च घटं कर्त्तु क्षमः सदा ।
तथाप्रकृत्या तद्ब्रह्म सृष्टि स्रष्टुं क्षमोमुने ॥२७॥
स्वर्णेनं कुण्डलं कर्त्तु स्वर्णेकारः क्षमो यथा ।
तथा ब्रह्म तयासार्द्धं सृष्टि कर्त्तु मिहेश्वरः २६॥
कुलालसृष्टा न च मृन्नित्या एव सनातनी ।
न स्वर्णेकारसृष्टं तत्स्वर्णेक्च नित्यमेव च ॥२६॥
नित्यं तत् परमं ब्रह्म नित्या च प्रकृतिः स्मृता ।
द्वयोः समक्च प्राधान्यमिति कोचिद्वदन्ति हि ॥३०॥

हे मुने ! जिस प्रकार से अगिन में दाह करने वाली शक्ति और सूर्य में प्रभा एवं दूध में धवलता तथा जल में शीतलता, गगन में शब्द-पृथ्वी में गन्ध सदा ही रहा करते हैं स्रोर ये सब इन गुर्शों से कभी हीन नहीं होते हैं वैसे ही वह निर्णुण बहा है तथा प्रकृति भी निर्णुण है ॥२३-२४॥ वही ब्रह्म जब सृष्टि की रचना करने को जन्मुख होता है तो वह अंश से पुरुष हो जाता है और ऐसा ही कहा गया है। हे बत्स ! वह ही सगुरा होता है एवं प्राकृत तीन (सत्तव-रज-तम) गुर्गो वाली त्रिगुर्गा परा छायामयी कही गई है ॥२४-२६॥ जिस तरह कुलाल (कुम्हार) घट की रचना करने में सदा ही समर्थ होता है, हे मुने ! उसी प्रकार से वह ब्रह्म प्रकृति से सृष्टि की रचना करने में समर्थ होता है ॥२७॥ जिंग प्रकार से स्वर्णकार सुवर्ण से कुण्डलों की रचना करने में समर्थ होता है ीक उसी भांति से प्रकृति के साथ ईश्वर भी यहाँ पर सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता रखा करता है।।२८। कुम्हार के द्वारा बनाई हुई मृतिका नित्य एवं सनातनी नहीं होती है श्रीर न स्वर्णकार के द्वारा सृष्ट वह स्वर्ण ही नित्य होता है।।२६।। नित्य तो वह परम ब्रह्म है ग्रौर वह प्रकृति भी सनातनी है-ऐसा बताया गया है। कुछ मनीषी गरा कहते हैं कि उन दोनों की समान ही प्रधानता होती है ।।३०।।

मृदं स्वर्णं समाहत्त्रं कुलालस्वर्णंकारकौ।
न समथौं च मृत्स्वर्णं तयो गहरणे क्षमम् ॥३१॥
तस्मात्त्व्वद्या प्रकृतेः परमेव च नारद !
इति केचिद्वदन्त्येव द्वयोश्च ।नत्यता ध्रुवम् ॥३२॥
केचिद् वदन्ति तद्बद्धा स्वयञ्च प्रकृतिः पुमान् ।
ब्रह्मातिरिक्ता प्रकृतिवंदन्तीति च केचन ॥३३॥
तद्ब्रह्म परमं धाम सर्वेकारणकारणम् ।
तद्ब्रह्मलक्षणां ब्रह्मश्चिद किञ्चित् श्रुतौश्रुतम् ॥३४॥
ब्रह्मचात्पा च सर्वेषां निनिप्तं साक्षिरुपिणम् ।
सर्वेव्यापी च सर्वोदलक्षरण् वश्रुतौश्रुतम् ॥३४॥

तद्ब्रह्मशक्तिः प्रकृतिः सर्ववीजस्वरूपिगी । यतस्तच्छिक्तिमद्ब्रह्म चेदं प्रकृतिलक्षग्णम् ॥ तेजोरुपञ्च तद्ब्रह्म ध्यायन्ते योगिनः सदा ॥३६॥

कुलाल श्रीर स्वर्णंकार मृत्तिका श्रीर सुवर्णं का समाहरण करने में समर्थं नहीं होते हैं श्रीर मृत्तिका तथा स्वर्णं उन दोनों के श्राहरण में समर्थं हैं ॥३१॥ हे नारद! इससे वह ब्रह्म प्रकृति से पर ही होता है— ऐसा कुछ विद्वान कहा करते हैं, किन्तु इन दोनों की नित्यता निश्चत ही है कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि वह ब्रह्म स्वयं प्रकृति श्रीर पुमान है। कुछ मनीषी प्रकृति को ब्रह्म से श्रितिरक्त कहा करते हैं ॥३२॥ वह ब्रह्म परम धाम है श्रीर समस्त कारणों वा भी कारण स्वरूप होता है। हे ब्रह्म एपम धाम है श्रीर समस्त कारणों वा भी कारण स्वरूप होता है। हे ब्रह्म एपम सबका निलिष्ठ सब साक्षि वरूप वाला होता है यह सर्वव्यापी है श्रीर सबका श्रादि लक्षण है— ऐसा श्रुति (वेद) में श्रुत होता है ॥३४॥ यह प्रकृति उस ब्रह्म की शक्ति है, जो समस्त बीजों के स्वरूप वाली होती है क्योंकि यह ब्रह्म उसकी शक्ति होता है यही प्रकृति का लक्षण है। वह ब्रह्म तेजों रूप वाला है जिसका योगीगण सदा ध्यान किया करते हैं ॥३६॥

वैष्णवास्तन्न मन्यन्ते मद्भक्ताः सूक्ष्मबुद्धयः।
तत्ते जः कस्य वाश्चर्यं ध्यायन्ते पुरुषंविना ॥३७॥
कारणेन विना कार्यंकुतो वा प्रभवेद्भवे।
ध्यायन्ते वैष्णवास्तस्मात्तत्र रूपं मनोहरम् ॥३६॥
स्वेच्छामयस्य पुंसश्च साकारस्यात्मनः सदा।
तत्ते जो मण्डलाकारेसूर्य्यं कोटिसमप्रभे ॥३६॥
नित्यं स्थूलञ्च प्रच्छन्नं गोलोकाभिधमेव च ।
लक्षकोटियोजनञ्च चतुरस्रं मनोहरम् ॥
रत्नेन्द्रसारनिर्माणौंपीनामावृतं सदा ॥४०॥
सुदृश्यं वत्तु लाकारं यथैव चन्द्रमण्डलम् ।
रत्नेन्द्रसारनिर्माणौं निराधारञ्च स्वेच्छ्या ॥४१॥

ऊद्ध्वंञ्चिनित्यंवैकुण्ठात् पञ्चाशस्कोटियोजनम् । गोगोपगोपीसंयुक्तं कल्पवृक्षसमन्वितम् ॥४२॥

सूक्ष्म बुद्धि वाले मेरे भक्त बैंग्राव इसको नहीं मानते हैं। पुरुष के विना किसका वह तेज है जिसका योगीगरा ध्यान किया करते हैं यह परमाश्चयं का विषय है। १३७।। कारण के विना प्रभवोद्भव में कार्य केंसे होता है? इससे वैंग्राव लोग वहाँ पर परम मनोहर स्वरूप का ध्यान किया करते हैं। ३८।। स्वेच्छामय साकार पुरुष की म्रात्मा का सदा वह तेज कोटि सूर्यों के समान प्रभाव वालेमण्डलाकार में होता है। ३६।। नित्य-स्थूल भीर प्रच्छन्न वह गोलोक इस नाम वाला है। वह एक लाख करोड़ योजन के विस्तार वाला चौकोर भ्रात मनोहर है भीर उत्तम रत्नों के सारों के द्वारा निर्माण किया हुम्रा एवं सदा गोपियों से भ्रानृत रहता है। १४०।। वह सुदृश्य भ्रयात् सुख से दर्शन करने के योग्य है भीर (चन्द्रमण्डल की भाँति वन्त्तुंल (गोल) भ्राकार बाला है। उसकी रचना रत्नों में जो परमोत्तम श्रेष्ठ तम रत्न है उनसे हुई है-वह बिना भ्राधार वाला है भ्रीर भ्रपनी ही इच्छा से सिस्थत रहता है। वह वैकुष्ठ से ऊपर है— नित्य है भ्रीर पचास करोड़ योजन के विस्तार से युक्त है। वह गौ-गोपी भ्रीर गोपों से समन्वत है तथा कल्प वृक्षों से संयुक्त है। १४१-४२।।

कामधेनुभिराकीर्णं रासमण्डलमण्डितम् । वृन्दावनवनाच्छन्नं विरजावेष्टितं मुने ॥४३॥ शतन्त्रङ्कं शतन्त्रङ्कः सुदोप्तं दीप्तमीप्सितम् । लक्षकोटिपरिमितैराश्रमः सुमनोहरः ॥४४॥ शतमन्दिरसंयुक्तमाश्रमं सुमनोहरम् ॥४५॥ प्राकारपरिखायुक्तं पारिजातवनान्वितम् । कौस्तुभेन्द्रेण मणिना निर्माणकलसोज्ज्वलैः ॥४६॥ हीरासारविनिर्माणसोपानसंघसुन्दरैः । मणीन्द्रसारनिर्माणैः कपाटदर्पणान्वितैः ॥४७॥ नानाचित्रविचित्राढ्यैराश्रमञ्च सुसंस्कृतम् । पोडशद्वारसंयुक्तं सुदीप्तं रत्नदीपकैः ॥४८॥ रत्नसिंहासनं रम्ये चामूल्यरह्ननिर्मिते । नानाचित्रविचित्राढ्ये वसन्तमीश्वरंवरम् ॥४६॥

वह गोलोक धाम ग्रानेक कामधेनुत्रों से समाकी एं होता है ग्रीर रास मण्डल से मण्डित है। हे मुने ! यह तो लोक वृन्दावन के वनों से ग्राच्छल रहता है तथा विरजायमुना से वेष्टित है ॥४३॥ शतप्रुङ्गों से शत प्रुङ्ग दीति है सुदीप्त ग्रीर ईप्तित हैं जोकि एक लाख करोड़ परिभित मनोहर ग्राश्रमों से देवीप्यमान है ॥४४॥ शत् मन्दिरों से संयुक्त बहुत ही सुन्दर ग्राश्रम है ॥४५॥ वह प्राकार (चारिदवारी) - परिखा (खाई) से युक्त है ग्रीर पारिजात नामक देववृक्षों के वन से ग्रान्वत है। कौस्तुभेन्द्रमणि से उज्ज्वल निर्मित किये हुये कन्नाों से—उक्त हीरों के सार से विनिर्मित सुन्दर सोपान (सीड़ी) के संघ से—श्रेष्ठ मिणायों से विरचित कपाट श्रीर दर्पणों से तथा ग्रानेक प्रकार के चित्र-विचित्र पदार्थों से ग्रुक्त सुसस्कृत ग्राश्रम वाला वह गोलोक धाम है जहाँ रत्नों के दीपों से ग्रुक्त सुदीप्त सोखह द्वार हैं। ।४६-४८।। वहाँ पर ग्रानेक प्रकार के ग्रामूल्य सर्व श्रेष्ठ रत्नों से निर्मित परम रम्य सिहासन पर जोकि विविध चित्र - विचित्र उक्तम पदार्थों से ग्रुक्त है सर्वेश्वर विराजमान हैं।।४६।

नवीननीरदश्यामं किशोरवयसं शिशुस् ।
शरत्मध्याह्ममात्तं ण्डप्रभामोचनलोचनम् ॥५०॥
शरत्पावंणपूर्णेन्दुशोभाच्छादनमाननम् ।
कोटिकन्दर्पलावण्यलीलानिन्दितसुन्दरम् ॥५१॥
कोटिचन्द्रप्रभायुण्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहम् ।
सस्मितं मुरलीहस्तं सुप्रशस्तं सुमङ्गलम् ॥५२॥
विह्नसंस्कार पीतांशुयुगलेन समुज्ज्वलम् ।
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं कौस्तुभेन विराजितम् ॥५३॥
श्राजानुमालतीमालावनमाल।विभूषितम् ।
त्रभङ्गश्रङ्गमायुक्तं मिण्माग्णिक्यभूषितम् ॥५४।

मयूरपुच्छन्त्र्डञ्च सद्रत्तमुकुटोज्ज्वलम् । रत्नकेयूरवलयरत्नमञ्जीररञ्जितम् ॥४४॥ रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलसुक्षोभितम् । मुक्तापङ्क्तिविनिन्दैकदशनस्मनोहरम् ॥५६॥

वे नूतन मेघ के तुल्य श्याम वर्ण वाले हैं। किशोर अवस्था से युक्त हैं। शिशु स्वक्रप वाले हैं। शरःकाल के मध्याह्न के सूर्य प्रचण्डतम प्रभा का मोचन करने वाले नेत्र हैं।।४०।। शरत्काल के पार्वणा पूर्ण चन्द्र की शोभा का छादन करने वाली मुख है। करोड़ों काम देवों को लावण्य की लीला से निन्दित करने वाली सुन्दरता में युक्त हैं। कोटि चन्द्रों की प्रभा से आपुष्ट एवं पुष्ट श्री से युक्त विग्रह वाले हैं। मन्द मुस्कान से अन्वित-मुरली हाथ में धारणा करने वाले हैं—मुप्रशस्त और सुमङ्गल हैं।।४१-४२।। अग्नि के संस्कार की भाँति पीत वस्त्र युगल से समुज्जवल हैं। चन्दन से सुरक्षित समस्त अङ्गों वाले हैं। कोस्तुभ से विभूषित हैं। जानु पर्यन्त मालती की माला एवं वन माला से विभूषित हैं। त्रभङ्ग की भङ्गिमा से युक्त हैं। मिण और माणिका के समूह से विभूषित हैं। मयूर की प्रच्छ चूड़ायें रखने वाले हैं। श्रेष्ठ रत्नपूर्ण मुकुट से समुज्जवल हैं। रत्नों द्वारा निर्मित केयूर तथा रत्न जटित वलय और रत्नपूर्ण मञ्जीर से रञ्जित हैं।।४३-४४।। रत्न जटित कुण्डलों के युग्म से सुशोभित गण्डस्थल वाले और मोतियों की पङ्क्ति को निन्दित करने वाले दशन - पिक्त्त से युक्त से युक्त एवं श्रुति मनोहर हैं।।४६।।

पक्कविम्बाधरौष्ठञ्च नासिकोन्नतशोभनम् । वीक्षितं गोपिकाभिश्चवेष्टिताभिश्चसन्ततम ॥५७॥ स्थिरयौवनयुक्ताभिः सस्मिताभिश्च सादरम् । भूषिताभिश्च सद्रत्निर्माणाभूषणेन च ॥५८॥ सुरेन्द्रैञ्च मुनीन्द्रेश्च मुनिभिर्मानवेन्द्रकैः । ब्रह्माविष्णुशिवानन्तधर्माद्यैवैन्दितं मुदा ॥५६॥ भक्तप्रियं भक्तनाथं भक्तानुग्रहकातरम् । रासेश्वरं सुरसिकं राभावभःस्थलस्थितम् ॥६०॥ एवंरुपमरुपं तं ध्यायन्ते वेष्णवा मुने।
सततं ध्येयमस्माकं परमात्मानमीश्वरम्।।६१।।
अक्षरं परम ब्रह्म भगवन्तं सनातनम्।
स्वेच्छामयं निगुराञ्च निरीहं प्रकृतेः परमं ॥६२॥
सर्वोधारं सर्ववीजं सर्वज्ञं सर्वमेव च।
सर्वेश्वरं सर्वपुज्यं सर्वसिद्धिकरप्रदम् ॥६३॥

गोलोक धाम निवासी सर्वेश्वर श्रीकृष्ण के मुख के भ्रोष्ठ पके हुये विम्ब के समान सन्दर हैं तथा ऊँची नासिका से शोभायुक्त हैं। श्रीकृष्ण चारों ग्रोर निरन्तर वेष्ठित गोपिकायों से निरन्तर वीक्षित हैं।।५७।। वे गोपिकायें स्थिर यौवन से युक्त हैं ग्रीर श्रादर के सहित मन्द मुस्कान से युक्त तथा सुन्दर श्रेष्ठ-तम रत्नों के द्वारा निर्मित भूषराों से समलङ्कृत हैं ।।४८।। गोलोकेश्वर के द्वारा-मुनीन्द्रों से-मुनियों स-मानवेन्द्रों से ग्रीर प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा-विष्णु-शिव-शेष ग्रौर धर्म ग्रादि के द्वारा वन्दित हैं।।४९।। गोलोक धाम के प्रभुभक्तों के परम प्रिय ग्रपनी भक्ति करने वालों के स्वामी ग्रौर भक्तजनों के ऊपर ही रसिक ग्रीर श्री राधा के व अस्थल में स्थित रहने वाले हैं ॥६०॥ हे मुने ! इस प्रकार के रूप वाले स्रोर विना रूप वाले उन गोलोक के स्वामी श्रीकृष्एा चन्द्र का वैष्ण व लोग ध्यान किया करते हैं। वह हमारे निरन्तर ध्यान करने के योग्य हैं। वह परमात्मा श्रौर ईश्वर है।।६१।। ग्रक्षर-परम ब्रह्म-भगवान-सनातन-स्देच्छयामय-निर्गुण-निरीह-प्रकृति से पर - सबके आधार-सबका बीज स्वरूप-सर्वज-सर्व सवके ईव्वर-सबके पूजा करने के याग्य और वह समस्त सिद्धियों के प्रदान करने वाले हैं ॥६२-६३॥

> स एव भगवानादिगींलोकेद्विभुजः स्वयम् । गोपवेशक्च गोपालेः पार्षदेः परिवेष्टितः ॥६४॥ परिपूर्णातमः श्रीमान् श्रीकृष्णोराधिकेश्वरः । सर्वान्तरात्मा सर्वत्रप्रत्यक्षः सर्वगः स्मृतः ॥६४॥ कृषिश्च सर्ववचनोनकारश्चात्मवाचकः । सर्वात्मा च परं ब्रह्म तेन कृष्णः प्रकीर्त्तितः । ६६॥

कृषिश्च सर्ववचनो नकारश्चादिवाचकः।
सर्वादिपुरुषो व्यापो तेन कृष्णः प्रकीत्तिः।।६७।।
स एवांशेन भगवान् वैकुण्ठे च चतुर्भु जः।
चतुर्भु जैः पार्षदंस्तैरावृतः कमलापितः।।६८।।
स एव कलया विष्णुः पाता च जगतां प्रमुः।
श्वेतद्वीपेसिन्धुकन्यापित्वेव चतुर्भु जः।।६९।।
एतत्ते कथित सर्वं परं ब्रह्मनिरुपण्म्।
प्रस्माकं चिन्तनीयञ्च सेव्यंवन्दितमीष्सितम्।।७०।।

वह ही उपर्युंक्त स्वरूप एवं शक्ति से सम्पन्न भगवान ब्रादि रूप हैं जोिक गोलोक धाम में दो भुजा वाले स्वयं गोप के वेश वाले अपने पार्षद गोपालों के द्वारा परिवेध्टित होते हुये विराजमान रहते हैं ॥६४॥ श्रीराधिका के नाथ श्रीकृष्ण श्रीमान् श्रीर परिपूर्ण तम प्रभु हैं। यह सबके श्रन्तरात्मा-सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले श्रीर सर्वत्र गमन करने वाले कहे गये हैं ॥६४॥ कृष्ण पर शब्द सबका वाचक है श्रीर नकार धादि के श्रथें को बताने वाला है। इसीलये कृष्ण शब्द का श्रथें सर्वतिमा होता है। यही परब्रह्म हैं। इससे कृष्ण इम नाम से वह प्रकीतित होते हैं। १६६॥ वह ही श्रीकृष्ण जो पिष्पूर्ण प्रभू हैं एक श्रंश से वैकृष्ठ लोक में चार भुजा वाले भगवान् होकर विराजमान रहा करते हैं। वह कमला के स्वामी चारभुजा वाले पार्षदों से चारों श्रीर श्रावृत रहते हैं। १६७-६८॥ वह ही एक कला से जगत् के प्रभु विष्णु प लन करने वाले हैं श्रीर श्वेत द्वीप में सिन्धु कन्या ( महालक्ष्मी ) के पति चार भुजाशों वाले हैं ॥६८। यह सब तुमको हमने बता दिया है जोिक परब्रह्म का पूर्ण श्रीर सत्य निरूपण है। वही हम सबका सेव्य-विदत-इप्सित धौर विन्तन करने के योग्य हैं। ७०॥

इत्युक्तव। शङ्करस्तत्र विरराम च शौनक।
गन्धर्वराजस्तोत्रेग तुष्टाव तञ्च नारदः॥७१॥
मुनिस्तोत्रेग सन्तुष्टो भगवानादिरच्युतः।
ज्ञानं मृत्युख्जयस्तरमे प्रददौव रमीप्सितम्॥७२॥

तं प्रणम्य मुनीन्द्रश्च प्रहृष्टवदनेक्षगाः। तदाज्ञया पुण्यहपं ययौ नाराय गाश्रमम् ॥७३॥

हे शौनक ! शङ्करं इतना कहकर विराम की प्राप्त हो गये थे धर्यात् चुप हो गये। फिर देविष नारद ने गन्धवं राज स्तोत्र के द्वारा उनकी स्तुति की ॥७१।। उम मुनि ने स्तोत्र के द्वारा स्तुति होने पर भगवान ग्रादि स्वरूप ग्रच्युत बहुत ही सन्तुष्ट हो गये थे धौर उस समय मृत्युञ्जय भगवान ने उन देविष नारद को ज्ञान तथा ईप्सित वरदान प्रदान किया था।।७२।। मुनीन्द्र नारद ने उनको प्रणाम किया ग्रौर उनका मुख तथा नेत्र परम प्रहृष्ट हो गये थे।इसके उपरान्त उनकी ग्राज्ञा से वह परम पुण्यमय नारायणाश्रम को चले गये थे।।७३।।

## प्रकृतिखराडम्

## १२- प्रकृतिचरितसूत्रम्।

गरोशजननीदुर्गा राधा लक्ष्मीः सरस्वती।
सावित्री च सृष्टिविधौ प्रकृतिः पञ्चधारमृताः। १॥
ग्राविर्बभूत्र साकेन कावासा ज्ञानिनां वरा।
किंवा तल्लक्षरां वत्स! को वा वक्तुं क्षमो भवेत्।।२॥
किञ्चल्यापि वक्ष्यामि यत् श्रूतं रुद्रवक्त्रतः।।३॥
प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः।
सृष्टौ श्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्त्तता।।४॥
गुरो प्रकृष्टसत्वे च प्रशब्दो वर्त्तते श्रुतौ।
मध्यमे रजिस कृश्च तिशब्दस्तमिस स्मृतः।।४॥
त्रिगुर्गात्मस्वरूपा या सर्वशक्तिसमन्विता।
प्रधानसृष्टिकरगो प्रकृतिस्तेन कथ्यते।।६॥
प्रथमे वर्त्तते प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः।
सृष्टेराद्या च या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्त्तिता।।७॥

इस अध्याय में प्रकृति के चरित्र के सूत्र का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा—गणेश को जन्म प्रदान करने वाली जननी दुर्ग-राधा-लक्ष्मी-सरस्क्ती और सावित्री और सृष्टि के सृजन करने की विधि में प्रकृति पाँच प्रगर की कही गई है।।१।। ज्ञानियों में वर वह किस से आविर्भूत हुई थी

ग्रीर कहाँ वास करने वाली है ? उसका लक्ष गुन्या है ? हे वत्स ! ग्रथवा कौन है जो उसको कहने के जिये समर्थ होता है ? ।।२।। मैं उसको कुछ थोड़ा बहुत कहता हूँ जोकि मैंने श्री छद्रदेव के मुख से इसका श्रवण किया है ।।३।। प्रकृति-इस शब्द में जो 'प्र' है वह प्रकृष्ट का वाचक होता है । जो कृति—यह शब्द है वह सृष्टि का वाचक है । सृष्टि में जो प्रकृष्ट देवी है वही प्रकृतिइस शुभ नाम से कही गई है ।।४।। श्रुति में प्रकृष्ट सत्त्व वाले गुण में "प्र" शब्द होता है । मध्यम रज में "कृ" शब्द ग्रौर "ति" शब्द तम में कहा ।।४।। जो यह त्रिगुणात्म स्वरूप वाली है वह सर्व प्रकार की शक्ति से समन्वित होती है । प्रधान सृष्टि के प्रकरण में यह परम शक्ति शालिनी है । इसी से प्रकृति इस नाम से कही जाती है ।।६।। 'प्र' शब्द प्रथम में ग्राता है ग्रौर 'कृति'—यह शब्द सृष्टि का वाचक है । सृष्टि के ग्रादि में जो देवी है वह प्रकृति कही गई है ॥७।।

योगेनात्मासृष्टिविधौ द्विधारूपो बभूव सः।
पुमांश्च दक्षिणाद्धाङ्को वामाङ्कः प्रकृतिःस्मृतः ॥=॥
सा च ब्रह्मस्वरूपा च माया नित्यसनातनी।
यथात्मा च यथा शक्तियंथाग्नौ दाहिका स्मृता ॥६॥
प्रतएव हि योगीन्द्र स्त्रीपुंभेदं न मन्यते।
सर्वं ब्रह्ममयं ब्रह्मन् शख्त पञ्यति नारद ॥१०॥
स्वेच्छामयस्येच्छया च श्रीकृष्णस्य सिसृक्षया।
साविर्वभूव सहसा मूलप्रकृतिरीश्चरो ॥११॥
तदाज्ञया पञ्चविधा सृष्टिकर्मणा भेदतः।
श्रथ भक्तानुरोधाद् वा भक्तानुग्रहविग्रहा॥१२॥
गरोशमाता दुर्गा या शिवरूपा श्विवप्रिया।
नारायणी विष्णुमाया पूर्णव्रह्मस्वरूपिणी ॥१३॥
ब्रह्मादिदेवैमुंनिभिर्मनुभिः पूजिता सदा।
सर्वाधिष्ठातृदेवी सा ब्रह्मस्पसनातनी ॥१४॥

वह प्रात्मा सृष्टि की विधि में योग से दो प्रकार का हो गया था। दिक्षिस भाग का जो आधा अंग, था वह पुमान हो गया थीर वाम भाग का उसका आधा अंग प्रकृति हो गई थी—ऐसा वताया गया है।।।।। वह नित्य स्वरूप वानी सनातनी मायात्र ह्य स्वरूप है। जिस प्रकार से आत्मा है वैसी ही शिवत है जिस तरह अभिन में चाहिका शिवत होती है।।।।। इसीलिये योगीन्द्र श्री और पष्ण का कोई भेद नहीं मानता है। ब्रह्मन् ! हे नारद! वह मबको सदा ब्रह्ममय ही देखता है।।१०।। स्वेच्छामय श्रीकृष्ण की सृजनकरने की इच्छा से वह ईश्वरी मृल प्रकृति सहसा आविभूत हो गई थी।।११।। उस परम पृष्ण की आज्ञा से भेद से सृष्टि के कर्म में पाँच प्रकार की हो गई थी। इसके अनन्तर भक्तों के अनुरोध से अथवा अपने भक्तों के लिये अनुग्रह करके शरीर धारण करने वाली हुई थी।।१२।। जो गणेश की माना दुर्ग-शिव की प्रिया शिवरूप वाली-नारायणी विष्णु माया पूर्णब्रह्म स्वरूप वाली है।।१३।। यह ब्रह्मा आदि देवों के द्वारा-मुनियों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा पूजित होती है, वह सबकी अधिष्टातृ देवी ब्रह्मरूपा सनातनी है।।१४।।

धर्मसत्यपुण्यकीत्तियशोमङ्गलदायिनी ।
सुखमोक्षहर्षदात्री शोक्यान्तिः खनाशिनी ॥१५॥
धरणागतदीनात्तंपरित्राग्पपरायणा ।
तेजःस्वरूपा परमा तदिधष्ठातृदेवता ॥१६॥
सर्वशिक्तस्वरूपा च शिक्तिरीशस्य सन्ततम् ।
सिद्धेद्दरी सिद्धरूपा सिद्धिदा तिद्धिदेश्वरी ॥१७॥
बुद्धिनिद्रा क्षत् पिपासा छाया तन्द्रादया स्मृतिः ।
जातिः क्षान्तिश्च शान्तिश्च कान्तिर्म्नान्तिश्च चेतना ॥१६॥
सुद्धिः पुष्टि स्तथा लक्ष्मीर्गु तिर्माता तथंव च ।
सर्वशिक्तस्थरूपा सा कृष्णस्य परमात्मनः ॥१६॥
उक्तःश्रुतौश्रुनगुणश्चातिस्वल्पो यथागमम् ।
गुण्वोऽस्त्यनन्तो ऽनन्तायाग्रपराञ्चनिशामय ॥२०॥

शुद्धसत्त्वस्वरूपा या पद्मा च परमात्मनः । सर्वसम्पत्स्वरूपा या सा तदिधष्ठातृदेवता ॥२१॥

वह धर्म-सत्य-पुण्य-कीर्ति-यश और मंगल के देने वाली, सुख, मोक्ष भीर हुणं की देने वाली, शोक के दुःख ग्रोर ग्राप्ति का नाश करने वाली है । ११४।। वह शरण में भाये हुग्रों वीनों ग्रीर ग्राप्तों के परित्राण करने में परायण थी। वह तेज के स्वरूप वाली ग्रीर परमा उसके ग्रिघण्टात् देवता थी। १६।। वह सदा ईश की सर्वं शक्तियों के स्वरूप वाली शक्ति थी—वह सिद्धेश्वरी-सिद्धिस्पा-सिद्धि देने वाली-सिद्धि देने वाली ईश्वरी थी। १७।। बुद्धि-निद्धा-सुतृ-पिपासा-छाया-तन्द्रा-दया-स्मृति-जाति-क्षान्ति-शान्ति - कान्ति-भ्रान्ति-चेतना-तुष्टि-पुष्टि-लक्ष्मी-वृत्ति तथा माता वह परमात्मा कृष्ण की सर्व शक्ति स्वरूप है। ११८-१६।। श्रुति में कहा हुग्रा-श्रुतगुण ग्रीर ग्रागम के ग्रनुसार ग्रति स्वल्प ग्रन्ता का ग्रनन्त गुण है। ग्रीर ग्रपरा का श्रवण करो।।२०।। परसात्मा को जो पद्मा है वह शुद्ध सत्त्व स्वरूप वाली है। जो सर्व सम्पत् के स्वरूप वाली है वह उसकी ग्रिष्टिगत् देवता है।।२१।।

कान्ता दान्तातिशान्ता च सुशीला सर्वमङ्गला।
लोभमोहकामरोषाहङ्कारपरिवर्जिता ॥२२॥
भक्तानुरक्तपायूश्च सर्वाद्या च पतिव्रता।
प्रागातुल्या भगवतः प्रेमपात्री प्रियंवदा ॥२३॥
सर्वशस्यात्मिका सर्वजीवनोपायरूपिणी।
महालक्ष्मीश्च वैकुण्ठे पतिसेवःवती सदा ॥२४॥
स्वर्गे च स्वर्गत्रक्षमीश्चराजलक्ष्मीश्च राजसु।
गृहे च गृहलक्ष्मीश्च मत्यांनां गृहिग्गांतथा ॥२५॥
सर्वप्राणिषु द्रव्येषु शोभारूपा मनोहरा।
प्रीतिरूपा पुण्यवता प्रभारूपा नृपेषु च ॥२६॥
वाग्णिज्यरूपा विग्जां पापिनां कलहङ्करा।
दयामयी भक्तमाता भक्तानुग्रहकातरा ॥२७॥

चपले चपला भक्तसम्पदो रक्षगाय च । जगज्जीवन्मृतं सर्वं यया देव्या विना मुने ॥२०॥

कान्ता-हान्ता ग्रर्थात् सुन्दरी ग्रौर दमनयुक्ता-ग्रत्यन्त शान्ता-सुशीला-सर्वमञ्जला-लोभ, मोह, काम, रोष, ग्रौर श्रहङ्कार से परिवर्जित रहने वाली-भक्तों पर श्रनुरक्त रहने वाली सबके आदि में होने वाली-पितवता-भगवान के प्राणों के तुल्या-प्रेमयाची ग्रौर प्रिय वोलने वाली-सर्व शस्यों के रूप वाली-सब के ल्पायों के स्वरूपा वाली, महालक्ष्मी वैंकुण्ट में सदा ही पित की सेवा में रहने वाली है ॥२२-२४॥वह स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी तथा राजाशों में राज लक्ष्मी ग्रौर गृह में गृह लक्ष्मी गृहाश्रमी मनुप्यों के यहाँ होती है ॥२५॥ समस्त प्राणियों में ग्रौर द्वयों में वह शोभा रूप वाली मनोहरा है। पुण्य वालों में प्रीति के रूप वाली है ग्रौर नृपों में प्रभा के रूप वाली है ॥२६॥ वैश्यों की वह वाणिज्य के स्वरूप वाली है ग्रौर पापियों की कलह करने वाली है। वह भक्तों की माता ग्रौर भक्तों के ऊपर श्रनुग्रह करने के लिह कातर होने वाली है। भक्तों की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये चपल में वह चपला है। हे मुने! जिस देवी के बिना यह जगत् का जीवन सब मृत है।।२७-२=॥

शिक्तिद्वितीया कथिता वेदोक्ता सर्वसम्मता ।
सर्वपुज्या सर्ववन्द्या चान्यां मत्तोनिशामय ॥२६॥
वाग्बुद्धिवद्याञ्चानाधिदेवता परमात्मनः ।
सर्वविद्यास्वरूपा या सा च देवी सरस्वता ॥३०॥
सुबुद्धिवितानेधाप्रतिभास्मृतिदा सताम् ।
नानाप्रकारसिद्धान्तभेदार्थकलपनाप्रदा ॥३१॥
व्याल्यावोधस्वरूपाच सर्वसन्देशभिक्तनी ।
विद्यारकारिणी ग्रन्थकारिणी शक्तिरूपिणी ॥३२॥
सर्वसङ्गीतसन्धानतालकारणारूपिणी ।
विषयज्ञासवाग्रूपा प्रतिविश्वेषु जीविनाम् ॥३०॥
व्याल्यामुद्धाकरा शान्ता वीरणापुस्तकधारिणी ।
शुद्धसत्वरूपा या सुशीला श्रीहरिप्रिया ॥३४॥

द्वितीया शक्ति कही गई है जो वेदोक्त है और सर्व सम्मत है तथा सबके द्वारा पूज्य एवं सबकी वन्दना करने के योग्य है। श्रब श्रन्यों का मुभसे श्रवण करो। वाणी-वृद्धि-विद्या और ज्ञान की श्रिधिदेवता परमात्मा की समस्त विद्याश्रों के स्वरूप वाली जो है वह सरस्वती देवी है।।२६-३०।। सत्पुष्पों को सुबुद्धि-कविता-मेधा-प्रतिभा श्रोर स्मृति के प्रदान करने वाली है। श्रनेक प्रकार के सिद्धान्त-भेदार्थ वल्पनाश्रों के प्रदान करने वाली है।।११।। व्याख्या- बोध के स्वरूप वाली-श्रोर समस्त सन्देहों को भञ्जन करने वाली-विद्यारों को करने वाली - ग्रन्थ रचना करने वाली रूपिणी सरस्वती है।।३२।। सम्पूर्ण सङ्गीत के सन्धान श्रीर तालों के कारण रूपवाली विषय ज्ञान के वाग् रूपवाली प्रत्येक विश्वों में जीव धारियों की यह सरस्वती देवी होती है।।३३।। इसका स्वरूप व्याख्या करने की मुद्रा को धारण वाला है—यह परम शान्त स्वरूप वाली है— हाथों में वीणा श्रीर पुरतक को धारण करने वाली है। शुद्धि सत्व के स्वरूप वाली, सुशीला श्रीर श्री हिर की प्रिया है।।३४।।

हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुद्राम्भोजसिन्नभा।
जपन्ती परमात्भानं श्री कृष्णं रत्नमालया।।३१॥
तपस्वरूपा तपसां फलदात्री तपस्विनी।
सिद्धिवद्यास्वरूपा च सर्वसिद्धिप्रदा सदा।।३६॥
देवीतृतीया गदिता श्रीयुक्ता जगदिम्त्रका।
यथागमं यथाकिञ्चिदपरां सनिबोधमे ॥३७॥
माता चतुर्णां वेदानां वेदाङ्गानाञ्च छन्दसाम्।
सन्ध्यावन्दनमन्त्राणां तन्त्राणञ्च विचक्षण ॥३६॥
द्वजातिजातिरूपा च जपरूपा तपस्विनी।
बाह्यतेजोमधी शक्तिस्तद्धिष्ठातृदेवता ॥३६॥
यत्पादरजसां पृतं जगत् सर्वञ्च नारद।
देवी चतुर्था कथिता पञ्चमीं दर्णयामि ते ॥४०॥
प्रमत्राणिधदेवो या पञ्चप्राणस्वरूपिणी।
प्राणिवकृत्रियतम्। सर्वाद्यासुन्दरी वरा ॥४१॥
प्राणिवकृत्रियतम्। सर्वाद्यासुन्दरी वरा ॥४१॥

सर्वसौभाग्ययुक्ता च मानिनी गौरवान्विता। वामार्खाङ्गस्वरूपा च गुरोन तेजसा मया ॥४२॥

हिम - चन्दन - कुन्दपुष्प - कुमुद - इन्दु - श्रम्भोज, के सहश शुक्ल वर्ण वाली स्रौर रत्नों की माला से परमत्त्मा श्रीकृष्ण का जप करने वाली - तप के स्वरूप से समन्वित - तभों के फलों को प्रदान करने वाली - तपस्विनी - सिद्धि भीर विद्या के स्वरूप वाली भीर सदा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली तीसरी देवी श्री युक्ता जगदिम्बका कही गई है। अन जैसा आगम कहता है उसके अनुसार यथाकि वित् अपरा देशी का ज्ञान मुक्तसे प्राप्त करो ॥३५-३७॥ चारों वेदों की माता ग्रौर वेदों के समस्त अंगों-छन्दों-सन्ध्यावन्द्रना के मन्त्रों और तन्त्रों की परम बिदुषी श्रपरा देवी है।।३=।। यह द्विजातियों की जाति के रूप वाली-जप के स्वरूप युक्त-तपस्विनी-ब्राह्म तेज से परिपूर्ण शक्ति हैं और उनकी ग्रधिष्टाती देवता हैं। हे नारद! जिसके चरण की रज से यह समस्त जगत् पूत हो गया है दह सावित्री देवी है। श्रव तक चार प्रकार की देवियों का वर्रान किया गया है, इससे आगे हम पाँचवीं देवी का वर्णीन करते हैं ॥३६-४०॥ जो प्रेम आएा की ग्रिघिदेवी हैं ग्रीरपञ्च प्रार्गों के स्वरूप वाली है तथा प्रार्गों से भी ग्रिधिक प्रियतमा है ग्रौर सब में ग्राद्य श्रेष्ठ सुन्दरी है ।।४१।। यह देवी सब प्रकार के सौभाग्य से समन्वित-मानिनी श्रीर गौरव शालिनी है। गुरा श्रीर तेज से मेरे द्वारा वाम ग्रर्द्ध ग्रंग के स्वरूप वाली है । ४२॥

परावरा सर्वव्रता परमाद्या सनातनी ।
परनानन्दरूपा च धन्या मान्या च पूजिता । ४३॥
रासक्रीडाधिदेवी च कृष्णस्य प्रमात्मनः ।
रासमण्डलसंभूता रासमण्डलमण्डिता ॥४४॥
रासक्वरीसुरसिका रासवासनिवासिनी ।
गोलाकवासिनी देवी गोपीवेश्विधायिका ॥४४॥
परमाह्लादरूपा च सन्तोषहर्षं रूपिणी ।
निर्णुणा च निराकारा निलिप्तात्मस्वरूपिणी ॥४६॥

निरीहा निरहङ्कारा भक्तानुग्रहविग्रहा । वेदानुसारध्यानेन विज्ञाता सा विचक्षस्गैः ॥४७॥ दृष्टिदृष्टा सहस्रे षु सुरेन्द्रमु निपुङ्गवैः । विज्ञयुद्धांशुकाधाना रत्नालङ्कार भूषिता ॥४८॥ कोटिचन्द्रप्रभामुष्टश्रीयुक्तभक्तविग्रहा । श्रीकृष्णभक्तदास्यैकदात्रिका सर्वसम्पदाम् ॥४६॥

यह परावरा सत्यव्रत वाली-परमाद्या-सनातनी-परम श्रानन्द के रूप से युक्त-धन्य-मान्य श्रोर पूजित हैं ॥४३॥ रासलीला की जो क्रीड़ा है उसकी श्रिषिष्ठात्री देवी हैं जोकि परमात्मा कृष्ण की रासलीला होती है। रासमण्डल में रहने वाली श्रीर रास मण्डल से मण्डित हैं। यह रासलीला की स्वामिनी-सुरसिका-रास वास के निवास करने वाली, गोलोक के निवास करने वाली तथा गोपी वेश के करने वाली देवी हैं । इनका स्वरूप परम श्राह्लादमय है। यह सन्तोष श्रीर हर्ष के रूप वाली हैं। निर्गुरा-निराकार-निलिप्त ग्रौर ग्रात्म स्वरूप वाली हैं।।४३-४६।। यह निरीह-विना ब्रहङ्कार वाली-भक्तों के ऊपर धनुग्रह करने के लिये ही शरीर घारण करने वाली है। वेदों के प्रनुसार घ्यान करने पर ही विचक्षरा पुरुषों के द्वारा यह ज्ञात की गई हैं भ्रन्य इनका ज्ञान नहीं होता है । १४७॥ सहस्रों में सुरेन्द्र भीर मुनि पुङ्गवों के द्वारा दृष्टि से देखी हुई हैं। भ्राग्न के समान शुद्ध वस्त्र का परिधान करने वाली तथा रत्न जटित ब्राभरणों से समलङ्कृत हैं।।४८।। करोड़ों चन्द्रों की प्रभा को मुख्ट करने वाली श्री से समन्वित भक्तों के हितार्थ विग्रह घारए। करने वाली हैं ग्रीर श्रीकृष्ण की परम भक्त एक दासी हैं तथा समस्त सम्पत्तियों के प्रदान करने वाली हैं।।४६॥

अवतारे च वाराहे वृकभानुसुता च या।
यत्पादपद्मसंस्पशपिवत्रा च वसुन्धरा ॥५०॥
ब्रह्मादिभिरहष्टा या सर्वहष्टा च भारते।
स्त्रीरत्नसारसंभूता कृष्ण्वक्षःस्थलस्थिता॥
तथा घने नवघने लोला सौदामिनी मुने ॥५१॥

षिट वर्षसहस्राणि प्रतप्तं ब्रह्मणा पुरा !

यत्पादपद्मनखरहष्टये चात्मशुद्धये ॥

नच हष्टञ्च स्वप्नेऽपि प्रत्यक्षस्यापिका कथा ॥५२॥
तेनव तपसा हष्टा भूरि वृत्दावने वने ।

कथिता पञ्चमी देवी सा राधा परिकीत्तिता ॥५३॥

ग्रंशरूपा कलाष्ट्रपा कलांशाशसमुद्भवा ।

प्रकृतेः प्रतिविश्वेषु देवी च सर्वयोषितः ॥५४॥

परिपूर्णतमाः पश्चिवधा देव्यश्च कीत्तिताः ।

या या प्रधानांशरूपा वर्णयामि निशासय ॥५४॥

नारद भ्रवतार के समय में जो राजा वृषमानु की सुता थीं जिसके चररा कमल के संस्पर्श होने से यह समस्त वसुन्धरा पवित्र हो गई थी ।।५०।। जो यह ब्रह्मा ध्रादि के द्वारा घटटट थी श्रीर इस भन्यभारत में सबके द्वारा देखी हुई थी। रत्न के समान परम श्रेष्ठ िक्स्यों में यह सार संमूत थीं श्रीर श्री कृष्ण के वक्षः स्थल में संस्थिति रखने वाली थी । हे मुने ! यह उस प्रकार की थीं जैसे गहरे नवीन मेघ में चचल सौदामिनी होती है।।४१।। पहिले ब्रह्मा ने साठ हजार वर्ष तक तप किया था कि उसे उनके चरगा कमल के नख का दर्शन हो जाबे और वह अपनी आत्म शुद्धि कर लेवें किन्तु ब्रह्मा को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं हो सकता था प्रत्यक्ष होने की तो बात ही क्या है ।। ५२।। उसी ब्रह्मा ने फिर बृन्दावन के वन में तप से दर्शन प्राप्त किया था। यह पाँचनी देवी को बता दिया है जोकि राधा-इस नाम से कही गई है ।। ५३।। ग्रंश रूप वाली-कला के रूप वाली-ग्रीर कला के ग्रंश के ग्रंश से समुद्धन प्राप्त करने वाली प्रतिविद्वों में सर्व पोषित प्रकृति की देवी है। ये पाँचों प्रकार की देवियाँ परिपूर्यातम कही गई हैं। इनमें जो जो प्रधान ग्रंश के रूप वाली हैं उनका वर्णन में करता हूँ, उसको तुम भ्रब श्रवण करो ॥ १४-४५॥

> प्रधानांशस्वरूपा च गङ्गा भुवनपावनी । विष्णुविग्रहसंभूता द्रवरूपा सनातनी ॥५६॥

पापिपापेन्धदाहाय ज्वलदिन्धनरूपिग्री। दर्शस्पर्शस्त्रानपानै निर्वारापददायिनी ॥५७॥ गोलोकस्थानप्रस्थानसुसोपानस्वरूपिग्गी । पवित्ररूपा तीर्थानां सरिताञ्च परावरा ॥ शम्भुमौलिजटामेरूमुवतापंवितस्वरूपिएरी ॥५८॥ तपः सम्पादनी सद्यो भारते च तपस्विनाम्। शङ्खपद्मक्षोरनिभा शुद्धसत्त्रस्वरूपिएगी।। निर्मला निरहङ्कारा साध्वी नारायगाप्रिया ॥५६॥ प्रधानांशस्वरूपा च तुलसी विष्णुकामिनी। विष्गुभूषग्रारूपा चं विष्गुपादस्थिता सती ॥६०।। तपः सङ्कृलपपूजादिसद्यः सम्पादनी मुने । सारभूता च पुष्पागां पिवता पुण्यदा सदा ॥६१॥ दर्शनस्पर्शनाभ्याञ्च सद्योनिर्वाग्गदायिनी। कलौ कलुषशुष्केष्टमादाहनायाग्निरूपिगी।।६२।। यत्पादपद्मसंस्पर्शात् सद्यःपूतावसुन्धरा । यत्स्पर्शद्रशैवाञ्छन्तितीर्थानि चारमशुद्धये ॥६३॥ यया विना च विश्वेषु सर्वं कर्मातिनिष्फलम्। मोक्षदा य मुमुक्षूग्ां कामिनां सर्वकामदा ॥६४॥

इन देवियों में प्रधान श्रंश के स्वरूप वाली, भवनों को पावन बनाने वाली गंगा हैं। यह विष्णु के विग्रह से उत्पन्न होने वाली सनातनी द्रव के स्वरूप में रहती हैं।।५६।। महान् पापियों के पाप रूपी ई धन के दाह करने के लिये जलते हुये ई धन के स्वरूप वाली हैं। इसके केवल दर्शन से—स्पर्श करने से—स्नान से ग्रीर पान करने से यह मोक्षपद को देने वाली है।।५७।। यह देवी गोलोक धाम के स्थान को प्रस्थान करने के लिये सोपान (सीढ़ी) के स्यरूप वाली हैं जिसके द्वारा ग्रत्युच्च ग्रौर ग्रतिदूरस्थ वहाँ गोलोक में पहुँच सकता है। यह तीथों में पवित्र रूप वाली है ग्रौर निदयों में परावरा है। यह देवी शम्भु के मस्तक की जटा रूपी मेर की मोतियों की पंकित (लड़ी) के

स्वरूप वाली है ।। ५ = !। भारत देश में तप स्वियों के तप को तुरन्त सम्पादन करने वाली है। यह शङ्ख-पद्म ग्रोर क्षीर के समान श्वेत वर्ण वाली है ग्रीर शुद्ध सत्व स्वरूप से युक्त है। यह निर्मल-निरहङ्कार-साध्वी श्रीर नारायरा की प्रिया है।। प्रधान ग्रंश के स्वरूप वाली विष्णु की कामिनी तुलसी भी हैं। यह विष्णु के भूषण रूप वाली है और परम सती सदा विष्णु के चरगों में संस्थित रहा करती हैं। ६०।। हे मुने ! यह तप श्रीर संकल्प-पूजा ग्रादि का तूरन्त सम्पादन करने वाली देवी हैं। यह तुलसी देवी प्ष्पों की सार भूत-अति पिवत्र और सदा पुण्य की देने वाली है।।६१।। इसके दर्शन तथा स्पर्श करने से ही तुरन्त निर्वाण पद को प्रदान करने वाली है। इस कलि युग में पाप रूपी शुब्क ईंधन के दाह करने के लिये ग्रग्नि के रूप वाली हैं।।६२।। जिस तुलिसका देवी के पाद पद्म के संस्पर्श होने से यह पृथ्वी तुरन्त ही पूत हो गई थो। समस्त तीर्थों के समूह जिसके दर्शन ग्रीर स्पर्श करके ग्राह्म शुद्धि के करने की इच्छा किया करते हैं।।६३।। जिस तुलसी देवी के विना विश्वों में समस्त कर्म निष्फल हो जाते हैं। यह मुमुक्षु जनों को मोक्ष प्रदान करने वाली है श्रीर जो कामना रखने वाले लोग हैं उनकी समस्त कामनाश्री को प्रदान करने वाली हैं।।६४।।

कल्पवृक्षच्पा च भारते विश्वच्पिणी।
त्राणाय भारतानाञ्च पूजानां परदेवता ॥६४॥
प्रधानांशशस्वच्पा च मनसा कश्यपात्मजा।
शङ्करप्रयशिष्या च महाज्ञानविशारदा ॥६६॥
नागेश्वरस्यानन्तस्य भगिनी नागपूजिता।
नागेश्वरी नागमाता सुन्दरी नागवाहिनी ॥६७॥
नागेन्द्रगण्युक्ता सा नागभूषण्यभूषिता।
नागेन्द्रवन्दिता सिद्धयोगिनी नागवासिनी ॥६६॥
विष्णुभक्ता विष्णुच्पा विष्णुपूजापरायणा।
तपः स्वच्पा तपसां फलदात्री तपस्वनी ॥६६॥

विव्यं त्रिलञ्जवर्षेक्य नपस्तप्तं यया हरेः । तपस्विनीषु पूज्या च तपस्त्रिषु च भारते ॥७०॥

यह भारत में कल्प वृक्ष के स्वरूप वाली है और विश्व रूपिएी है। यह भारत के जनों का त्रारा करने के लिये पूजाओं की पर देवता है। १६४॥ प्रधान अंश के स्वरूप वाली मन से कश्यप ऋषि की आत्मजा है। यह शङ्कर की प्रिया शिष्या है और महान् ज्ञान की विदुषी है। १६६।। नागेश्वर अनन्त की भिग्नी-नागों द्वारा पूजित नागेश्वरी-नागों की माता-सुन्दरी और नाग व हिनी है। १६७।। यह नागेन्द्रों गरा से समन्वित और नागों के भूपराों से विभूषित है। नागेन्द्रों से वन्दित-सिद्धि योगिनी और नागों में वास करने वाली है। १६८।। विष्णु की भक्त-विष्णु के रूप वाली और विष्णु की पूजा में परायग् एहने वाली है। तप के स्वरूप वाली-तपों के फलों को प्रदान करने वाली और स्थयं तपस्विनी है। १६६।। जिसने तीन लाख दिव्य वर्षों तक हिर का तप विया था। भारत में तपस्वी और तपस्विनियों में यह पूजा के योग्य हैं। १७०।।

सर्पमन्त्राधिदेवी च ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा।
ब्रह्मस्वरूपा परमा ब्रह्माभावनतत्परा ॥७१॥
जरत्कारुमुनेः पत्नी कृष्णशम्भुपतिव्रता।
ग्रास्तीकस्य मुनेर्माता प्रवरस्य तपस्विनाम् ॥७२॥
प्रधानांशस्वरूपा या देवसेना च नारद।
मातृकासु पूज्यतमा साचषष्ठी प्रकीत्तिता ॥७३॥
शिशूनांप्रतिविश्वेषु प्रतिपालनकारिग्ती।
तपस्विनी विष्णुभक्ता कार्त्तिकेयस्यकामिनी ॥७४॥
षष्ठांशरूपा प्रकृतेस्तेन पष्टी प्रकीत्तिता।
पुत्रपौत्राप्रदात्री च धात्री च जगतां सदा ॥७४॥
सुन्दरी युवती रम्या सततं भर्तुं रन्तिके।
स्थाने शिशूनां परमा वृद्धरूपा च योगिनी ॥७६॥
पूजा द्वादशमासेषु यस्याः षष्ट्यास्तुसन्ततम्।
पूजाच सूतिकागारे परषष्ठदिने शिशोः॥७७॥

सर्पों के मन्त्रों की ग्रिधिष्टात्री देवी है ग्रीर ब्रह्म तेज से जाज्वस्य मान है। यह परम ब्रह्म के स्वरूप वाली तथा ब्रह्म की भावना करने में परायण रहने वाली है। 1081। यह देवी जरत्कार मुनि की पत्नी कुष्ण शम्भुपित ब्रता है। तपस्वियों में परम प्रवर भ्रास्तीक की यह माता हैं। हे नारद्! जो देव सैना है वह भी प्रधान ग्रंश के स्वरूप वाली है। यह समस्त मातृकाओं में श्रधिक पूज्य है ग्रीर वह षष्टी देवी कही गई है। 108-03।। प्रत्येक विश्वों में यह शिशुओं के प्रति पालन करने वाली है। यह श्रत्यन्त तपस्विनी है—विष्णु की भक्त है ग्रीर स्वामी वार्तिकेय की कामिनी हैं। 108।। यह प्रकृति देवी के छटे ग्रंश के स्वरूप वाली है। इसी लिये षष्टी इस शुभ नाम के द्वारा कही गई है। यह पुत्रों ग्रीर पौत्रों के प्रवान करने वाली तथा सदा जगतों की धान्नी हैं।। 108।। यह प्रति सुन्दरी-युवती-रम्य श्रीर निरन्तर स्वामी के समीप में रहने वार्छा—शिशुओं के स्थान में परम वृद्ध रूप वाली योगिनी है।। 108।। जिस षष्टी देवी की पूजा बारहमासों में निरन्तर होती है ग्रीर सूतिकागार में शिशु के जन्म के षष्ट दिन में होती है।। 108।।

एकविंशतिमे चैव पूजा कत्याग्गहैतुकी।
शश्वित्रयमिता चैपा नित्या काम्याप्यतः परा ॥७६॥
मातृष्ट्या दयाष्ट्या शश्वद्रक्षग्गकारिग्गी।
जले स्थले चान्तरीक्षे शिश्चनां स्वप्नगोचरा॥७६॥
प्रधानांशस्वष्या या देवी मङ्गलचण्डिका।
प्रकृतेर्मु खसंभूता सर्वमङ्गलदा सदा॥६०॥
सृष्टौ मंगलष्ट्या च संहारे कोपष्टपिग्गी।
तेन मंगलचण्डी सा पण्डितै परिकीत्तिता ॥६१॥
प्रतिमंगलवारेषु प्रतिविश्वेषु पूजिता।
पञ्चोपचारैर्मक्त्याच योषिद्भः परिपूजिता॥६२॥
पुत्रपौत्रधनैश्वर्ययशोमंगलदायिनी।
शोकसन्तापपापात्तिदुःखदारिद्रनाशिनी। ६३॥
परितुष्टा सर्वेषाञ्छापदात्री सर्वयोषिताम्।
स्टाक्षरोन संहत् शक्ता विश्वं महेररी ॥६४॥

इक्कीसवें दिन में क्ल्यारा हैन की पूजा होती है। यह निरस्तर नियमित-नित्य और इससे परा काम्यायां है। 10 दा। यह मातृष्ट्या-दयाष्ट्या और सतत रक्षरा कारिसी है। जल में-स्थल में और अन्तरिक्ष में शिशुओं के स्वप्नों में गोचर होती है। 9 दा। जो देवी मज़ल चिष्डका है वह भी प्रधानांश स्वरूप वाली है। यह प्रकृति की मुख से उत्पन्न होने वाली सदा समस्त मज़लों के प्रदान करने वाली होती है। 1 दा। यह सृजन काल में तो मज़न रूपा होती है और संहार के समय में कोप रूपिसी हुआ करती है। इसी कारसा से वह विद्वानों के द्वारा मज़ल चण्डी कही गई है। 1 दसका पूजन पांच उपचारों में स्त्रियों के द्वारा बड़ी भक्ति की भावना से किया जाता है। दरा। यह पुत्र-पांत्र-धन-ऐश्वर्य-यश और मज़ल के प्रदान करने वाली देवी है। शोक-सन्ताप-पायों की यातना-दुख और दरिद्रता के नाश करने वाली है। 1 दशा जब यह पूर्ण परितुष्ट हो जाती है तो समस्त स्त्रियों को सम्पूर्ण वांच्छा को प्रदान करने वाली होती है। और किसी कारसा या व्यतिक्रम से यह रूप्ट हो जाती है तो महेश्वरी विद्य का संहार करने में समर्थ होती है। 1 दशा।

प्रधानांशस्वरूपा च कालीकमलोचना ।
दुर्गाललाटसंभूता रखे शुभ्भनिशुम्भनिशुम्भयोः ।। दशा
दुर्गाद्वांशस्वरूपा च गुरोन तेजसा सभा ।
कोटिसूर्यंप्रभामुष्टपुष्टजाज्वस्यविग्रहा ।। दशा
प्रधाना सर्वंशक्तीनां वरा बलवती परा ।
सर्वसिद्धिप्रदा देवी परमा सिद्धियोगिनी ।। दशा
कृष्णभवताकृष्णतुल्या तेजसा विक्रमैर्णु णैः ।
कृष्णभावनयाशस्वत् कृष्णवर्णासनातनी ।। दशा
संहर्णुं सर्वन्नाण्डं शक्तानिश्वासमात्रतः ।
रखाँदेत्यैः समंतस्याः कीड्यालोकरक्षया ।। दशा
धर्मार्थकाममोक्षांश्चदातुं शक्ता च पूजिता ।
न्नह्मादिभिः स्तूयमाना मुनिभिर्मनुभिर्नरेः ।। ६०।।

कमल के समान नेत्रों वाली काली प्रधानांश से समुत्पन्न होने वाली है। यह काली शुम्भ और निशुम्भ के युद्ध में दुर्गा के लताट से जन्म ग्रहण करने वाली है। ॥ ५ ॥ यह काली दुर्गा के ग्रद्धांश रूप वाली है और गुण तथा तेज से उसी के समान है। करोड़ सूर्यों की प्रभा को मुख्ट करने वाले परम पुष्ट जाज्वल्यमान और शरीर को धारण करने वाली होती है। ॥ ६॥ यह समस्त थन्य शक्तियों में प्रधान-वर और श्रधिकतम वलवती परा देवी है। ॥ ५ ॥ यह काली देवी कृष्ण की भक्त और तेज-गुण और विक्रम में कृष्ण के ही तुल्य होती है। इष्ण की निरन्तर भावना करने से यह काली देवी भी सनातनी कृष्ण होती है। ॥ ५ ॥ यह ग्रपने नि: इवास मात्र से ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का संहार करने के लिये समर्थ होती है। क्रीड़ा से तथा लोकों की रक्षा के लिते इसका दैत्यों के सास युद्ध होता था। जब यह ममिनत होती है तो पूर्ण परितुष्ट होकर धर्म-धर्थ-काम और मोक्ष को देने के लिये समर्थ हो जाती है। काली ब्रह्मा ग्रादि के द्वारा मुनि से-मनुगण और नटों के द्वारा स्तूयमान होती है। ॥ ६ । ६ । ।

प्रधानांशस्वरूपा च प्रकृतेश्च वसुन्धरा।

ग्राधारभूता सर्वेषां सर्व शस्यप्रसूतिका ॥६१॥

रत्नाकारा रत्नगर्भा सर्व रत्नाकराश्रया।

प्रजादिभिः प्रजेशैरच पूजिता वन्दिता सदा ॥६२॥

सर्वोपजीव्यरूपा च सर्वसम्पद्धिधायिनी ।

यथा बिना जगत् सर्व निराधारं चराचरम् ॥६३॥

प्रकृतेरच कला या यास्ता निबोध मनीरवर ।

यस्य यस्य च या पत्न्यस्ता सर्वा वर्गायामि ते ॥६४॥

स्वाहादेवी वह्निपत्नी त्रिषु लोकेषु पूजिता ।

यया विना हविदंत्तं न ग्रहीतु सुराः क्षमाः ॥६४॥

दक्षिगा यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्वत्र पूजिता ।

यया विना विश्वेषु सर्व कर्मच निष्फलम् ॥६६॥

स्वधा पितृ गां पत्नो च मुनिभिर्मनुभिर्नरैः। पूजिता पितृदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना ॥६७॥ स्वस्तिदेवी वायुपत्नी प्रतिथिश्वेषु पूजिता। स्रादानञ्च प्रदानञ्च निष्फलञ्च ययाविना ॥६८॥

वसुन्धरा देवी भी प्रकृति की प्रधानांश स्वरूप वाली होती है। यह सबकी धाधार भूता है ग्रीर समस्त प्रकार के शस्यों के प्रसव करने वाली है।।६१।। वसुन्धरा रत्नों की म्राकर (खान)—रत्न म्रपने मध्य में रखने वाली ग्रौर सब प्रकार के रत्नों के खानों का ग्राश्रय वाली है। यह प्रजा म्रादि से--प्रजा के ईशों के द्वारा सर्वदा पूजित एवं वन्दिन होती है ॥६२।। यह सबके उपजीव्य रूप वाली है और समस्त सम्पत्तियों के प्रदान करने वाली है। जिसके विना यह सम्पूर्ण चराचर जगत् निराधार स्रौर विना भ्राश्रय याला रहता है।।६३॥ हे मुनीस्वर ! इम प्रकृति देवी की जो-जो कलायें हैं उनको तुम भली भांति से समक्त ला। जिम-जिस की जो पत्नियाँ है उन सबका मैं तुम्हारे आगे अब वर्णन करता हूँ ॥६४॥ स्वाहा देवी जो है वह अंग्न देवकी पत्नी है और तीनों लोकों में पूजित होती है जिसके विना ग्रग्नि में दी हुई हिव को ग्रहण करने देवगण समर्थ नहीं होते हैं ।। ६५।। दक्षिणा देवी यज देवकी पत्नी है । दीक्षा सर्वेत्र समर्वित हुम्रा करती है जिसके ग्रमाव में विश्वों में सम्पूर्ण किया दुशा कर्म विना ाल वाला हुगा करता है ।। ६६।। स्वधा देवी पितृगण की पत्नी है। यह मुनि-ानु ग्रीर नरों के द्वारा समिवत होती है जिसके पितृगरा को समर्पित किया हुआ सम्पूर्णदान निष्फल हो जाता है अर्थात् इसके विना ग्रह्ण ही नहीं किया करते हैं। स्वस्ति देवी वायुदेव की पत्नी है तथा प्रत्येक विश्व में इसकी पूजा होती है। जिसके विना भादान भारीत् दान का ग्रहण करना भीर प्रदान ग्रयांत दान का देना सब फल से शून्य व्यर्थ हो जाता है ॥६७॥६८॥

पुष्टिगंरापतेः पत्नी पूजिता जगतीतले । यया विना परिक्षीरााः पुमांसो योषितोपि च ॥६६॥ यनन्तपत्नी तुष्टिश्च पूजितावन्दितासदा । यया विना न सन्तुष्टा सर्वेलोकाश्च सर्वतः ॥१००॥ ईशानपत्नी सम्पत्तिः पूजिता च सुरैनरैः।
सर्वे लोकादरिद्राश्च विश्वेषु च यया विना ॥१०१॥
र्ष्ट्रितः किपलपत्नी च सर्वेः सर्वेत्रपूजिता।
सर्वेलोका अधैय्यश्च जगत्सु च ययाविना ॥१०२।
यमपत्नीक्षमा साध्वी सुर्ज्ञाला सर्वपूजिता।
समुन्मत्ताश्चरुट्टाश्च सर्वेलोका ययाविना ॥१०३।
कीड़ाधिष्ठातृदेवी सा कामपत्नीरितःसती।
केलिकौतुकहीनाश्च सर्वेलोका ययाविना ॥१०४॥
सत्यपत्नी मती मुक्तः पूजिता जगतांप्रिया।
ययाविना भवेह्नोको बन्धुना रहितः सदा ॥१०४॥
मोहपत्नीदयासाध्वीपूजिता च जगत्प्रिया।
सर्वेलोकाश्च सर्वेत्र निष्ठुराश्च ययाविना ॥१०६॥

पुष्टि देवी गरा पित की पत्नी है पह जगती तल में पूजित होती है। इसके भूतल में पुमान लोग तथा स्त्रियाँ सभी पिर क्षीरा रहते हैं। 1881 तुष्टि देवी अनन्त देव की पत्नी है। यह सदा पूजित और सर्वत्र विन्दित होती है। जिसके विना सगस्त लोक सभी ओर सन्तुष्ट नहीं होते हैं। 1801 सम्पत्ति ईशान की पत्नी है जो सुर और नरों के द्वारा पूजित होती है जिसके अभाव में विश्वों में सब लोक दिर होते हैं। 1808। भृति कपिल देवकी पत्नी है जिसका सबके द्वारा सर्वत्र यजनार्चन किया जाता है। इसके न होने पर जगनों में सभी लोग घैंय घून्य हो जाया करते हैं जिस धैंय की जीवन में परम आवश्यकता है। 180२। क्षमा यमराज की प्रिय पत्नी है। यह वज़ी साध्वी और सुशील होती है और इसकी सभी लोग अर्चना किया करते हैं। इसकी सत्ता यदि जगती तल में न हो तो सभी लोग समुन्मत्त और रोष में भरे हुए रहा करते हैं। 180३। सती रित कामदेव की प्रारा प्रिया अतिसय अनुरागिरा पत्नी है जो केलि कीड़ा की अधिष्टात्री देवी होती है। इसका अस्तित्व संसार में न हो तो फिर सभी लोग कामकेलि के कौतुक से रहित होकर व्यर्थ हो जावें। 180४। सती मुक्ति सत्य देव की प्रिय पत्नी है जो

जगतों की घ्रत्यन्त प्रिय एवं परम पृजित होती है इसके न होने पर लोक सह वन्युता के भाव से रहित हो जाता है ।।१०४।। दया मोह महाराज की ग्रांत बल्लभा पत्नी है। यह भी परम साधु वृत्ति वाली संसार की प्यारी ग्रीर समिवत है। इसके बिना तो समस्त लोक बहुत ही सर्वत्र निष्ठुर ग्रीर क्रूर हो जाया करते हैं। इसकी संसार में महती ग्रांवश्यकता है।।१०६।।

पुण्यपत्नी प्रतिष्ठा सा पुण्यक्ष्या च पूजिता।
यया विना जगत् सर्वं जीवन्मृतसमं मुने । १०७॥
एकर्मपत्नी कीत्तिश्चधन्यामान्या च पृजिता।
ययाविना जगत् सर्वं यशोहीनंमृतं यथा। १०८॥
क्रिया उद्योगपत्नी च पूजिता सर्वसङ्गता।
ययविना जगत् सर्वं मुच्छन्नमिव नारद ॥१०६॥
ग्राथम्पत्नी मिथ्यासा सर्वधूतौं चपूजिता।
ययाविनाजगत् सर्वमुच्छन्नविधिनिर्मितम्।।११०॥
सत्ये ग्रदशेनाया च त्रेतायां सूक्ष्मरूपिग्री।
ग्रद्धावयवरूपा च द्वापरे संवृता हि या।।११९॥
कलौमहाप्रगत्भा च सर्वत्र व्यापिकारगात्।
कपटेन समं भ्राता भ्रमत्येव गृहे गृहे ।।१४२॥

प्रतिष्ठा पुण्य देव की प्राण प्रिया पत्नी है। यह भी पुण्य रूप वाली श्रीर पृजित होती है। हे भूने ! इसके ध्रभाव में तो यह सारा जगत जीवित रहना हुआ। भी मत के समान ही होता है। १९०७।। कीत्ति देवी सुकर्म की पत्नी है। यह परम धन्य-मान्य ग्रीर श्रत्यन्त पूजित होती है। इसके बिना सम्पूर्ण जगती तल यश से हीन एक मृत की भाँति ही रहा करता है। जिसकी संसार में कीत्ति ही कुछ नहीं है उसका जीवन कुछ भी नहीं। उससे मृत हो जाना ही श्रच्छा है। १०००। किया उद्योग की प्राण वरक्ष मा है। यह भी पूजित श्रीर सर्वसङ्गना होती है। हे नारद! इसके श्रभाव में तो यह सम्पूर्ण जगत उच्छित्र की भाँति ही रहा करता है। जब कोई क्रिया ही नहीं होती है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। सभी कुछ क्रिया के द्वारा ही होता है। १९०६।।

मिथ्या ग्रवर्म की पत्नी है। यह सभी घूर्त मानवों के द्वारा समाहत एवं पूजित होती है। इसके बिना सारा विधि के द्वारा विनिर्मित भी समुच्छिन्न सा रहता है।।११०।। यह मिथ्या देवी सत्य युग में तो दर्शन रहित थी ग्रथीत् कहीं भी इसका दर्शन नहीं होता था। त्रता युग में यह देवी बहुत ही सूक्ष्म रूप में कहीं-कहीं दिखलाई देने लगी थी। द्वापर युग में ग्रह देवी बहुत ही सूक्ष्म रूप में कहीं-कहीं दिखलाई देने लगी थी। द्वापर युग में ग्रह इया करती थी। इस कलियुग में तो इसका रूप महान् प्रगत्म हो गया है ग्रीर सर्वत्र व्यापक सी है। यह ग्रपने भाई कपट को साथ लेकर घर-घर में खूब स्वच्छन्दता पूर्वक अमगा करती है।।१११-११२।।

शान्तिलंज्जा च भार्यों द्वे सुशीलस्य च पूजिते। याभ्यां विना जगत् सर्वमुन्मत्तमिव नारदे ॥११३॥ ज्ञानस्य तिस्रो भार्योश्च बुद्धिर्मेधा स्मृतिस्तथा। याभिविना जगत् सर्वं मूलं मृतसम सदा ॥११४॥ मूर्तिश्चधर्मपत्नी सा कान्तिरूपा मनोहरा। परमात्मा च विश्वीवानिराधाराययाविना ॥११४॥ सर्वत्रशोभारूपा च लक्ष्मोमूर्तिमतीसती । श्रीरूपामूर्तिरूपा च मान्या धन्या च पूजिता ॥११६॥ कालग्निरुद्रपत्नीचनिद्रासासिद्धयोगिनाम् । सर्वलोकाः समाच्छन्ना मातायोगेनरात्रिषु ॥११७॥ कालस्य तिस्रो भार्याश्च सन्ध्या रात्रिदिनानि च। यामिविना विधात्रा च संख्यां कत्तुं न शक्यते ॥११६॥ क्षुत्पिपासेलोभभार्योधन्येगान्येचप्जिते । याभ्यांव्याप्तंजगत् क्षोभयुक्तंचिन्तितमेवच ॥११६॥ प्रभाचदाहिकाचैय द्व भार्य्यतेजसस्तथा । याभ्यांविनाजगत्स्रष्टुं विधाता च न हीरबर ।।१२०।। कालकन्येमृत्युजरेप्रज्वरस्य प्रिये प्रिये। याम्यांजगत् समुच्छन्नं विधात्रानिर्मितेविधौ ॥१२१॥

मुशील की दो पत्नियाँ हैं जिन का शुभः नाम शान्ति श्रीर लज्जा है। यह दोनों ही पूजित होती हैं। हे नारद ! इन दोनों के ध्रभाव में यह समन्त जगतीतल उन्मत्त की भाँति हो जाता है।।११३।। ज्ञान की तीन भार्या हैं जिनका नाम बुद्धि-मेघा ग्रीर स्मृद्धि हैं। इन तीनों के बिना यह जगत् सदा महामूढ़ श्रीर मृत के तुल्य ही हो जाता है।११४। मूर्ति वर्म की पत्नी है, वह कान्ति रूप वाली परम मनोहर है जिसके बिना परमात्मा ग्रीर ये विद्वों के समूह सब निराधार ही हो जाते हैं ।।११४।। मूर्तिमती सतीलक्ष्मी सर्वत्र शोभा के रूप वानी है, यह श्री रूगा ग्रीर मूर्तिरूपा महा मान्य एवं परम घन्य श्रौर पूजित है ॥११६॥ निद्रा कालान्नि नाम वाले रुद्रदेव की पत्नी है जोकि सिद्धयोगियों को होती है। माया योग से समस्त लोक रात्रियों में समाच्छन्न होते हैं ।।११७।। काल की तीन भार्या हैं जिनक़े नाम सन्ध्या-रात्रि श्रीर दिन हैं जिनके बिना विधाता के द्वारा सन्ध्या नहीं की जा सकती है ।।११८।। क्षुत् (भूख) ग्रीर पिपास (प्यास) ये दोनों लोभ महाराज की पत्नियाँ हैं। ये दोनों धन्य स्त्रीर मान्य तथा पूजित हैं। इनके द्वारा यह जगत् व्याप्त है - क्षोभ से युक्त है ग्रौर चिन्तित भी रहता है ।।११६।। तेज की भी प्रभा और दाहिका ये दो पत्नियाँ हैं, इन दोनों के श्रभाव में विधात। भी इस जगत् का सृजन करने में समर्थ नहीं होता है 118२०। काल कत्या और मृत्यु जटा ये प्रज्वर की परम प्रिय पत्नियाँ हैं जिनसे यह जगत् समुच्छिन्न हो रहा है जोिक विधाता के द्वारा निर्मित विधि में है ॥१२१॥

निद्रा कन्या च तन्द्रा सा श्रीतिरन्या स्किशिये।
याभ्यां व्याप्तं जगत् सर्वं विधिगुत्रविधेविधौ ॥१२२॥
वैराग्यस्य च द्व भार्ये श्रद्धा भिक्तश्च पूजिते।
याभ्यां शश्वत् जगत सर्वं जीवन्मुक्तिमिदं मुने ॥१२३॥
अदितिर्देवमाता च सुरभिश्च गवां प्रसूः।
दितिश्च दैत्यजननी कदूश्च विनता दनुः॥१२४॥

उपयुक्ताः मृष्टिविधौएताश्चप्रकृतेः कला । कलाश्चान्याः सन्तिबह्वचस्तासुकाश्चिन्निबोधमे ॥१२४॥ रोहिगोचन्द्रपत्नीच संज्ञा सूर्य्यस्यकामिनी । शतरूग मनोभाष्या शचीन्द्रस्यच गेहिनी ॥१२६॥

निद्रा कन्या तन्द्रा और अन्या प्रीति ये दोनों सुख की प्रियायें हैं जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हा रहा है जोकि विधि पुत्र विधाता की विधि में हैं 1१२२। वैराग्य की भी दो भार्यायें हैं जिनके नाम श्रद्धा और भक्ति हैं। ये दोनों जगत् में परम पूजित हैं। हे मुने! इन दोनों के द्वारा यह सम्पूर्ण जगती तल जीवनन्मुक्त होता है।।१२३।। अदिति देवगण की माता है और गोओं की जननी सुरिभ है। दिति नाम धारिणी दैत्यों की माता है तथा कद्र और विनितादनु हैं।।१२४।। इस सुव्टि की विधि में ये सब प्रकृति की कलायें उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकृति की बहुत सी कलायें हैं, उनको भी मुभसे तुम समभ लो ।।१२५।। रोहिणीचन्द्र देव की पत्नी है और संज्ञा सूर्यदेव की कामिनी है। शतरूपा मनु की भार्या है तथा इन्द्र की गेहिनी शची हैं।।१२६।।

तारावृहस्पतेभिया विशिष्ठस्याप्यरुग्धती।

ग्रहत्या गोतमश्री साप्यनस्यात्रिकामिनी।।१२७॥

देवहूती कदंमस्य प्रसूतिदंक्षकामिनी।

पितृणां मानसी कन्या मेनका साम्बिकाप्रसूः।।१२८॥

लोपामुद्रा तथाहूती कुवेरकामिनी तथा।

वरुणानी यमश्री चबलेविन्ध्यायलीति च ॥१२६॥

कुन्तीचदमयन्तीच यशोदादेवकीसती।

गान्धारीद्रौपदीशैव्या सावित्रीसत्यवत्त्रिया।।१३०॥

वृषभानुप्रियासाध्त्री राधा माता कलावती।

मन्दोदरीच कौशल्या सुभद्राकैटभीतथा।।१३१॥

रेवती सत्यभामाच कालिन्दी लक्ष्मणातथा।

जाम्वती नाग्नजिती मित्रविन्दातथापरा।।१३२॥

लक्ष्मगारुक्मिगासीतास्वयंलक्ष्मीः प्रकीत्तिता । कलायोजनगन्धाचव्यासमातामहासती ॥१३३॥

सुर गुरु वृहस्पति की भार्या का नाम तारा देवी है। असिष्ठ की पत्नी अरुन्धती है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या है। अत्रि की पत्नी अनुसूया नाम वाली है। ११९७।। देवहूति नाम वाली कर्दम की पत्नी है तथा दक्ष की पत्नी प्रसूति नाम धारिए।। है, पितृगए। की मानसी कन्या मेनका अम्बक्ता प्रसू है। १२८।। लोपामुद्रा तथा आहूति कुवेर की कामिनी है। यम की वरुए।।नी है और राजा बली की पत्नी विन्ध्यावली है। १२६।। कुन्ती-दमयन्ती - यशोदा-सती देवकी-गान्धारी-द्रौपदी - शैव्या-सत्यवान की प्रिया सावित्री-वृषभानु की साध्वी प्रिया कलावती जो राधा की माता हैं-मन्दोदरी - कौशल्या - सुभद्रा - कैटभी-रेवती-सत्यभामा-कालिन्दी-लक्ष्मणा-जाम्बवती-नाग्निती तथा अपरामित्रविन्दा-लक्ष्मणा-सुवितरणी-सीता और स्वयं लक्ष्मी - योजनगन्धा-और महासती - व्यास की माता-ये सब कलायें प्रकीत्तित की गई हैं।।१३०-१३३।।

बाग्णपुत्री तथोषाच चित्ररेखाच तत्सखी।
प्रभावती भानुमती तथा मायावती सती ॥१३४॥
रेगुकाच भृगोर्माता हिलमाताच रोहिग्गी।
एकानंशाचदुर्गासा श्रीकृष्ण भगिनी सती ॥१३४॥
बह्वयः सन्ति कलाश्चैवं प्रकृतरेव भारते।
यायाश्च ग्रावदेव्यस्ताः सर्वश्चि प्रकृतेःकला ॥१३६॥
कलाशांशमुद्भूताः प्रतिविश्वेषु योषितः।
योषितामपमानेन प्रकृतेश्चाराभवः॥१३७॥
ब्राह्मग्री पूजिता येन पितपुत्रवती सती।
प्रकृतिः पूजिता तेन वस्त्रालङ्कारचन्दनै ॥१३६॥
कुमारी चाष्टवर्षीया वस्त्रालङ्कारचन्दनैः।
पूजितायेन विग्रस्य प्रकृतिस्तेन पूजिता ॥१३६॥

सर्वाः प्रकृतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । सत्वांशाक्वोत्तमाः ज्ञेयाःसुशीलाक्ष्य पतिव्रताः ॥१४०॥

वागा की पुत्री उषा, उसकी सखी चित्ररेखा-प्रभावती-भानुमती-सती माया वती-भृगु की की गता रेगुका श्रीर हलधर की जननी रोहिणी श्रीर एकानंशा की दुर्गा सती श्रीकृष्णा की भगिनी हैं। इस प्रकार से भारत में प्रकृति देवी की बहुत-सी कलाएँ हैं। जो-जो ग्राव देवियाँ हैं वे सब प्रकृति की कलाएँ भारत में हैं। १३४-१३६।। इस तरह प्रति विश्वों में कला के ग्रंशांश से समद्भूत गोषित हैं। इन गोषितों का ग्रंपमान करने से प्रकृतिदेवी का ही पराभव होता है। १३७। जिसने सती पित श्रीर पुत्र वाली श्राह्मणी की पूजा की है, उसने वस्त्र-श्रलङ्कार श्रीर चन्दन से प्रकृति देवी की पूजा करली है। १३८। जिस किसी ने ग्राठ वर्ष की श्रवस्था वाली कुमारी का वस्त्रालङ्कार श्रीर चन्दन के द्वारा श्रचन किया है जोकि कुमारी किसी विप्र की हो उसमें निश्चय ही प्रकृति देवी की पूजा करली है। १३६॥ यह सब प्रकृति से समुत्पन्न होने वाली है श्रीर उत्तम-मध्यम तथा श्रधम तीन प्रकार की श्रीणियों वाली हैं। जो प्रकृति के सत्व के ग्रंश से समुत्पन्न हैं वे उत्तम हैं। ये सुशील श्रीर पतिव्रता जानने के योग्य होती हैं। १४०॥

मध्यमा रजसश्चांशास्ताश्च भोग्याः प्रकर्तिताः।
सुखसम्भोगवत्यश्च स्वकार्यंतत्पराः सदा ॥१४१॥
ग्रथमास्तमपश्चांशा ग्रज्ञातकुलसम्भवाः।
दुर्मुखाः कुलटा धूर्ताः स्वनन्त्राः कलहित्रयाः॥१४२॥
पृथिच्यां कुलटायाश्च स्वर्मे चाप्सरसांगर्णाः।
प्रकृतेस्तमसश्चांशाःपु श्चल्यःपरिकीर्त्तिताः ॥१४३॥
एवं निगदितं सवं प्रकृतेः परिकीर्त्तंनम्।
ताः सर्वाः पूजिताः पृथ्व्यां पुण्यक्षेत्रेचभारते ॥१४४॥
पूजिता सुरथेनादौ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी।
दितीये रामचन्द्रेसा रावसास्य बधार्थिना ॥१४४॥

तत्पश्चात् जगतां माता त्रिषु लोकेषु पूजिता। जातादौ दक्षपत्न्याञ्च निहन्तुं दैत्यदानवान् ॥१४६॥

जो मध्यम श्रेगी की हैं वे रजके ग्रंश से उत्पन्न होने वाली प्रकृति की कलाएँ हैं। ये भोगने के योग्य कही गई हैं। ये सब सुख से सम्भोग करने वाली हैं ग्रीर सर्वदा अपने कार्य में तत्पर रहने वाली होती हैं। १४१।। जो ग्रधम श्रेगी की प्रकृति की कला हैं, वे उसके तम के ग्रंश से समुत्पन्न होने वाली होती हैं। इनका कुल ग्रीर जन्म ग्रज्ञात होता है। ये दुर्मु खा-कुलटा-घूर्ता-कलह के साथ प्यार करने वाली ग्रीर स्वतन्त्र होती हैं। १४२।। पृथिवी में कुलटा ग्रीर स्वर्ग में ग्रप्सराग्रों का समूह ये सब प्रकृति देवी के तम के ग्रंश से समुद्भूत होने वाली हैं जो प्रायः पुरुवली कही गई हैं। इस प्रकार से सम्पूर्ण प्रकृतिदेवी का परिकीर्त्त किया ग्या है। ये सभी पुण्य क्षेत्र भारत में पृथ्वी में पूजित होती हैं। १४३-१४४।। ग्रादि में सुरथ के द्वारा दुर्गों के नाश करने वाली दुर्गा पूजी गई थी। दूसरे में रावण के वध करने की इच्छा वाले श्री रामचन्द्र के द्वारा इसकी पूजा की गई थी।।१४५।। इसके पश्चात् यह समस्त जगत् की माता फिर तीनों लोकों में पूजित हुई है। ग्रादि में यह दैत्य ग्रीर दानवों का निहनन करने के लिये प्रजापति दक्ष की पत्नी में समुत्पन्न हुई थी।।१४६॥

ततो देहं परित्यज्य यज्ञे भर्त् श्च निन्दया।
जज्ञे हिमवतः पत्न्यां लेभे पशुपति पतिस् ॥१४७॥
गगोशश्च स्वयं कृष्णः स्कन्दो विष्णुकलोद्भवः।
बभूवतुस्तौ तनयौ पश्चात्तस्याश्चनारदः॥१४६॥
लक्ष्मीमंङ्गलभूपेन प्रथमे परिपूजिता।
त्रिषुलोकेषु तत्पश्चात् देवतामुनिमानवैः॥१४६॥
सावित्री चापि प्रथमे भक्त्या च परिपूजिता।
तत्पश्चात् त्रिषुलोकेषु देवतामुनिमानवैः॥१४०॥
श्चादौ सरस्वती देवी ब्रह्मगा परिपूजिता।
तत्पश्चात् त्रिषु लोकेषु देवतामुनिमानवैः॥१४०॥

प्रथमे पूजिता राया गोलेके रासमण्डले।
पौर्णमास्यां कात्तिकस्य कृष्णेनपरमात्मना ॥१५२॥
गोपिकाभिश्र गोपैश्च बालिकाभिश्च बालकै:।
गवां गर्णै:सुरग्णैस्तत्पश्चात्माययाहरे ॥१५३॥
तदा ब्रह्मादिभिदेवेमुं निभिमंनुभिस्तथा।
पुष्पधूपादिभिभंक्त्या पूजिता वन्दिता सदा ॥१५४॥

इसके प्रनन्तर फिर इसने श्रपने देह का त्याग कर दिया था जोकि श्रपने स्वामी की निन्दा के कारण से दक्ष के यज्ञ में ही किया था। फिर इसने हिमवान के यहाँ उसकी पत्नी में अपना जन्म ग्रहण किया था और पशुपति शिव को अपना पति बनाया था ।। १४७।। श्रीर गरोश स्वयं कृष्णा थे ग्रौर स्कन्द विष्णु की कला से जन्म लेने वाले थे। ये दोनों हे नारद ! पीछे, उसके पुत्र हुये थे ।।१४८।। लक्ष्मी का सबक्षे प्रथम में मङ्गल भूप ने पूजन किया था। इसके अनन्तर फिर तीनों लोकों में देव-मुनि ग्रीर मानवों के द्वारा लक्ष्मी का अर्चन किया जाता है ॥१४६॥ सावित्री भी प्रथम में भक्ति भाव के साथ पूजी गई थी। इसके ग्रनन्तर देव-मूनि-मानवों के द्वारा तीनों लोकों में इसका पूजन किया जाता है ।।१५०।। स्रादि में सरस्वती देवी की श्रर्चना ब्रह्मा के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात् फिर सभी देव-मुनि श्रौर मानवों के द्वारा सरस्वती देवी की तीनों भुवनों में पूजा की जाती है।।१५१।। प्रथम काल में श्री राधा का ग्रर्चन गोलोक धाम के रास मण्डल में परमात्मा श्रीकृत्गा के द्वारा कार्त्तिक मास की पूर्िंगमा के दिन किया गया था। इसके पश्चात् गोपिका-गोप-बालिका बालक-गौग्रों के गरा सुरों का समुदाय तथा हरि की माया से ब्रह्मा श्रादि देव-मुनि मण्डल ग्रौर मनुगरा के द्वारा पुष्प-धूप ग्रादि पूजन के उपच।रों से भक्ति भाव पूर्वक श्री राघा सर्वदा पूजित एवं वन्दित हुई हैं।।१५२-१५४॥

पृथिव्यां प्रथमे देवी सयज्ञे न च पूजिता। शङ्करेगोपदिष्टेन पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥१५४॥ त्रिषु लोकेषु तत्पश्चादाज्ञा परमात्मनः ।
पृष्पयूपादिभिर्भवत्या पूजिता मुनिभिः सुरैः ॥१५६॥
कला या याः सुसंभूता पूजितास्ताश्च भारते ।
पूजिताग्रामदेव्यश्च ग्रामे च नगरे मुने ॥१५७॥
एवं ते कथितं सवं प्रकृतेश्चरितं शुभम् ।
यथागमं लक्ष्ण्ख्य कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥१५८॥

पृथ्वी में यह देशी प्रथम काल में क्षियज्ञ के द्वारा पूजित हुई है ग्रीर शङ्कर के उनदेश से पुण्य क्षेत्र भारत में पूजा की गई है ।११५१।। इसके अनन्तर तीनों लोकों में परमात्मा की ग्राज्ञा से मुनिगए। ग्रीर देवों के द्वारा भक्तिभाव पूर्वक इसकी पूजा की गई। इसके ग्रचंक के लिये पुष्प घूप ग्रादि सभी उपचार काम में लिये गये थे।।१५६।। जोजों भी प्रकृति की कलाएँ समृत्पन्न हुई हैं वे सभी भारत में पूजित हुई हैं। हे मुने! नगर ग्रीर ग्राम में ग्राम देवियाँ पूजित हुई हैं।।१५७।। इस प्रकार से मैंने यह सम्पूर्ण प्रकृति का चरित विस्तार पूर्वक तुमको बता दिया है, जोकि परम शुभ है। जैसा कि ग्रागर में कहा गया है इन सब का लक्षण ग्रीर स्वरूप सभी वर्णित कर दिया गया है। ग्रब ग्रागे तुम मुभसे क्या श्रवण करने की इक्छा रखते हो?॥१६८।।

## १३-देवदेव्युत्पत्ति।

समासेन श्रुतं सर्वं देवीनां चरितं विभो !
विबोधनाय बोधस्य व्यासेन वक्तुमहंसि ॥१॥
सृष्टिराद्या सृष्टिविधो कथमाविबंभूव ह ।
कथं वा पञ्चधा भूता वद वेदविदावर ॥२।
भूता या याश्च कलया तया त्रिगुण्या भवे ।
व्यासेन तासां चरितं श्रोतमिच्छामि साम्प्रतम् ॥३॥

तासां जन्मानुकथनं ध्यानं पूजाविधि परम्।
स्तोत्रं कवचमैश्वर्यशौर्यांवर्णय मङ्गलम् ॥४॥
नित्यात्मा च नभो नित्यं कालो नित्यो दिशो यथा,।
विश्वेषां गोकुलं नित्यं नित्यो गोलोक एव च ॥४॥
तदेकदेशो वैकुण्ठो लम्बभागः स नित्यकः।
यथैव प्रकृतिर्नित्या ब्रह्मलीना सनातनी ॥६॥
यथाग्नौ द।हिका चन्द्रे पद्मे शो भाष्रभारवौ।
शश्च सुक्ता निभन्नासात्याप्रकृतिरात्मनि ॥७॥

इस म्रध्याय में देव-देवी की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। नारद जी ने कहा-हे विभो ! संक्षेप से मैंने देवियों का शुभ चरित सम्पूर्ण सुना लिया है। व्यास देव वोध के विशेष बोधन के लिये जो कहा है ग्रब उसे कहने के योग्य होते हैं।।१।। इस सृष्टि की विधि में सब से प्रथम होने वाली ग्राद्या सृष्टि कैसे हुई थी। हे वेदों के ज्ञाताग्रों में परम श्रेष्ठ ! वह सुष्टि पाँच प्रकार की फिर कैसे हो गई थी - यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिये। इस संसार में तीन गुर्गों वाली उस कला के द्वारा जो-जो हुई थी वह सब कहिये। व्यास देव ने उनका चरित सब वर्णन किया है। मैं श्रब उसे श्रवरण करना चाहता हुँ ।। २-३।। उन सबका जन्मानुकथन-ध्यान ग्रौर परम समर्चनकी विधि-स्तोत्र-कवच-ऐश्वयं ग्रौर मङ्गन शौर्य सब का वर्णन करने का अनुप्रह करियेगा ।।४।। श्री नारायण ने कहा— देखो---यह भ्रात्मा नित्य है, श्राकाश नित्य है, काल नित्य है भ्रौर ये दिशायों भी नित्य हैं। विश्वों में गोलोक धाम नित्य है।।।। उसका एक भाग लम्बभाग वाला वैकुण्ठ नित्य है। उसी भाँति ब्रह्म में लीन हो जाने वाली यह सनातनी प्रकृति भी नित्य है।।६।। जिस प्रकार से धिन में दग्ध कर देने वाली दाहिका शक्ति है तथा चन्द्र-रिव श्रीर पद्म में प्रमा श्रीर शोभा है जोकि शस्वत् युक्त ही रहती है, उसी भाँति से उसी के समान यह प्रकृति है जीकि ग्रात्मा में रहती है।।७॥

विना स्वर्णं स्वर्णंकारः कुण्डलं कर्त्तुं मक्षमः ।
विनानृदा कुलालोहि घटंकत्तुं न हिश्वरः ।। द।।
न हि क्षमस्तथा ब्रह्म सृष्टि स्रष्टुं तया विना ।
सर्वशिक्तस्वरूपासातयाचशिक्तमान्सदा ।। ६।।
ऐश्वर्थ्यंवचनः शक च तिः पराक्रमवाचकः ।
नत्स्वरूषा तयोदित्रीयासाशिकः प्रकीतिता ।। १०।।
समृद्धिबुद्धिसम्पत्तियशसां वचनो भगः ।
तेन शिक्तभंगवती भगरूपा च सा सदा ।। ११।।
तया युक्तः सदात्मा च भगवांस्तेन कथ्यते ।
स च स्वेच्छामयः कृष्णः साकारश्च निराकृतिः ।। १२।।
तेजोरूपं निराकारं ध्यायन्ते योगिनः सदा ।
वदन्ति ते परं ब्रह्म परमात्मानमीश्वरम् ।। १३।।
श्रहष्टं सर्वषद्कारं सर्वज्ञं सर्वभाषकम् ।। १४।।
सर्वदं सर्वष्ट्यान्तमारूपं सर्वभोषकम् ।। १४।।

स्वर्ण के ग्रभाव में कितना ही निर्माण की कला में कुशन क्यों हों स्वर्णकार उसका कुण्डल बनाने में ग्रसमर्थ रहना है प्रौर कुम्हार मिट्टी के बिना घट की रचना करने के कार्य में सर्वदा ग्रसमर्थ होता है। इसी तरह से उस प्रकृति के बिना ब्रह्म इस जगतीतल की रचना करने के कार्य में सामर्थ्यहीन होता है। वह प्रकृति देवी सम्पूर्ण प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न स्वरूप वाली है ग्रौर उसी के साथ सर्वदा ब्रह्म परमात्मा शक्ति वान होता है। १८-६।। "शक्" यह वर्ण ऐश्वर्य का वाचक होता है ग्रौर 'ति'—यह वर्णपराक्रम के ग्रथं को प्रकट करने वाला है। इन दोनों ऐश्वर्य श्रौर पराक्रम के स्वरूप वाली तथा इन दोनों को प्रदान करने वाली जो है वही 'शक्ति'—इस शुभ नाम से कही गई है।।१०।। समृद्धि-वृद्धि-सम्पति श्रौर यश इन चार ग्रथों का प्रकट करने प्राला 'भग' यह शब्द होता है। इससे युक्त शक्ति भगवती है ग्रौर वह स्वयं सदा भग हप वाली है।।११।।

उस से समन्वित रहने वाले सदात्मा भगवान् इस शुभ एवं सुन्दर नाम से कहें जाया करते हैं। वह स्वेच्छामय श्रीकृष्ण हैं जो सुन्दर श्राकार से युक्त हैं श्रोर बिना श्राकार वाले निराकार भी हैं।।१२।। जो तेज के स्वरूप वाले हैं वह निराकार हैं प्रथात् तेजमय तो हैं किन्तु उनके कोई श्रन्य पुरुष देह के भाँति श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग नहीं होते हैं। ऐसे निराकार का योगी जन सर्वदा ध्यान किया करते हैं। वे लोग उसी को परब्रह्म-परमात्मा श्रोर ईश्वर कहा करते हैं। वह श्ररुप्ट-सर्वषट्कार-सर्वज श्रीर सभी का कारण है, सब कुछ का प्रदान करने वाला है—रूपरहित है श्रोर इस जगत् के समस्त पदार्थों के ही रूप वाला है श्रर्थात् यह चराचरमय समस्त जगत् ही उसका ही एक रूप है। सब का पोषण करने वाला है।।१३-१४।।

वैष्णवास्तं न मन्यन्ते तद्भक्ताः सूक्ष्मदिश्वनः। वदन्तीति कस्य तेजस्नेचतेजस्विनं विना ॥१४॥ तेजोमण्डलमध्यस्थं ब्रह्मतेजस्वनं परम्। स्वेच्छामयं सर्वरूपं सर्वकारगाकारगाम् ॥१६॥ श्रतीवसुन्दरं रम्यं बिस्रतं सुमनोहरम्। किशोरवयसं शान्तं सर्वकान्त परात्परम् ॥१७॥ नवीननीरदाभासं रासैकश्यामसुन्दरम्। शरनमध्याह्नपद्मौयशोभामोचनलोचनम् ॥१८॥ मुक्तासारविनिन्दैकदन्तपङ्क्तिमनोहरम्। मयूरपुच्छचूड्ख मालतीमाल्यमण्डितम् ॥१६॥ स्नसं सस्मितं शश्वद्भक्तानुग्रहकातरम्। ज्वलदग्निविशुद्धैकपीतांशुकसुशोभितम् ॥२०॥ द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितम्। सर्वाधारञ्च सर्वेशं सर्वशक्तियुतं विभूम् ॥२१॥ सर्वें इवर्ये प्रदं सर्वं स्वतन्त्रं सर्वमंगलम्। परिपूर्णतमं सिद्धं सिद्धिदं सिद्धिकारणम् ॥२२॥

वैष्णाव गए। सुक्ष्म दर्शी उसके परमभक्त उसका ऐसा स्वरूप नहीं माना करते हैं। उनका कथन सपुक्तिक है कि जो निराकारवादी परब्रह्म परमात्मा को बाकार से रहित तेजोमय मानते हैं तो यह भी उन्हें बताना चाहिये कि वह किसी तेजस्वी महापुरुष के बिना यह किसका तेज है क्योंकि तेज ही है तो उसका ब्राधार कोई तेजस्वी भी अवस्य ही होना चाहिये। गुएा तो गुएा के विना होता ही नहीं है ।। १ ४।। इनका कथन इस प्रकार से हैं कि माना वह एक तेज का मडण्ल है किन्तु उस मण्डल के मध्य में स्थित परब्रह्म जोकि तेजस्वी है वह स्थित है। बही स्वेच्छामय-सर्वरूप-सबके कारणों का भी कारण है।।१६।। वह तेजस्वी श्रत्यन्त श्रनुपम सौन्दर्य वाला-परम रम्य वयु को धारण करने वाला-मनोहर-किशोर भ्रवस्था से युक्त-ग्रतिशान्त रूप वाला-सबका स्वामी-ग्रीर पर से भी परतम है ।।१७॥ वह वैष्णवों का पर ब्रह्म नवीन नीरद (मेघ) के समान स्थाम वर्ण वाला तया रासलीलानुरागी एक इमाम सुन्दर है। उसके नेत्र दारत्काल के मध्याह्न में पद्मों के समुदाय की शोभा को मोचन करने वाले परम सुन्दर हैं।।१८।। अति सुरम्य मोतियों के सार को भी उसकी दाँतों की मञ्जूल पङ्क्ति हेचकर देने वाली है। वह मोर की पंख को चूड़ा में रखने वाला भीर मालती लता के पुष्भें की मालाभों से मण्डित है।।१६।। उस वैष्णवों के श्री कृष्ण रूपी परब्रह्म की बड़ी सुन्दर नासिका है और सर्व हासन्द मुस्कान से समन्वित रहने वाला है। सदा वह अपने भक्त जनों के ऊपर मनुग्रह करने के लिये कातर (उतावला) रहा करते हैं। जलती हुई ग्रिग्न के समान परम विशुद्ध वस्त्र ग्रर्थात् पीताम्बर की शोभा से सम्पन्न है ॥२०॥ वह दो भुजाग्नों वाला है---मुरली हाथ में घारण करने वाला ग्रीर रत्न जटित ग्राभरणों से विभूषित-सबका ग्राधार-सब का ईश-सम्पूर्ण शक्ति समुदाय से समन्वित भ्रोर व्यापक है ।।२१॥ वह समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों का दाता-सर्व-परम स्वतन्त्र- सर्व मङ्गल रूप - परिपूर्णतम-स्वयं सिद्ध-सिद्धियों के प्रदान करने वाले और सिद्धियों के कारण स्वरूप हैं।।२२।।

ध्यायन्ते बैष्ण्। शह्वद्वरूपं सनातनम् । जन्ममृत्युजराव्याधिशोकभीतिहरं परम् ॥२३॥ ब्रह्मणो वयसा यस्य निमेप उपचर्यते स चात्मा परमं ब्रह्म कृष्ण इताभिधोयते ॥२४॥ कृषिस्तद्भित्वचनो नश्च तहास्यशचकः । भिवतदास्यप्रदाता यःसकृष्णः परिकीत्तिताः ॥२४॥ कृषिश्च सर्ववचनो नकारो वीजवाचकः । सर्व वीजं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधोयते ॥२६॥ ग्रसंख्यब्रह्मणां पातेकालेऽतीतेऽपिनारद । यद्गुणानांनास्तिनाशस्तत्समानोगुणोनच ॥२७ स कृष्णः सर्वसृष्टचादौ सिसृक्षुरेक एव च । सृष्टचौन्मुखस्तदंशेन कालेनप्रेरितः प्रमु ॥२६॥

वैष्णव गण निरन्तर इस प्रकार के स्वरूप वाले जन्म-मृत्यु-जरा-च्याधि-शोक-भय सबके हरण करने वाले परम सनातन का घ्यान किया करते हैं ।।२३।। ब्रह्मा की पूर्ण श्रवस्था उसका एक निमेष समय होता है । वह श्रात्मा परब्रह्म कृष्ण-इस ग्रुभ नाम से कहे जाते हैं ।।२४।। 'कृषि'— यह शब्दांश उसकी भिक्त के श्रथं का वाचक होता है श्रौर न'—यह वर्ण उसके दाध्य श्रथं को प्रकट करने वाला है। जो भिक्त श्रौर दास्य भाव के प्रदान करने वाला है, वह 'कुष्ण'—इस ग्रुभ नाम से कहा गया है ।।२१।। 'कृषि'—यह सबका वाचक है श्रौर नकार बीज के श्रथं का वाचक होता है। जो सबका बीज स्वरूप परब्रह्म है वह 'कृष्ण'—इस नाम से कहा जाता है।।२६।। हे नारद! श्रसंख्य ब्रह्माश्रों के पात का समय व्यतीत हो जाने पर भी जिसके गुण गणों का कभी नाश नहीं होता है श्रौर गुणागण से वह उन्हीं के समान होता है।।२७।। वह कृष्ण समस्त की सृष्टि के श्रादि में एक ही सृजन करने की इच्छा वाला है। उसके श्रंश स्वरूप काल के के द्वारा प्रेरित प्रभु सृष्टि का सृजन करने के लिये उन्मुख होते हैं।।२६।। स्वेच्छामयःस्वेच्छयाचिद्वधारूपोवभूवह ।
स्त्रीरूपावामभागांशादिक्षरागंशःपुम न्स्मृतः :।२६।।
श्रतीवसुन्दरींशान्तांसस्मितांवक्रलोचनाम् ।
बिह्नगुद्धांशुकाधानां रत्नभूषराग्नूषिताम्।।३०॥
शश्वचक्षुरुवकोर।भ्यांपिवन्तींसन्ततंमुदा ।
कृष्रास्यमुखचन्द्रश्चचन्द्रकोटिविनिन्दितम् ॥३१॥
हिष्टमात्रं तथा सार्द्धं रासेशो रासमण्डले ।
रामोळासेषु रहसि रासकीड़ां चकार ह ॥३२॥
स च निःश्वासवायुश्च सर्वधारो बभूव ह ।
निःश्वासवायुःसर्वधांजीिवन।ञ्चभवेषुच ॥३३॥
बभूवमूर्तिमहायोर्वामाङ्गान्त्रारावळ्मा ।
दरपत्नी साचतत्पुत्रः प्राराणाःपञ्चचजीविनाम् ॥३४॥
प्राणोऽपानः समानश्चवोदानो व्यान एव च ।
बभूवुरेवतत्पुत्राद्यधःप्राराण्ड्य पञ्च च ॥३४॥

वह स्वेच्छामय है इसी लिये अपनी इच्छा से ही दो प्रकार के रूप वाला हो गया था। वाम भाग का ग्रंग स्त्रीरूप वाला हो गया था। वाम भाग का ग्रंग स्त्रीरूप वाला हो गया था। दक्षिण भाग का ग्रंग पुमान हो गया था। १२६।। जो स्त्री रूप ग्रंग था वह ग्रस्यन्त ही सुन्दरी-शान्ता स्मित से युक्त ग्रौर वक्र नेत्रों वाली थी। श्रीन के समान गुद्ध वस्त्र का परिधान करने वाली ग्रौर रत्न जटित भूषणों से विभूषित थी। १३०।। वह निरन्तर नेत्रहणी चकोरों से करोड़ों चन्द्रों को पराजित करने वाले कुष्ण के मुख रूपी चन्द्र का पान प्रसन्नता से करने वाली थी। १३१।। ऐसी उस परम सुन्दरी के साथ रास मण्डल में रासेश्वर ने रामोल्लास के समय सृष्टिभाव से एकान्त में रास क्रीड़ा की था। १३२।। ग्रौर उसकी निःश्वास की जो वायु थी वही सबका ग्राधार हुई थी। भव में समस्त जीवधारियों की वह निःश्वास वायु हुई थी। उस भूत्तिमान् वायु के वाम श्रङ्क से उसके प्राणों की वल्लभा पत्नी हुई थी। उस भूत्तिमान् वायु के वाम श्रङ्क से उसके प्राणों की वल्लभा पत्नी हुई थी। उस के पुत्र प्राणा हुये थे जोकि जीवियों के पाँच प्राणा हैं। १३२-१४।।

धर्मतोयाधिदेवश्च बभूव वरूगो महान्।
तद्वामाङ्गाच्च तत्पत्नी वरूगानी बभूव सा ॥३६॥
ग्रथ सा कृष्णशिवतश्च कृष्णद्गभे दधार ह ।
शतमन्वन्तरं यावज्ज्ञलन्ती ब्रह्मतेजसा ॥३७॥
कृष्णप्रःणाधिदेवी सा कृष्णप्राणाधिकप्रिया ।
कृष्णस्य सङ्गिनो शश्वत् कृष्णवक्षःस्थलस्थिता ॥३६॥
शतमन्वन्तरातीतकालेऽतीतेऽपि मुन्दरी ।
सुषाव डिम्बंस्वर्णाभंविश्वाधारालयंपरम् ॥३६॥
हष्ट्वा डिम्बंस्वर्णाभंविश्वाधाराण्यंपरम् ॥४१॥
हष्ट्वा कृष्णश्च तत्त्यागं हाहाकारं चकार ह ।
शशाप देवीं देवेशस्तत्क्षराञ्चयथोचितम् ॥४१॥
यतोऽपत्यं त्वया त्यक्तं कोपशीले सुनिष्ठुरे ।
भवत्वमनपत्यापिचाद्यप्रभृतिनिश्चितम् ॥४२॥

धर्म और तोय (जल) का ग्रिंधिंद महान् वरुण देवता हुन्ना था। उसके वाम ग्रङ्ग से उसकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई थी। 18६॥ इसके अनन्तर उस कृष्ण की शक्ति ने कृष्ण से गर्म को धारण किया था और सो मन्वन्तर के समय तक वह ब्रह्मतेज से दीष्तिमती रही थी। 18७॥ यह कृष्ण की प्रागाधि देवी और कृष्ण की प्राणों से भी श्रधिक प्रिया थी। यह कृष्ण की निरन्तर सङ्गिनी थी ग्रर्थात सर्वदा उनके ही साथ रहने वाली थी तथा कृष्ण के वक्षस्थल में सदा संस्थित रहा करनी थी। 18८॥ एक शत मन्वन्तर के काल के भ्रतीत हो जाने पर उस मुन्दरी ने स्वर्ण की ग्रामा के समान भ्रामा वाले—विद्य के भ्राधार का स्थान परम डिम्ब (शिशु) का प्रसव किया। 12६॥ उम देवी ने हृदय से विभूषिता होकर उस शिशु को देखा और गोलोक जल में उस ब्रह्माण्ड का कोप से उत्कर्ष कर दिया था। 18०॥ कृष्ण ने उसके इस प्रकार से त्याग कर देने के कर्म को देखकर हाहाकार किया था भीर उस देवों के ईश्व कृष्ण ने उसी समय

यथोचित रूप से उस देवी को शाप दे दिया था ।।४१।। हे कोपशीले ! हे सुनिष्ठुरे ! चूंकि तूने इस सन्तिति को त्याग दिया है इस लिये ग्राज से लेकर तू सन्तान हीना हो जावेगो ग्रोर निश्चित रूप से ग्रब तेरे कोई भी सन्तित नहीं होगी ।।४२।।

या यास्तदशंख्पा चभविष्यन्तिसुरिस्त्रीयः।

ग्रनपत्याश्चताःसर्वास्तत्समानित्ययौवनाः ॥४३॥

एतिस्मन्नन्तरे देवी जिह्नाग्रात् सहसा ततः।

ग्राविर्वभूव कन्यैका शुक्लवर्णा मनोहरा ४४॥

पोतवस्त्रपरीधाना वोरापुस्तकधारिग्णी।

रत्नभूग्णभूषाढ्या सर्वशास्त्राधिदेवता ॥४४॥

ग्रथ कालान्तरे सा च द्विधाष्ट्रपात्रभूव ह ।

वामार्द्वाङ्गाचकमलादक्षिरार्द्वाचराधिका ॥४६॥

एतिस्मन्नन्तरे कृष्णो द्विधाष्ट्रपो बभूव ह ।

विक्षिणार्द्वश्चाद्वभुजो वामार्द्वश्च चतुर्भुं जः ॥४७॥

ग्रत्नेवमानिनीराधानंवभद्रं भविष्यति ॥४॥।

एवं लक्ष्मीः च प्रददौ तुष्टो नार।यगाय च ।

स जगामचवैकुण्ठंताभ्यांसार्द्वंजगत्पतिः ॥४६॥

जो-जो भी सुरों की स्त्रियाँ उसके ग्रंश से होने वाली या ग्रंश रूप घारण करने वाली होंगी वे भी सब सन्तान हीना नित्य यौवन वाली उसों के समान होंगी ।।४३।। इसी ग्रन्तर में फिर सहमा वह देवी जिह्ना के ग्रग्रभाग से एक परम मनोहरा शुक्ल वर्ण वाली कन्या के रूप में प्रकट हुई थी।।४४।। यह पीत वस्त्रों के घारण करने वाली तथा वीएणा ग्रौर पुस्तक हाथों में लिये हुये रत्नों से जटित भूषणों में समलङ्कृत ग्रौर समस्त शास्त्रों की ग्रिष देवता थी।।४४।। इसके ग्रनन्तर कालान्तर में वह दो रूप वाली हो गई थी। उसका जो दक्षिण भाग का ग्राधा ग्रंग था वह दो भुजाग्रों वाला हो गया था ग्रौर वामांग का ग्राधा भाग चार भुजाग्रों वाला हो

गया था।।४६।। उस समय श्रीकृष्ण उस वणी से बोले — तू इसकी कामिनी धर्थात् पत्नी होजा। यहाँ पर ही मानिनी राधा थी, यह नहीं होगा। इस प्रकार से तुष्ट होकर लक्ष्मी को नारायणा को दे दिया था। फिर वह जगती तल का स्वामी उन दोनों के साथ वैकृष्ठ लोक को चले गये थे।।४७-४६।।

श्रनपत्ये च ते द्वे च यतो राधांशसम्भवा।
भूता नारायणाङ्गाच्च पार्षदाश्च चतुर्भू जाः ।। १०।।
तेजसा वयसा रूपगुणाम्य। ज्व समा हरेः।
बभूवः कमलाङ्गाच्चदासीकोट्यश्च तत्समाः ।। ११।।
ग्रथ गोलोकनायस्य लोम्नां विवरतोमुने।
भूताश्चासंख्यगापाश्चवयसातेजसा समाः ।। १२।।
रूपेण च गुणोनेव वेशेन विक्रमेण च ।
प्राणातुल्यप्रियाः सर्वे बभूवः पार्षदा विभोः ।। १३।।
राधाङ्गलोमकूपेम्यो बभृवुर्गोपकन्यकाः।
राधाङ्गलोमकूपेम्यो बभृवुर्गोपकन्यकाः।
राधानुल्याश्च सर्वास्ताः राधानुल्याः श्रयंवदाः ।। १४।।
रत्नभूषणभूषाढ्याः शक्वत्सुस्थिरयौवनाः।
ग्रनपत्याश्चताः सर्वाः पुंसःशापेन सन्ततम् ।। १४।।
एतस्मिन्नन्तने विष्र सहसा कृष्णादेहतः।
ग्राविर्वभूव सा दुर्गा विष्णुमाया सनातनी ।। १६।।

क्योंकि वे दोनों सन्तान हीन थीं इस लिये राधा के ग्रंश से जन्म लेने वाले नारायण के ग्रङ्ग् से चार भुजाग्रों वाले पार्षद हुये थे। ये पार्षद तेज ग्रौर गुण से तथा वय (ग्रवस्था) से तथा रूप-लावण्य ग्रौर गुण-गण से हरि के ही समान हुये थे। कमना के ग्रंग से उसी के समान करोड़ों दासियाँ हुई थीं।।५०-५१।। हे मुने! इसके ग्रनन्तर गोलोक धाम के स्वामी के रोम विवरों से ग्रसंख्य गोप समुत्पन्न हुये थे जो ग्रवस्था ग्रौर तेज से उन्हीं के सहश थे।।५२।। रूप - लावण्य से-गुण-गण से-वेश भूषा से ग्रौर वल-पराक्रम से सब विभ सहश प्राणों के समान प्यारे पार्षद हुये थे।।५३।। इसी प्रकार से राघा के लोमों के छिद्रों से राघा के ही सहश गोर कन्यकाये हुईं थीं। ये सब पूर्णाल्प से राघा के ही सब समान प्रिय बोलने वाली समृत्पन्न हुई हुई थीं ।। १४।। ये सभी रत्नों के विविध सर्वोत्तम ग्राभरणों से समल्ङ्कृत थीं ग्रौर निरन्तर सुस्थिर यौवन वाली थीं। परम पुरुष के शाप से वे सभी सन्तानहीन थीं।। ११।। हे विप्र ! इसी ग्रन्तर में सहसा कृष्ण के शरीर से विष्णुमाया सनातनी दुर्गा प्रकट हुई थीं।। १६।।

देवी नारायगीशानी सर्वशक्तिस्वरूपिगी। बुद्ध्यधिष्टातृदेवी सा कृष्णस्य परमात्मनः ॥५७॥ देवीनां वीजरूपा च मूलप्रकृतिरीक्वरी । परिपूर्णतमा तेजःस्वरूपा त्रिगुरातिमका ॥५८॥ तप्तकाञ्चनवर्णभा सूर्य्यकोटिसमप्रभा। ईषद्धास्यप्रसन्नास्या सहस्रभुजसंयुता। ५६!! नानाशास्त्रास्त्रनिकरं बिभ्रती सा त्रिलोचना । वित्त्रयुद्धांशुकाधाना रत्नभूषगाभूषिता ॥६०॥ यस्याञ्चांशांशकलया बभूवुः सवयाषितः । सर्वविश्वस्थिता लोका मोहितामाययायया ॥६१॥ सर्वैद्वर्यप्रदात्री च कामिनां गृहवासिनाम्। कृष्णभक्तिप्रदात्रीचवष्णवानाञ्च वष्णवी । ६२॥ मुमुक्षूणां मोक्षदात्रीसुखिनांसुखदायिनी । स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीः सागृहलक्ष्मीगृ हेष्वसौ ॥६३॥ तपस्विषु तपस्या च श्रीरूपासा नृपेषु च। या चाग्नोदाहिकारूपा प्रभारूपा च भास्करे ॥६४॥ शोभास्वरूपा चन्द्रे च पद्मेषु च सुशोभना। सर्वशक्तिस्वरूपा या कृष्णे परमात्मिन ॥६५॥

यह नारायगी देवी ईशानी भ्रोर समस्त शक्तियों के स्वरूप वाली थी। वह परमारमा कृष्ण की बुद्धि की भ्रधिष्ठात्री देवी थीं।।५७।। वह देवियों की बीजरूप वाली थीं ग्रीर मूलप्रकृति-ईश्वरी परिपूर्णतमा-तेज के स्वरूप से समन्वित तथा त्रिगुरगातिमका थी । १५८।। यह तपे हुये सुवर्गा के वर्ण के समान ग्राभा वाली ग्रौर करोड़ सूर्य की प्रभा के समप्रभा वाली थी। ग्रल्प हास्य से युक्त प्रसन्न मुख वाली श्रीर एक सहस्र भुजाग्रों से युक्त थीं ॥५६॥ वह तीन नेत्रों वली देवी ग्रानेक भाँति के शल ग्रीर ग्रस्त्रों के समूह को घारए। करने वाली थी। विह्न के समान विशुद्ध वस्त्र के परिधान से युक्त श्रीर रत्नों के भूषणों से विभूषित थीं ।।६०।। जिसके स्रंशांशकला से संसार की समस्त स्त्रियाँ हुई थीं। ये सर्वत्र सम्पूर्ण विश्व में स्त्रियाँ संस्थित हैं जिनकी माया से सभी लोग मोहित रहा करते हैं।।६१।। गृह में निवास करने वाले गृहस्थों को जोकि कामी हैं श्रर्थात् काम वासना रखते हैं उनको सब प्रकार के ऐक्वर्यों को प्रदान करने वाली हैं। जो वैष्णावी देवी हैं वह वैष्णावों को कृष्ण भिक्त को प्रदान करने वाली होती हैं ॥६२॥ जो मोक्षपद को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली मुमुक्षुग्रों को यह मोक्ष के प्रदान करने वाली हैं ग्रौर सुखोपभोग करने की इच्छा रखने वालों को यह देवी सुख का प्रदान भी उसी भाँति करने वाली हैं। स्वर्ग में वही स्वर्ग लक्ष्मी है ग्रीर घरों में यह गृह लक्ष्मी है। ६३।। तप करने वाले तपस्वियों में वह तपस्या रूप वाली है ग्रीर राजाओं में श्री का रूप धारण करने वाली है ग्रीर जो ग्रग्नि में दाहिका रूप वाली तथा भारतर में प्रभा के रूप वाली थी। १६४।। चन्द्र में शोभा के स्वरूप धारण करने वाली ग्रीर वही पद्मों में सुन्दर शोभा के रूप वाली है तथा परमात्मा श्री कुष्णा में वही सब प्रकार की शक्ति के स्वरूप घःररा करने वाली थी। १६५॥

> यया च शक्तिमानात्मा यया च शक्तिमज्जगत्। यया विना जगत् सर्वं जीवन्मृतिमव स्थितम् ॥६६॥ या च संसारवृद्धस्य वीजरूपासनातनी। स्थितिरूपा बुद्धिरूपा फलरूपा च नारद ।६७॥ क्षुत्पिपासा दया श्रद्धा निद्रा तन्द्रा क्षमा घृतिः। शान्तिलंज्जा तुष्टिपुष्टिम्रान्तिकान्त्यादिरूपिएगी ।६८॥

सा च संस्त्य सर्वेशं तत्पुरः समुवास ह।

रत्निसिहासनं तस्यैप्रददौ राधिकेश्वरः ॥६६॥

एतिस्मन्नन्तरे तत्र सस्त्रीकश्च चतुर्मुखः ।

पद्मनामो नाभिपद्मान्निः ससार पुमान् मुने ॥७०॥

जिसके द्वारा यह श्रात्मा शिक्त वाला है श्रीर जिसके द्वारा यह समस्त जगत् शिक्तिमान् होता है। इस बिना तो यह सम्पूर्ण जगत् एक मृतक की भौति ही स्थित होता है ॥६६॥ हे नारद ! जो इस वृद्ध ससार की बीज रूप वाली है श्रीर सनातनी है, स्थिति रूपा बुद्धिरूपा श्रीर फलों के के रूप वाली है ॥६७॥ वह क्षुधा-पिपासा-दयाश्रद्धा-निद्धा-तन्द्रा-क्षमा-घृतिशान्ति-लज्जा-तुष्टि-पुष्टि-स्नान्ति श्रीर कान्ति श्रादि के रूप वाली है ॥६८॥ उसने सर्वेश्वर की स्तुति करके वह फिर उन्हीं के श्रागे संस्थित हो गई थी। राधिका के ईश्वर ने उसके लिय संस्थित होने को रत्नों का सिहासन दिया था। इसी श्रन्तर, में वहाँ पर श्रपनी स्त्री के साथ पद्मनाभ चतुर्मुख हे मुने ! भगवान की नाभि में स्थित पद्म नाल के पद्म से पुपान् निकला था ॥६६-७०॥

कमण्डलुधरः श्रीमांस्तपस्वी ज्ञानिनां वरः । चतुर्मुं खस्तं तुष्टाव प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा ॥७१॥ सुन्दरी सुन्दरीश्रेष्ठा शतचन्द्रसमप्रभा । वह्निशुद्धांशुकाधाना रत्नभूषराभूषिता ॥७२॥ रत्निसहासने रम्ये संस्त्य सर्वकारराम् । उवासः स्वामिना साद्धं कृष्णस्य पुरतोमुदा ॥७३॥ एतस्मिन्नत्तरे कृष्णो द्विधारूपो बभूव सः । वामार्द्धाङ्गीमहादेवोदक्षिणोगोपिकापितः ॥७४॥ शुद्धस्पटिकसङ्काशः शतकोटिरविप्रभः । त्रिशूलपट्टिशधरो व्याघ्रचर्मधरो हरः॥७४॥ तप्तकाञ्चनवर्णाभजटाभारधरः परः । भस्मभषरागात्रश्च सस्मितश्चन्द्रशेखरः ॥७६॥ दिगम्बरो नीलकण्ठः सर्पभूषराभूषितः।
बिभ्रद्दक्षिग्रहस्तेन रत्नमालां सुसंस्कृताम ॥७७॥
प्रजपन् पञ्चवक्त्रेगा ब्रह्मज्योतिः सनातनम्।
सत्यस्वरूपं श्रीकृष्गां परमात्मानमीश्वरम् ॥७६॥
कारगां कारगाानाञ्च सर्वमङ्गलमङ्गलम्।
जन्ममृत्यु तराव्याविशोकभीतिहरंपरम्'॥७६॥
संस्त्य मृत्योमृ त्यु तं जातोत्मृयुख्याभिधः।
रत्नसिहासने रम्ये समुवास हरेःपुरः ॥६०॥

यह श्रीमान हाथ में कमण्डलु लिये हुये थे, तपस्वी श्रीर ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ थे। चतुर्मु ख ने ब्रह्मतेज से प्रज्विलत होते हुये उसकी स्तुति की थी ।।७१।। सुन्दरियों में परम श्रेष्ठ सुन्दरी जिसकी शरत्काल के चन्द्रमा के समान प्रभा थी । ग्रग्नि के समान शुद्ध वस्त्र का परिधान धारए करने वाली, रत्नों के निर्मित भूषणों से समत्रङ्कृत होने वाली थी ॥७२॥ सबके कारण स्वरूप की उसने स्तुति की श्रौर फिर वह श्रत्यन्त सुरम्य रत्नों से जटित सिंहासन पर कृष्ण के स्रागे परम प्रसन्नता से श्रपने स्वामी के साथ संस्थित हो गई थी। 1931। इसी प्रन्तर में वह कृष्ण दो रूप वाले थे। उसका वामाङ्ग ग्राधा जो था उससे वह महादेव हो गये थे ग्रीर जो दक्षिए ग्रङ्ग का ग्रर्ध भाग था उससे गोपिकाग्रों के पति हो गये थे ॥७४॥ महावेव का वर्ण विशुद्ध स्फटिक मिरा के समान था ग्रीर वह सौ करोड़ सूर्य की प्रभा के समान स्रभा से युक्त थे। त्रिशूल और पट्टिश स्रायुधों को हाथों में धारण करने वाले थे भीर हर शरीर पर व्याझ के चर्म को म्रोढ़े थे।।७४।। तपे हुये सुवर्ण के वर्ण के सहश श्राभा वाली सुनहली जटाग्रों के भार को धाररा करने वाले - पर ग्रीर भस्म के शरी पर मले हुए थे तथास्थित से युक्त ग्रीर मस्तक पर चन्द्रमा को घारए। किये हुये थे। ।।७६।। शिव दिगम्बर (नग्न ) स्वरूप वाले थे। इनके कण्ठ में महाविष का कालकूट के चिह्न होने से नीलापन था। यह सर्पों के भूषगों से ग्रपने श्रापको भूषित करने वाले थे। इनके दाहिने हाथ में सुसंस्कृत रत्नों की माला थी। ७७। महादेव अपने पाँच मुखों के मण्डल से सनातन ब्रह्माज्योति-

का जप कर रहे थे जोकि उनका उपास्य देव सत्य स्वरूप वाला - परमात्मा ईरवर श्री कृष्ण ही थे। इन्हीं का जाप यह करते थे। 1951। यह श्रीकृष्ण कारणों के भी कारण स्वरूप श्रीर सम्पूर्ण मङ्गलों के भी मङ्गल थे। जन्म-मरण-शोक-जरा-व्याधि श्रीर भय के हरण करने वाले परात्पर थे। 1981। ऐसे ग्रपने उपास्य देव को जो मृत्यु के भी मृत्यु रूप थे उनका संस्तवन करके जन्मग्रहण करने वाले मृत्यु ज्जय नामक हर हिर के श्रागे सुन्दर सिंहासन पर संस्थित हो गये थे। 1501।

## १४-विश्वनिर्णयवर्णनम् ।

ग्रथ डिम्बोजले तिष्ठन् यावद्वै ब्रह्मणो वयः।
ततःस्वकालेसहसाद्विधारूणो बभूव सः ॥१॥
तन्मध्ये शिशुरेकश्च शतकोटिरिवप्रभः।
क्षणां रोक्यमाणश्च स्तनान्धः पीड़ितः क्षुधा ॥२॥
पितृमातृपरित्यक्तो जलमध्ये निराश्रयः।
ब्रह्माण्डासंख्यनाथो यो ददर्शोद्ध्वंमनाथवत् ॥३॥
स्थूलात्स्थूलतमः सोर्ऽपिनाम्नादेवोमहाविराट्।
परमागुर्यथासूक्ष्मात्परः स्थूलात्तथाप्यसौ ॥४॥
तेजसांषोड्शांशोऽयंकृष्णस्यपरमात्मनः।
ग्राधारोऽसंख्यविश्वानांमहाविष्णुश्चप्राकृतः॥४॥
प्रत्येकं रोमक्रपेषु विश्वानि निखिलानिच।
ग्रद्यापितेषांसंख्याञ्चकृष्णोवक्तंनिहक्षमः॥६॥
संख्या चेद्रजसामस्ति विश्वानां नकदाचन।
ब्रह्मविष्णुशिवादीनांतथासंख्यानिवद्यते ॥७॥
संस्थाय में विश्व के निर्णयं का वर्णन किया जात

इस भ्रष्याय में विश्व के निर्णय का वर्णन किया जाता है। श्री नारायण ने कहा—इसके भ्रनन्तर जितनी ब्रह्मा की भ्रवस्था होती है उतने

समय तक वह डिम्भ जल में स्थित रहकर फिर ग्रपना समय ग्राने पर सहसा वह दो रूप बाला हो गया था ।।१।। उसके मध्य में एक छोटा सा शिशु था जो शातकोटि सूर्यों के समान प्रभा वाला था। क्षरा भर के वह स्तनान्ध क्षुचा से पीड़ित होता हुम्रा रुदन करने वाला हो गया था।।२।। वह उस समय माता श्रोर विता के द्वारा परित्याग किया हुआ जल के मध्य में ग्राश्रय से हीन था। जो वह ब्रह्माण्ड का नाथ था उस समय एक ग्रनाथ की भांति ऊपर की ग्रोर देखने लगा था 11311 वह भी स्थूल से भी स्थूल तम श्रीर नाम से महा विराट् देव था। जिस तरह सूक्ष्म से परमाणु होता है है वैसे ही यह तथापि स्थल से पर था।।४।। परमात्मा कृष्ण के तेजों का यह सोलहवाँ श्रश था। यह प्राकृत महा विष्णु ग्रसंख्य विश्वों का श्राधार था ॥ १॥ इसके प्रत्येक रोम छिद्रों में समस्त विश्व हैं ग्रथापि उनकी संख्या को बताने के लिये कुब्सा भी समर्थ नहीं होते हैं।।६॥ रजके कसा समूह की यदि कोई संख्या की जावे तो कदाचित् वह हो सके किन्तु विश्वों की संख्या तो किसी भी प्रकार से कभी नहीं की जा सकती है। जिस तरह विश्वों की संख्या नहीं की जा सकती है उसी भाँति ब्रह्मा विष्णु श्रीर शिव ग्रादि की संख्या नहीं की कही या बताई जा सकती है। इन सबकी श्रसंख्यता इतनी विशाल है ।।७।।

प्रतिविश्वेषुसन्त्येवंब्रह्मविष्णुशिवादयः ।
पातालाद्ब्रह्मलोकान्तंब्रह्माण्डापरिकीत्तितम् ॥५॥
तत ऊद्ध्वे च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डाद् वहिरेव सः ।
सचसत्यस्वरूपश्चशश्वत्रारायगोयथा ॥६॥
तद्द्ध्वे चैव गोलोकः पश्चाशत् कोटियोजनात् ।
नित्यः सत्यस्वरूपश्च यथा कृष्णस्तथाप्ययम् ॥१०॥
सप्तीद्वीपमिता पृथ्वी सप्तसागरसंयुता ।
ऊनपञ्चाशदुपद्वीपासंख्यशैलवनान्विता ॥११॥
ऊद्ध्वं सप्त चस्वलींकाब्रह्मलोकसमन्विताः ।
पातालानिचसप्ताधश्चैवब्रम्ह्माण्डमेवच ॥१२॥

क्रद्रध्वं धरायाभू लोंकोभुवलोंकस्ततः परः । स्वलोंकस्तुततःपश्चान्महर्लोकस्ततोजनः ॥१३॥ ततः परस्तपोलोकः सत्यलोकस्ततः परः । ततः परोब्रह्मलोकस्तप्तकाञ्चननिर्मितः॥१४॥

विश्व ग्रसंस्य हैं ग्रीर उन ग्रसंस्य विश्वों में प्रत्येक विश्व में इसी प्रकार से ब्रह्मा - विष्णु और शिव आदि भी होते हैं। पाताल से ब्रह्म लोक के भ्रन्त तक ब्रह्माण्ड बताया गया है।।।। उसके ऊपर के भाग में वैक्षठ लोक है जोिक इस ब्रह्माण्ड से बाहिर ही होता है। स्रोर वह सत्य स्वरूप वाला है जिस प्रकार से निरन्तर नारायण होते हैं ।।६।। इस वैकुण्ठ लोक से भी ऊपर के भाग में गोलोक धाम स्थित है जिसका विस्तार पचास करोड़ योजन है। यह गोलोक घाम नित्य-सत्य स्वरूप वाला है जिस प्रकार से कृष्णा का स्वरूप होता है ठीक उसी प्रकार से उनके गोलोक धाम का भी होता है।।१०।। यह पृथ्वीतल का मण्डल सात द्वीपों में सीमित है भ्रौर यह सात महा सागरों से संयुता है। इस पर उनचास उपद्वीप होते हैं भीर यह ग्रसंख्य पर्वतों से समन्वित है।।११।। ऊपर के भाग में ब्रह्मलोक से युक्त सात स्वरलोक होते हैं। श्रौर नीचे के भाग में पाताल भी सात हैं। इस प्रकार से यह पूरा ब्रह्माण्ड है जिसमें नीचे ग्रीर ऊपर वाले चौदह भुवन होते हैं।।१२।। इस घरा से ऊपर पहिले भूलींक है। इसके पश्चात् भुवलोंक है और उससे ग्रागे स्वर्लोक है। उसके पीछे महर्लोक है श्रीर उससे ऊपर जनलोक है।।१३।। जनलोक से ऊपर तपोलोक है श्रीर उस से ऊपर के भाग में सत्य लोक स्थित है। इन सातों लोकों के ऊपर ब्रह्म लोक स्थित होता है जोिक तपे हुये सुवर्ण के समान निर्मित है ॥१४॥

> एवं सर्वं कृत्रिमञ्च घराम्यन्तर एव च । तद्विनाशे विनाशस्त्र सर्वेषामेव नारद ।।११।। जलबुद्बुदवत्सर्वं विश्वसंघमनित्यकम् । नित्योगोलोकवैकुण्ठोसत्योशश्बदकृत्रिमौ ।।१६॥

लामकूपेचब्रह्माण्डंप्रत्येकमस्यनिश्चितम्।
एषांसंख्यानजानातिकृष्णोऽन्यस्यापिकाकथा। १७॥
प्रत्येकं प्रतिब्रह्माण्डे ब्रह्मविष्णुशिवादयः।
तिस्रः कोट्यःसुराणाञ्चसंख्यासर्वत्रपुत्रकः ॥१६॥
दिगीशाश्चैव दिक्पाला नक्षत्राणि ग्रहादयः।
भ्राववर्णाश्चचत्वारोऽधोनागाश्चराचराः॥१६॥
प्रथ कालेन स विराडूद्ध्वं हष्ट्रा पुनः पुनः।
डिम्बान्तरञ्च शून्यञ्च न द्वितीयं कथञ्चन ॥२०॥
चिन्तामवाप क्षद्युक्तो हरोद च पुनः पुनः।
ज्ञानं प्राप्य तदादध्यौकृणः परमपूरुषम् ॥२१॥

इस प्रकार से यह सब कृत्रिम हैं श्रीर धरा के श्रभ्यन्तर में ही हैं। हें नारद ! इस घरा के विनाश हांने पर सभी का विनाश हो जाता है ।।१५॥ जल के बुद्बुदों के समान ही समस्त विश्वीं के समुदाय म्नानित्य है। वैक्ष्ठ भ्रीर गोलोक ये दोनों नित्य हैं—सत्य हैं भ्रीर निरन्तर भ्रकृत्रिम हैं ।। १६।। इस के लोमों के छिद्रों में प्रत्येक में निश्चित रूप से ब्रह्मान्ड स्थित रहते हैं। ऐसे ये कितने ब्रह्माण्ड हैं — इनकी संख्या साक्षात् कृष्ण नहीं जानते हैं अन्य तो कोई इसे जान ही क्या सकता है ? इसकी तो चर्चा ही करना व्यर्थ है।।१७।। प्रत्येक ब्राह्माण्ड में ब्रह्मा-विष्णु स्रोर शिव भ्रादि सब हुआ। करते हैं। हे पुत्र ! देवां की तीन करोड़ संख्या है जो कि सर्वत्र रहा करते हैं ग्रर्थात् प्रत्येक ब्रह्मण्ड में इतने ही देवगएा रहते हैं ।। १८। ईशाध्रों के स्वामी-दिशाध्रों के पालक-नक्षत्र ध्रौर गृह भ्रादि ये संब भी समस्त विश्वों में होते हैं श्रीर प्रत्येक में पृथक् पृथक् रहा करते हैं। इस भूमण्ल में चार वर्गा हैं श्रीर श्राधीभाग में चराचर नाग रहा करते हैं ।।१६।। इसके उपरान्त समय ग्रानेपर यह विराट् वार-वार ऊपर की ग्रीर देखता है। वहां पर ग्रन्य डिम्भ ग्रीर शून्य द्वितीय कहीं भी कोई नहीं है ।।२०।। फिर यह क्षुघा से युक्त होकर चिन्ता को प्राप्त हो गया था श्रीर वार-वार रुदन करने लगा था। फिर इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई ग्रीर ज्ञान का

लाभ करके उस समय में कृष्णा परम पुरुष का ध्यान करने लगा था।।२१॥

ततो ददर्श तत्रैव ब्रह्मज्योतिः सनातनम् ।
नवीननीरदश्यामं द्विभुजं पीतवाससम् ॥२२॥
सस्मितं मुरलीहस्तं भत्तानुग्रहकारकम् ।
जहास बालस्तुष्टो दृष्ट्वा जनकमीश्वरम् ॥२३॥
वरं तस्मै ददौ तुष्टो वरेशः समयोचितम् ।
मत्समो ज्ञानयुक्तश्चक्षत्पिपासाविविज्ञतः ॥२४॥
ब्रह्माण्डासंख्यनिलयो भव वत्स लयाविध ॥
निष्कामो निर्भायश्चैव सर्वेषां वरदोवरः ।
जरामृत्युरोगशोकपीड़ादिपरिवर्जितः ॥२४॥
इत्युक्तवा तद्क्षकर्णो महामन्त्रमं षड्क्षरम् ।
त्रिः कृत्वा प्रजजापादौवेदागमवरं परम् ॥२६।
प्रशावादिचतुर्थ्यन्तं कृष्ण इत्यक्षरद्वयम् ।
बह्निज्वालान्तमिष्टिञ्च सर्वविच्नहरं परम् ॥२७॥
मन्त्रदत्त्वा तदाहारं कल्पयामास वैप्रभुः।
श्रूयतां तद्द्रह्मपुत्र निबोधकथायामि ते ॥२६॥

इसके उपरान्त वहीं पर इसने सनातन ब्रह्म ज्योति का दर्शन प्राप्त किया था जो नवीन मेघ के समान क्याम वर्ण वाले—दो भुजाओं से समन्वित-पीतवस्त्र धारण करने वाले मन्द मुस्कान से युक्त-मुरली हाथ में धारण करने वाले तथा भक्तों के ऊपर अनुप्रह करने वाले थे। अपने जनक ईश्वर का दर्शन प्राप्त करके वह बालक प्रसन्न हुआ और हँस उठा था।।२२-२३।। उस वरों के समामी ने परम सन्तुष्ट होकर उसको समय पर उचित वरदान प्रदान किया था। उन्होंने कहा—हे वत्स! तू अब मेरे ही समान ज्ञान वाला और मूख-प्यास से रहित होजा। और जब तक इसका तप हो तब तक इस ब्रह्माण्ड में असंख्य निलयों वाला होजा।।२४।। मैं तुभे

वरदान देता हूँ कि तू कामना से रहित, भय से रहित, सब को वर देने वालों में परम श्रेष्ट-जरा, मृत्यु, रोग, शोक, पीड़ा ग्रादि से वर्जित होजा ।।२४॥ यह कहकर उसके दाहिने कान में छै श्रक्षरों वाला महामन्त्र तीन वार कहकर प्रजिपत कर दिया था जोिक ग्रादि में परम वेदागम का एक श्रेष्टतम था।।२६॥ इस मन्त्र के ग्रादि में प्रएाव (ग्रोम्) था ग्रोर चतुर्थी विभक्ति जिसके ग्रन्त में थी ऐसे कृष्ण ये दो ग्रक्षर थे। विह्न ज्वाला श्रन्त वाला श्रोर इष्ट था। यह समस्त विष्नों को हरण करने में सर्वोपिर था।।२७॥ यह मन्त्र देकर फिर उस समय प्रभु ने उसके ग्राहार की कल्पना की थी। हे ब्रह्मपुत्र ! तुम श्रवण करो ग्रोर समक्त लो, मैं तुमसे कहता हुँ। २८॥

प्रति।वश्वे यन्नैवेद्यं ददाति वैष्ण्वो जनः । षोड्शांशं विषयिग्गोविष्णोः पञ्चदशास्यवै ।।२६॥ निर्गु ग्रास्यात्मनश्चेव परिपूर्णतमस्य च । नैवेद्येन च कृष्णस्य निर्हिकि ख्चित्प्रयोजनम् ।।३०॥ यद् ददाति च नवेद्यं यस्मै देवाय यो जनः । सचलादितितः सवं लक्ष्मा हृष्ट्या पुनर्भ वेत् ॥ ३१॥ तञ्च मन्त्रं वरं दत्त्व तमुवाच पुनर्विभुः । वरमन्यं किमिष्टन्ते तन्मे ब्रूहि ददामिते ॥३२॥ कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा तमुवाच महाविराट् । ग्रदन्तो बालकस्तत्र बचनं समयाचितम् ॥३३॥ वरं मे त्वत्पदाम्भोजे भिक्तभ वतु निश्चला । सन्ततं यावदायुर्मे क्षग्णं वा सुचिरख्ववा ॥३४॥ त्वद्भितत्वोयोलोकजीवनमुक्तः ससन्ततम् । त्वद्भितत्वीनोमूर्ण्यः चजीवन्नपिम्तोहि सः ॥३४॥

वैष्णाव जन प्रत्येक विश्व में जो नैवेद्य है उसको समर्पित करते हैं। षोड़शांश विषय वाले पञ्चदशास्य विष्णु का निर्णुण भ्रात्मा का भ्रौर परिपूर्णतम कृष्ण का नैवेद्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है।।२९-३०।। जो

こ うきしは書 おきられたをか

जन जिस देव के लिये जो भी नैवेद्य समर्पित करता है वह देवता उस सब को खा जाता है किन्तु लक्ष्मी की दृष्टि से वह फिर वैसा ही हो जाया करता है।।३१।। विभु ने उस श्रेष्ठ मन्त्र को देकर महा विराट् ने उससे कहा था। तुभे श्रन्य क्या श्रभीष्ट वर चाहिए, उसे मुभे बतला दो सो उसे भी मैं तुभको दे देता हूँ। वहाँ पर दांत हीन बालक था उसको समय के लायक वचन था। महा विराट् ने कहा—मेरा यही वर है कि श्राके चरण कमल में निश्चल भिक्त होवे। यह निरन्तर रहे जब तक मेरी श्रायु दो श्रथवा क्षरा भर के लिये श्रथवा श्रिषक समय तक रहे।।३४।। श्रापकी भक्ति से हीन जो पुरुष है वह महामूर्ख है श्रौर वह जीता हुश्रा भी मृत ही होता है।।३६।।

कि तज्जपेन तपसा यज्ञेन पूजनेन च।

ब्रतेनैवोपवासेन पुण्येन तीथसेवया ॥३६॥
कृष्णभक्तिविहीनस्य मूर्खस्य जीवनं वृथा।
येनात्मना जीवितश्च तमेवनिह मन्यते ॥३७॥
यावदात्माशरीरेऽस्तितावत्सशिक्तसंयतः।
पश्चाद्यान्तिगतेतस्मिन्नस्वतन्त्राश्चाशक्तयः। ३७॥
स च त्वश्चमहाभागसर्वात्माशकृतेःपरः।
स्वेच्छामयश्चसर्वाद्योब्रह्मज्योतिः सनातनः॥३६॥
इत्युक्तवा बालकस्तत्र विरराम च नारद।
उवाच कृष्णःप्रत्युक्तिमधुरां श्रुतिसुन्दरीम्॥४०॥
सुचिरं सुस्थिरं तिष्ठ यथाहं त्वं भव।
ब्रह्मणोऽसंख्यपाते च पातस्तेनभविष्यति॥४१॥
स्वेन प्रतिब्रह्माण्डे त्वञ्च पुत्र विराट् भव।
दवन्नाभिपद्मेब्रह्माचिवश्वस्रष्टाभविष्यति॥४२॥

उस जप-तप-यज्ञ-पूजन-ब्रत-उपवास-पुण्य-तीर्थों के सेवन से क्या लाभ है जिससे कृष्ण की भिक्त का भाव न हो वह चाहे उपर्युक्त कर्म कुछ भी क्यों न करने वाला हो ऐसे कृष्ण की भिक्त से विहीन मूर्ख का तो समस्त जीवन ही व्यर्थ होता है। जिसने जीवित रहते हुये अपनी आत्मा के द्वारा उसको ही नहीं माना है उसका जीवित रहना निष्फल है।।३६-३७।। जब तक इस नश्वर शरीर में इस आत्मा का निवास विद्यमान रहता है तभी तक वह शिवत से संयत होता है। इसके अन्दर से आत्मा के निकल जाने जाने पर शिवतयाँ स्वतन्त्र नहीं रहा करती हैं।।३६।। हे महा भाग ! वह और तू सर्वात्मा प्रकृति से पर वस्तु है। वह स्वेच्छामय और सबका आद्य सनातन ब्रह्म ज्योति है।।३६।। हे नारद ! वह बालक इतना कहकर विराम को प्राप्त हो गया था। फिर कृष्ण परम मधुर और कानों को प्रिय लगने वाली प्रत्युक्ति बोले थे। श्रीकृष्ण ने कहा — तुम सुचिर और सुस्थिर रहो। जैसा मैं हूँ वैसा ही तू होजा। ब्रह्म के असंख्यात होने पर तेरा पात नहीं होगा।।४०-४१॥ प्रति ब्रह्माण्ड में हे पुत्र ! तू विराट् होजा। तेरे नाभिस्थित कमल नाल के समुत्पन्न पद्म से विश्व का सृजन करने वाला ब्रह्मा होगा।।४२॥

ललाटे ब्रह्मण्इचैव रुद्रश्चैकादशैव तु।
शिवांशेन भविस्यन्ति सृष्टिसञ्चरणाय वै ॥४३॥
कालाग्निरुद्रस्तेष्वेको विश्वसंहारकारकः ।
पाताविष्णुश्च विपयीक्षद्भाशेनभविष्यति ॥४४॥
मद्भित्तयुक्तः सततं भविष्यसि वरेण मे ।
ध्यानेन कमनीयं मानित्यंद्रक्ष्यसिनिश्चितम् ॥४४॥
मातरं कमनीयाञ्चममवक्षःस्थलस्थिताम् ।
यामिलोकंतिष्ठवत्सेत्युक्त्वासोऽन्तरधीयत ॥४६॥
गत्वा स्वलींकं ब्रह्माशं शङ्करं स उवाच ह ।
स्रष्टारं स्रष्टुमीशञ्च संहत्तरिञ्चतत्क्षणम् ॥४७॥
सृष्टि स्रष्टुं गच्छ वत्स नाभिपद्मोद्भवोभव ।
महाविराट्लोमकूपे क्षुद्रस्यविष्टेःश्रृणु ॥४६॥

गच्छ वत्स महादेवं ब्रह्मभालोद्भवो भव । ग्रंशेन च महाभाग स्वयञ्च सुचिर<sup>ं</sup> तपः ॥४६॥

ब्रह्मा के ललाट में शिव के ग्रंश से एकादश रुद्र सृष्टि के सञ्चरण करने के लिये होंगे।।४३।। उन एकादश रुद्रों में ही एक कालानिन नामक रुद्र भी होगा जो इस सृष्टि के संहार का करने वाला होगा। क्षुद्रांश से विषयी विष्णु पालन करने वाला होगा।।४४।। वह मेरी शिवत से सतत गुक्त मेरे वर से होवेगा ग्रीर वह ध्यान से कमनीय (सुरभ्य) मुक्तको निश्चिन रूप से नित्य ही देखेगा।।४४।। ग्रीर वक्ष स्थल के नीचे स्थित कमनीय माता का भी दर्शन करेगा। हे वत्स ! तू यहाँ स्थित रह—मैं ग्रपने लोक को जाता हूँ—इतना कहकर वह ग्रन्तिहित हो गये थे।।४६।। फिर स्वर्लोक में जाकर ब्रह्मा ग्रीर शङ्कर से बोला जो सृष्टा थे श्रीर सृजन करने के कार्य के ईश थे तथा उसी क्षर्णा में सहार के करने वाले थे।।४७।। श्रीकृष्ट्ण ने कहा—हे वत्स ! इप सृष्टि का सृजन करने के लिये जाशो तुम ग्रंब नाभि पद्म के उद्भव वाले वनो । महा विराट् के लोम कृष में ग्रंथीत् रोम के छिद्र में क्षुद्र विधि का श्रवण करो । फिर महा देव से से फहा—हे वत्स ! बह्मा के भाल से उद्भव वाला वनो । ह महा भाग ! ग्रंश से स्वय बहुत ग्रंधिक समय तक तप करो ।।४५-४६।।

इत्युक्तवा जगतां नाथो विरराम विधेः सुतः । जगामनत्वातब्रह्माशिवश्र्वशिवदायकः ॥५०॥ महाविराटलोमकूपे ब्रह्माण्डगोलके जले । स बभूव विराट् क्षुद्रोविराङ्शेनसाम्प्रतम् ॥५१॥ शयामो युवा पीतवासाःशयानो जलतल्पके । ईषद्धास्यः प्रमन्नास्योविश्वरूपी जनादेनः । ५२॥ तन्नाभिकमले ब्रह्मा बभूव कमलोद्भवः । संभूय प्रमदण्डञ्च बभ्राम युगलक्षकः ॥५३॥ नान्त जगाम दण्डस्य पद्मनाभस्य पद्मजः । नाभिकस्य च पद्मस्यिवन्तामापितामहः ॥५४॥ The State of the S

स्वस्थानं पुनरागत्य दध्यौ कृष्णपदाम्बुजम् । ततो ददर्श क्षुद्रं तं ध्यानेन दिव्यचक्षूषा ॥४४॥ ध्यानं जलतल्पे च ब्रह्माण्डगोलकावृते । यह्णोमकूपे ब्रह्माण्डं तञ्च तत् परमीश्वरम् ।४६॥ श्रीकृष्णञ्चापि गोलोकं गोपगोपीसमन्वितम् । तं संस्तूय वरंप्रापततः सृष्टिचकारसः ॥४७॥

किधि का सुत जगतों का नाथ यह कहकर विरत हो गये थे। फिर ब्रह्मा और शिव के देने वाले शिव उनको प्रशाम करके चले गये थे।।५०॥ महा विराट् के लोग के छिद्र में ब्रह्माण्ड गोलोक जल में भव विराट् के श्रश से वह क्ष्ट्र विराट् हुआ था।।५१।। स्याम वर्ण वाला पीत वस्त्र धारी, जल की शय्या पर शयन करता हुआ था जिनके मुख पर थोड़ी सी हास्य की रेखा थी ग्रौर वह प्रसन्न मुख एवं विश्व रूपी जनार्दन थे ॥५२॥ उनके नाभिस्थित कमल में कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा हुये थे। ब्रह्मा ने जन्म ग्रहण करके युग का लक्ष करने वाला होता हुग्रा वह उस पद्म के दण्ड पर भ्रमण कर रहा था ।। ५३।। वह पद्म से जन्म पाने वाला पद्म नाभ के दण्ड का अन्त तक नहीं गया था। नाभि में उत्पन्न पद्म का भी भ्रन्त नहीं मिला तो वह पिता यह परम चिन्ता को प्राप्त हुये थे।।५४।। वह फिर ग्रपने स्थान पर ग्रा गया ग्रोर वह श्रीकृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा था। इसके पश्चात् ध्यान के द्वारा दिव्य चक्षु से उने उस क्षुद्र का दर्शन किया था । ५५। वह जन की शय्या पर शयन कर रहे थे और ब्रह्माण्ड गोलक से भावृत जिसके लोम छिद्र में ब्रह्माण्ड को भीर पर ईश्वर उसको देखा था ।। ४६।। वहाँ फिर उसने श्रीकृष्ण का भी दर्शन किया था और गोप गोपियों से समन्त्रित गोलोक को भी देखा। फिर उसने उसका स्तवन किया श्रौर वर प्राप्त किया था। इसके ग्रनन्तर उसने स्िट की थीं ।।५७॥

> बभवुर्ब्रह्मगाः पुत्रा मानसाः सनकादयः । ततो रुद्राः कपालाच्च शिवांशैकादशस्मृताः ॥५८॥

बभूव पाता विष्णुश्च क्षुद्रस्य वामपार्श्वतः । चतुर्भु जश्च भगवान् स्वेतद्वीपनिवासकृत् ।।५६॥ क्षुद्रस्य नाभिदद्मे च ब्रह्म विश्वं ससर्जं सः । स्वर्गं मर्त्यं ञ्चपातालं त्रिलोकं सचराचरम् ।।६०॥ एवं सर्वं लौ मकूपे विश्वं प्रत्येकमेव च । प्रतिविश्वे क्षुद्रविराट् ब्रह्मविष्णुशिवादयः ॥६१॥ इत्येवं कथितं वत्स कृस्णसङ्कीर्त्तंनं शुभम् । सुखदं मोक्षदं सारं भृियः श्रोतुमिच्छसि ॥६२॥

फिर सृजन करने के समय ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि हुए थे। इसके पश्चात् कपाल से रुद्र हुये थे जो शिव के ग्रंश स्वरूप ग्रोर एकादश कहे गये हैं।।५८।। क्षुद्र के बाम पार्श्व से पाता ग्रर्थात् पालन करने वाले विष्णु हुये थे जो चार भुजाग्रों वाले श्वेत द्वीप के निवास करने वाले भगवान् थे।।५६।। क्षुद्र के नाभिपदम में उसने ब्रह्मविश्व का सृजन किया था। स्वर्ग-मर्त्य-पाताल चराचर से युक्त तीनों लोकों का सृजन किया था।।६०।। इस प्रकार से प्रत्येक लोम कूप में विश्व है ग्रोर प्रत्येक विश्व में क्षुद्र विराट् है तथा ब्रह्मा-विष्णु ग्रोर शिव ग्रादि हैं।।६१।। हे वत्स ! यह इस प्रकार से मैंने परम शुभ श्रीकृष्ण का संकीत्तंन करके तुमको बता दिया है जोकि ग्रति सुख का प्रदान करने वाला ग्रोर मोक्ष का दाता सार रूप है। ग्रब ग्रागे तुम भुभ से ग्रोर क्या सुनना चाहते हो ? सो मुभसे कहो ।।६२।।

## १५ -सवस्वतीपूजाविधानं मन्त्रश्च।

गरोशजननीदुर्गाराधा लक्ष्मीःसरस्वती । सावित्री नसृष्टिविधौ प्रकृतिःपञ्चधास्मृता ॥१।। श्रासीत् पूजा प्रसिद्धाच प्रभावःपरमाद्भृतः । सुधोपमञ्च चरितं सर्वमञ्जलकारणम् ॥२॥ प्रकृत्यंशाःकलायाश्च तासाञ्च चरितशुभम् । सर्ववक्ष्यामिते ब्रह्मन् सावधानं निशामय ॥३॥ वागो वसुन्धरागङ्गा षष्ठी मङ्गलचण्डिका । तुलसीमनसा निद्रास्वाहास्वधाच दक्षिगा ॥४ । तेजसा मत्समास्ताश्च रूपेगा च गुगोन च ॥४॥ संक्षेपमासाञ्चरितं पुण्यदं श्रुतिसुन्दरम् । जोवकर्मविपाकञ्च तच्च वक्ष्यामि सुन्दरम् ॥६॥ श्रादौ सरस्वतीपूजा श्रीकृष्गोन विनिर्मिता । यत्प्रसादान्मुनिश्रेष्ठ मूर्खो भवति पण्डिनः ॥७॥

इस ग्रध्याय में सरस्वती की पूजा का विधान ग्रौर मन्त्र का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा गणेश की माता दुर्गा—राधा-लक्ष्मी-सरस्वती ग्रौर सावित्री ये इस मृष्टि की विधि में पाँच प्रकार की प्रकृति बताई गई हैं ॥१॥ उनकी पूजा प्रसिद्ध थी ग्रौर उसका प्रभावपरम ग्रद्भुत था ग्रौर इनका चरित तो सुधा के समान परम मधुर एवं समस्त मञ्जलों का कारण स्वरूप था ॥२॥ ये प्रकृति के ग्रंश ग्रौर कला के ग्रंश थे ग्रौर उनका चरित श्रत्यन्त श्रुभ है। हे ब्रह्मान् !में यह सब तुमको बताऊंगा। ग्रव ग्रति सावधान होकर इसकः श्रवण करो ॥३॥ वाणी-वसुधरा-गंगा-षष्ठी-मंगल चण्डिका-तुलसी-मनदा-निद्रा-स्वधा-स्वधा-दक्षिणा ये सब तेज से रूप लावण्य से ग्रौग गुणगण से मेरे ही समान हैं।।४-५॥ संक्षेप से इनके चरित को सुनो जो पुण्य प्रदान करने वाला ग्रौर श्रवण करने में सुन्दर है। जीवों के कर्मों के विपाक को भी बताता हूँ जो परम सुन्दर है ग्रौर जानने के योग्य है।।६॥ सबके ग्रादि में सरस्वती की पूजा श्रीकृष्ण ने विशेष रूप से निर्मित की है। ह मनि श्रेष्ठ ! जिस सरस्वती के प्रसाद से मूर्ख मनुष्य भी महा पण्डित हो जाया करता है।।७॥

त्रृग् नारद वक्ष्यामि काण्वशालोक्तपद्धतिम्। जगन्मातुः सरस्वत्याः पूजाविधिसमन्विताम्।।।।। मामस्यशुक्कपञ्चम्यां विद्यारम्भदिनेऽपि च। पूर्वेऽद्वि संयमंकृत्वातवाद्धि संयतःशुचिः।।।।

स्नात्वा नित्यिक्रियां कृत्व घटं संस्थाप्य भिनततः। संपूज्य देवषट्कञ्च नैवेद्यादिभिरेवच ॥१०॥ गरोशञ्चदिनेशञ्चविह्न विष्रांुशिवंशिवाम् । संपूज्य संयतोऽग्रेच ततोऽभीष्टं प्रपूजयेत् ॥ १॥ ध्यानेनवक्ष्यमारोन ध्यात्वावाह्यघटेबुधः। ध्यात्वा पुनः षोड़शोपचारेगा पुजयेदव्रती ॥१२॥ पूजोपयुक्तंने वेद्यं यद्यद्वे दे निरूपितम्। वक्ष्यामिसाम्प्रतं किञ्चिद्यथाधीतंयथागमम् ॥१३॥ नवनीतं दिधक्षीरं लाजाश्च तिललड्डुकम्। इक्ष्मिक्ष्रसं शुक्कवर्णं पक्रग्रहं मधु ॥१४॥ स्वस्तिकंशर्करां शुक्रुधान्यस्याक्षतमक्षतम् । ग्रस्वित्रजुक्कधान्यस्य पृथुकं जुक्कमोदकम् ॥१४॥ **घृ**तसैन्धवसंस्कारैर्हविष्यान्नञ्च<sup>ं</sup> व्य**ञ्जनैः।** यवगोधूमचूर्णानां पिष्टकं घृतसंस्कृतम् ॥१६॥ पिष्टकं स्वस्तिकस्यापि पकरमभाफलस्यच। परमान्नञ्च सघृतंमिष्टान्नञ्च सुधोपमम् ॥१७॥ नारिकेलं तदुदकं केशरं मूलमाई कम्। पकरमभाफलं चारू श्रीफलं वदरीफलम् ॥ कालदेशोद्भवं पक्रफलं शुक्कं सुसंस्कृतम् ॥१८॥ सुगन्धि शुक्कपुपष्टच सुगन्धि शुक्कचन्दनम्। नवीनशुक्रवस्त्रञ्च शङ्खञ्च सुमनोहरम्।। माल्यञ्च शुक्कपुष्पागाां शुक्लहारञ्च भूषगाम् ॥१६॥ यद् दृष्टञ्च श्रुतौ ध्यानं प्रशस्यं श्रुतिसुन्दरम्। तन्तिबोध महाभाग भ्रमभञ्जनकारगाम्।।२०।।

नारायरा ने कहा — हे नारद ! काण्य शाखा में कही हुई पद्धित को तुमसे कहता हूँ, तुम उसका श्रवरा करो जोकि जगत् की माता

सरस्वती देवी की पूजा की विवि से संयुक्त है । दाः मात्रमास की शुक्ल पक्ष की पञ्चमी निथि के दिन में ग्रीर विद्या के ग्रारम्भ होने वाले दिन में भी दिन के पूर्वीर्द्ध के समय में संयम करके उस दिन में परम संयत एवं पितत्र होते ।। हा। स्नान विधि का सम्पादन करके तथा नित्य कर्म को समाप्त करके भिवन भाव के साथ घट की संस्थापना करनी चाहिये। फिर छै देवों की ग्रर्चा नैवेद्य छ।दि पूजोपचारों के द्वारा करे ।।१०।। वे छै देवों के नाम ये हैं --गर्णेश-दिन के स्वामी सूर्य-श्रग्नि देव-विष्णु-शिव श्रोर शिव की प्रिया गौरी इन छ देवों की सर्व प्रथम समर्चा करनी चाहिये। इनका पूजन करके अत्यन्त संयत होते हुये फिर श्रागे प्रपने अभीष्ट देव की पूजा करे ।।११।। बुद्ध व्यक्ति को चाहिये कि आगे कहे जाने वाले देवता के ध्यान के द्वारा घ्यान करके घट में देवता का ग्रावाहन करे ग्रौर फिर दुबारा ध्यान करके पुनः व्रती को सोलह पूजा के उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिये।। १२।। नैवेद्य पूजा के उपयुक्त होना चाहिये जिसका वेद भांति निरूपण किया गया है। ग्रब मैं बतलाता हूँ जो भी मैंने ग्रागम के प्रनुसार थोड़ा-बहुत ग्रध्ययन किया है।।१३।। नैवेद्यों में नवनीत-दिघ-क्षीर-लाजा (खील)- तिल केलड्ड्र-ईख का रस-शुक्ल वर्ण से युवा ग्रन्य पदार्थ जोकि मिष्ट हो-पकाया हुगा-गुड-मण्ड-स्वास्तिक-शर्करा-शुक्ल घान्य का ग्रक्षत (नट्रे हुये) श्रक्षत-ग्रस्वित्र शुक्ल धान्य का प्रथक शुक्ल मोहक-वृत ग्रीर सैन्धव के संसकारों से हुविठयान्न-व्यञ्नों के द्वारा जी गेहूँ के चून का पिष्टक जोकि घृत के द्वारा संस्कार किया हुग्रा हो-स्वास्तिक कः पिष्टक तथा पके हुये केला के फल का पिष्टक-घृत के सहित परमान्न-स्था के समान मिष्टाम्नः नारियल भ्रौर उसका जल-के-शर-मूली-ग्रदरख-पका हुआ। केला का फल-सुन्दर श्री फल-वदरी फल (बेर) — काल ग्रीर देश में होने वाले पके हुये फल जो शुक्ल श्रौर मली भाँति से संस्कार युक्त हों-इतने प्रकार के नैवेद बताये गये हैं। इनमें से यथाशक्ति ग्रीर यथा साधन ं समर्पित करे ।।१४-१८।। सुगन्घ से युक्त शुक्ल वर्गा वाले पुष्प स्रौर सुन्दर गन्ध वाला शुक्त चन्दन नवीन शुक्ल वस्त्र-सुमनोहर शङ्ख - शुक्लवर्गा काके पुष्पों की माला-शुक्ल हार-भूषमा समिति करे ।।१६॥ श्रुति में जो ध्यान

देखा गया है वही घ्यान प्रशस्त है भ्रीर कानों को श्रवण करने में श्रिय भी होता है। हे महाभाग ! उसे भली भाँति समफ लो जोकि भ्रम के भञ्जन करने का कारण होता है।।२०।

> सरस्वतीं शुक्लवर्गां सस्मितां सुमनोहरम्। कोटिचन्द्रप्रभामुष्टपुष्टश्रीयुक्तविग्रहाम् ॥२१॥ विह्नगुद्धांशुकाघानां सस्मितां सुमनोहराम्। रत्नसारेन्द्रनिर्माणवरभूषणभूषिताम् ॥२२॥ सुप्जितां सुरगरां क्रं ह्मविष्णुशिवादिभिः। वन्दे भक्त्या वन्दितां तां मुनीन्द्रमनुमानवैः ॥२३॥ एवं ध्यात्वा चमूलेन सर्वं दत्त्वा विचक्षागः। संस्तूय कवचं घृत्वा प्रणमेद्दण्डवद्भुवि ॥२४॥ येषाञ्चेयमिष्टदेवी तेषां नित्यक्रिया मूने। विद्यारम्भेच सर्वेषां वर्षान्ते पञ्चमीदिने ॥२४॥ सर्वौपयुक्तो मूलश्च वैदिकाष्टाक्षरःपरः। येषां येनोपदेशो वा तेषां स मूल एव च ॥ सरस्वतीचतुर्थ्यन्तो वह्मिजायान्त एव च ॥२६॥ श्रीं ह्रीं स्वरस्वत्यं स्वाहा। लक्ष्मीमायादिकश्चैव मन्त्रोऽयं कल्पपादपः ॥२७॥ पूरा नारायसाइचेमं वाल्मीकाय कुपानिधिः। प्रददौ जाह्नवीतीरे पुण्यक्षेत्रे च भारते ॥२=॥

सरस्वती देवी शुक्ल वर्ण वाली हैं — उनका रूप सुमनोहर है। वह मन्दस्मित से युक्त हैं। उनका शरीर-करोड़ों चन्द्रमाधों की प्रभा को भी हेच कर देने वाला और पुष्ट श्री से युक्त है। ११।। सरस्वती देवी ब्रह्मा-विष्णु श्रीर शिव ग्रादि सुरगणों के द्वारा सुपूजित होने वाली हैं ऐसा उनका घ्यान करके प्रार्थना कर कि मुनीन्द्र-मनु और मानवों के द्वारा बन्दित उस देवी को भक्ति के साथ में वन्दना करता हूं। १२२-२३।। इस से मूल मन्त्र के द्वारा ध्यान करके विचक्षण पूजक को समस्त पदार्थ उसको समित कर देना चाहिये। फिर कवच धारण कर श्रर्थात् कवच का पाठ करके भूमि में दण्ड की भाँति साष्टांग प्रणाम करना चाहिये।।२४।। हे मुने! जिनकी यह इष्ट देवी है उनकी तो यह नित्य क्रिया है। सबका यह विद्यारम्भ के दिन में होनी चाहिये श्रीर वर्ष के श्रन्त में पञ्चमी के दिन होनी चाहिये।।२४।। सबका उपयुक्त मूल मन्त्र वैदिक श्रष्टाक्षर पर है। श्रथवा जिनको जिस मन्त्र का उपदेश दिया गया हो उनका वही मूल मन्त्र होता है। चतुष्ट्यंन्त सरस्वती शब्द होना चाहिये जिसके श्रन्त में विह्न जाया हो।।२६।। मन्त्र-"श्रीं ह्नीं सरस्वत्यै स्वाहा" यही होता है। लक्ष्मी मायादि का यही मन्त्र कल्पव्क्ष है। श्रर्थात् समस्त मन की इच्छाश्रों की पूर्ति करने वाला है।।२७।। पहिले नारायण ने जोकि कृपा की निधि हैं बाल्मीक के लिये पुण्य के क्षेत्र भारत में गङ्का के तट पर इस मन्त्र को दिया था।।२६।।

भृगुर्ददौ च शुक्राय पुष्करे सूर्यपविणा।
चन्द्रपर्वणि मारीचो ददौ वाक्पतये मुदा ॥२६॥
भृगवेच ददौ तुष्टो ब्रह्मा वदिरकाश्रमे।
ग्रास्तिकाय जरत्कारुर्ददौ क्षीरोदसन्निधौ ॥३०॥
विभाण्डको ददौ मेरौ ऋष्यप्रुङ्गाय धीमते ॥३१॥
शिवः कणादमुनये गौतमाय ददौ मुने।
सूर्य्यश्च याज्ञवल्क्याय तथा कात्यायनायच ॥३२॥
शेषः पाणिनयेचैव भरद्वाजाय धीमते।
ददो शाकटायनाय स्तले बलिसंसदि ॥३३॥

दैत्य गुरु भृगु ने शुक्र के लिये सूर्य पर्व पर शुक्र के लिये दिया था ग्रीर मारीच ने वाक्पित के लिये प्रसन्नता के साथ कन्द्र पर्व पर बिया था ।।२६।। ब्रह्मा ने परम तुष्ट होकर वदिरकाश्रम में इसी मन्त्र की दीक्षा भृगु को दी थी। जगत्कारु ने क्षीर सागर के समीप श्रास्तिक के लिये इस मन्त्र का उपदेश दिया था।।३०।। विभाण्डक ने मेरु पर्वत पर धीमान् ऋष्य श्रृङ्ग के लिये इसी मन्त्र का उपदेश प्रदान किया था।।३१॥ हे मुने शिव ने कस्माद मुनि गौतम के लिये इस मन्त्र का उपदेश विका था।।३१॥ हो मुने शिव ने कस्माद मुनि गौतम के लिये इस मन्त्र का उपदेश विका था।।३१॥ हो मुने शिव ने कस्माद मुनि गौतम के लिये इस मन्त्र का उपदेश विका था।।३१॥ हो सुने शिव

सूर्य ने याज्ञवल्क्य श्रीर कात्यायन को यही मन्त्र प्रदान किया था ॥३२॥ भगवान् शेष ने धीमान् पािरािन को श्रीर भरद्वाज को इसका उपदेश दिया था तथा बलि की संसद में मुतल लोक में शाकटायन को दिया था ॥३३॥

## १६—याज्ञवल्क्योक्तवाग्रीस्तवः ।

वाग्देवतायाः स्तवनं श्रूयतां सर्वकामदम्।
महामुनिर्योज्ञवल्क्यो येन तुष्टाव तां पुरा ।।१॥
गुरुशापाच स मुनिर्हतिविद्यो बभूव ह ।
तदा जगाम दु लार्तो रिवस्थानश्च पुण्यदम् ॥२॥
सप्राप्य तपसा सूर्यां कोगार्के दृष्टिगोचरे ।
तुष्टाव सूर्यां शोकेन रुगेद च पुनः पुनः ॥३॥
सूर्यास्त पाटयामास वेदवेदाङ्गभी इवरः ।
उवाच स्तुहि वाग्देवीं भक्त्या च स्मृतिहेतवे ।४॥
तिमत्युक्तवा दीननाथोग्रन्तद्यांनचकार सः ।
मुनिः स्नात्वा चतुष्टाव मक्तिन म्नात्मकन्यरः ॥१॥

इस श्रद्याय में याज्ञवाल्य के द्वारा कहा हुआ वाणी देवी के स्तत्र का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा—श्रव तुम वाग्देवता के कवच का श्रवण करो जोकि समस्त कामनाश्रों के प्रदान करने वाला है। महा मुनि याज्ञवल्क्य ने इस मन्त्र के द्वारा पहिले उसकी स्तुति की थी।।।।। वह मुनि गुरु के शाप से हत विद्या वाला हो गया था। उस समय वह अत्यन्त दुःख से ग्रार्च होकर पुण्य देने वाले सूर्य के स्थान को चला गया था।।२।। तपस्या के द्वारा भगवान् सूर्य देव के पास पहुँच कर को ग्रांक के हिंदर गौचर होने पर सूर्य देव का स्तवन किया था ग्रोर शोक से बारम्बार रुदन किया था।।३।। ईश्वर सूर्य देव ने उसको वेद-वेदाङ्गों को की पहुँच गाँचर होने पर सूर्य देव ने उसको वेद-वेदाङ्गों को की पहुँच श्रीर कहा था कि स्मृति के हेतु के लिये ग्रथिण प्रमृत्त

वर्द्धन के वास्ते भक्ति से वाग्देवी का स्तवन करो।।४।। दीनों के स्वामी ने उससे यह कहकर वह फिर ग्रन्तर्घान हो गये थे। श्रीर मुनि ने स्नान करके भितत - भाव से ग्रपनी कन्धरा को नम्रकर के वागदेवी सरस्वती की स्तुति की थी।।४।।

कृपां कुर जगन्मातमामिव हतचेतसम्। गुरुशापात् स्मृतिभ्रष्टं विद्याहीनञ्चं दुःखितम् ॥६॥ ज्ञानं देहि स्पृतिदेहि विद्यां विद्याधिदेवते । प्रतिष्ठांकवितांदेहि शक्तिशिष्यप्रवोधिकाम् ॥७॥ ग्रन्थकर्तृ कशक्तिञ्च सत्शिष्यं सुप्रतिष्ठितम्। प्रतिभांसत्सभायाञ्चविचारक्षमतां शुभाम् ॥५॥ ल्प्तं सर्वं दैववशान्नवीभृतं पुनः कुरू। यथाङ्कुरं भस्मनि च करोति देवता पुनः ॥६॥ ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी। सर्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः ॥१०॥ यया विना जगत् सर्वं शश्वद्जीवनंमृतं सदा । ज्ञानाधिदेवीयातस्यैसरस्वत्ते नमोनमः ॥११॥ यया विना जगत्सर्वं मूकमुन्मत्तवत् सदा। वागधिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्ये नमोनमः ॥ १ २॥ हिमचन्दनकुन्देन्दुकुमुदाम्भोजसन्निभा । वर्गाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः ॥१३॥ विसर्गविन्दुमात्रासु यदिघष्ठानमेव च । तदिधष्ठात्री या देवी भारत्यै ते नमो नमः ॥१४॥

याज्ञवत्क्य मुनि ने कहा—हे जगत् की माता ! हतचिन्त वाले मेरे उपर कृपा करो । मेरी गुरु के शाप से स्मृति का भ्रांश हो गया है श्रीर मैं विद्या से हीन तथा अत्यन्त दुखित हूँ ।।६।। हे विद्या की श्रीष देवता ! ग्राप मुफी ज्ञान प्रदान करो—स्मरूल कृष्कि दो ग्रोर विद्या का

दान करो । प्रतिष्ठा दो-कवित्व शक्ति प्रदान करो जोकि शिष्यों की प्रवोधिका है।।७।। ग्रन्थ के रचना करने की शक्ति-सत् शिष्य जो कि सुप्रतिब्ठित हो, सत्पुरुषों की सभा में प्रतिभा भ्रौर शुभ विचार करने की क्षमता को प्रदःन करो ॥ दा। दैव वश से जो सब कुछ लुप्त हो गया है उसे पुनः जनीभूत करो जिस प्रकार से देवता भस्म में पुनः ग्रंकुर कर देते हैं ।।६।। जो ब्रह्म के स्वरूप वाली परमा ज्याति रूपिएगी सनातनी हैं ग्रीर समस्त विद्याश्रों की श्रधिष्ठात्री देवी है उस वाग्देवता सर्रहवती के लिये मेरा बार-बार नमस्कार है।।१०।। जिस देवी के बिना समस्त जगत् सदा जीवित रहता हुआ। भी मत के समान है। जो परम ज्ञान की अधिदेवी है उस सरस्वती देवी के लिये वार-वार मेरा प्रगाम है ॥११॥ जिस वाग्देवी के विना यह समस्त जगत् सदा मूक ग्रीर एक उन्मत्त प्राणी की भाँति रहा करता है और वाणी की अधिष्ठात्री देवी है उस वाणी देवी के लिये मेरा बार-बार प्रणाम है ।।१२।। हिम (वर्फ) चन्दन-कुन्द (एक श्वेत सुन्दर पुष्प का नाम) इन्दु (चन्द्र)-कुमुद कमन (स्वेत पद्म) के सहश वर्धों की ग्रधिदेवी जो सरस्वती देवी है उस ग्रक्षरा के लिये मेरा वार-वार-प्रणाम है।।१३।। जिसका अधिष्ठान विसर्ग-विन्दु भीर मात्राओं में होता है उसेकी जो ग्रिघिष्ठात्री देवी है उस भारती तेरे लिये मेरा बार-बार प्रणाम है ॥ १४॥

यया विनात्र संख्याकृत् संख्यां कत् न शक्यते।
कालसंख्यास्वरूपा या तस्यै देव्यै नमा नमः ॥१५॥
व्याख्यास्वरूपा यादेवीव्याख्याविष्ठातृदेवता।
भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्यैदेव्यैनमोनमः ॥१६॥
समृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्ज्ञं द्विशक्तिस्वरूपिणी।
प्रतिभा कल्पनाशक्तिर्या च तस्यं नमो नमः ॥१७।
सनत्कुमारो ब्रह्माणां ज्ञानं पत्रच्छ यत्र वै।
बभूव जड़वत् सोऽपि सिद्धान्तंकत् मक्षमः ॥१८॥
तदा जगाम भगवानातमा श्रीकृष्णा ईश्वरः।
जवाच सत्ततं स्तोत्रं वाणीमितित्रजापतिम् ॥१६॥

स च तुष्टाव त्वां ब्रह्मा चाज्ञया परमात्मनः । चकारत्वत्प्रसादेन तदा सिद्धान्तमुत्तमम् ॥२०॥

जिस देवी के बिना संख्या के करने वाला कोई भी संख्या करने को समर्थ नहीं होता है। जो काल संख्या के स्वरूप वाली है, उस देवी के लिये मेरा बार-बार प्रणाम है।। १३।। व्याख्या के स्वरूप वाली जो देवी व्याख्या की ग्रिविष्ठात्री देवी है और जो भ्रमों के सिद्धान्त के रूप वाली है उस देवी के लिये मेरा बार-बार प्रणाम है।। १६।। जो स्मृति शक्ति-ज्ञान शक्ति भौर बुद्धि शक्ति के स्वरूप वाली है और जो प्रतिभा और कल्पना शक्ति के रूप वाली है, उस देवी के लिये मेरा बार-बार प्रणाम है। १७।। जहाँ पर सनत्कुमार ने ब्रह्मा जी से ज्ञान पूछा था। वह भी सिद्धान्त करने में ग्रसमर्थ एक जड़ की भाँति हो गया था।। १८।। उस समय वह ब्रह्मा श्रीकृष्ण के पास गया था और भगवान ग्रात्मा ईश्वर श्रीकृष्ण ने प्रजापति से वाणी देवी के स्तोत्र का पाठ सतत करने के लिये कहा था।। १६।। उस ब्रह्मा ने फिर परमात्मा की ग्राज्ञा से ग्रापंका स्तवन किया था और फिर उस ब्रह्मा ने ग्रापंके प्रसाद से उत्तम सिद्धान्त करने का सम्पत्न किया था।। २०।।

यदाप्यनन्तं पप्रच्छ ज्ञानमेकं वसुन्धरा।
बभ्व मूकवत् मोऽपि सिद्धान्तं कत्तुं मक्षमः ॥२१॥
तदा त्वाञ्च स तुष्टाव संत्रस्तः कश्यपाज्ञया।
ततस्रकार सिद्धान्तं निर्मलं स्नमभञ्जनम् ॥२२॥
व्यासः पुरागासूत्रञ्च पप्रच्छ वाल्मिकं यदा।
मोनीभूतः स सस्मारत्वामेवं जगदन्विकाम् ॥२३॥
तदा चकार सिद्धान्तं लद्धरेण मुनीश्वरः।
संप्राप निर्मलं ज्ञानं प्रमादध्वसकारणम् ॥२४॥
पुरागासूत्रं श्रुत्वा स व्यासः कृष्णकुलोद्भवः।
त्वां सिषेव दध्यौ च शतवर्षञ्च पुष्करे॥
तदा त्वतो वरं प्राप्य स कवीन्द्रो बभूव ह ॥२४॥

तदा वेदविभागञ्च पुराणित चकार ह।
यदा महेन्द्रो पप्रच्छ तत्त्वज्ञानं शिवाशिवम् ॥२६॥
क्षर्णां त्वामेव सांचंन्त्य तस्यैज्ञानं ददौ विभुः।
पप्रच्छशब्दशास्त्रञ्च महेन्द्रश्चवृहस्पतिम् ॥२७॥
दिव्यं वर्षसहस्रञ्च स त्वां दध्यौ च पुष्करे।
तदा त्वत्तो वरं प्राप्य दिव्यंवर्षसहस्रकम् ॥
उवाच शब्दशास्त्रञ्च तदर्थञ्च सुरेश्वरम् ॥२५॥

जिस समय वसुन्धरा ने ग्रनन्त भगवान् से एक ज्ञान को पूछा था उस समय वह अनन्त भी कोई सिद्धान्त का निर्णाय करने के कार्य में ग्रसमर्थ होकर एक मूक (गूँगा) की भाँति हो गया था ।।२१।। तब कश्या मुनि की ग्राज्ञा से श्रति से संत्रस्त होकर ग्रापंकी स्तुति की थी ग्रौर फिर भ्रम के भङ्ग कर देने वाले निर्मल सिद्धान्त को किया था।।२२।। जब व्यास महर्षि ने वाल्मीकि से पुराग सूत्र को पूछा था तब वह मौनी भूत हो गया था ग्रीर जगत् की ग्रम्बिका ग्रापका ही उसने स्मरण किया था। । २३।। फिर उस मुनीश्वर ने श्रापके वर से सिद्धान्त किया था और प्रमाद के ध्वंस का कारण निमल ज्ञान प्राप्त किया था ।।२४।। कृष्ण कुल में समुद्रपन्न उस व्यास ने पुरागा सूत्र को सुनकर ग्रापकी सेवा की थी ग्र<sup>ी</sup>र पु<sup>ष्</sup>कर में शत वर्ष तक ग्रापका निरन्तर घ्यान किया था। फिर वह उस समय ग्राप से वरदान प्राप्त करके एक महान् कवीन्द्र हो गये थे।।२५। फिर उस व्यास देव ने वेदों का विभाग किया था श्रीर पुरागों की रचना की थी। जब महेन्द्रं ने शिवा के शिव से तत्त्व-ज्ञान को पूछा था तब उस विभु ने भी एक क्षरण के लिये ग्रापका ही संचिन्तन किया था ग्रौर उसको विभु ने ज्ञान प्रदान किया था। महेन्द्र ने वृहस्पित से शब्द शास्त्र के विषय में पूछा था।। १६-२७।। उसने एक सहस्र दिव्य वर्ष तक पुष्कर में श्रापका चिन्तन किया था। उस समय ग्राप से वरदान एक सहस्त्र दिव्य वर्ष में प्राप्त करके उसने सुरेश्वर की शब्द शास्त्र भीर उसका समुचित मर्थ कहा था ॥२८॥

ग्रध्यापिताश्च यैः शिष्या यैरधीतं मुनीश्वरैः ॥
ते च त्वां परिसंचिन्त्य प्रवक्तं न्ते सुरेश्वरि ॥२६॥
त्वं संस्तुना पूजिता च मुनीन्द्रमनुमानवैः ।
दैत्येन्द्रैश्च सुरैश्चापि ब्रह्मविष्णुशिवादिभिः ॥३०॥
जड़ीभूतः सहस्रास्यः पञ्चवनत्रश्चतुर्मुं खः ।
यां स्तीतुं किमहं स्नौमितामेकास्येनमानवः । ३१॥
इत्युक्तवा याज्ञवत्वयश्च भक्तिनम्रात्मकन्धरः ।
प्रणानाम निराहारो रुरोद च मुहुर्मुं हुः ॥३२॥
तदा ज्योतिःस्वरूपासातेनादृष्टाप्युवाच तम ।
सुकवीन्द्रो भवेत्युक्तवावैकुण्टञ्चजगामह ॥३३॥
थाज्ञवत्वयकृतं वाणोस्तोत्रयः सयतः पठेत् ।
सुववीन्द्रोमहावाग्मी वृहस्पतिसमो भवेत ॥३४॥
म मूर्खश्च दुर्मेधो वर्षमेकञ्च यः पठेत् ।
स पण्डितश्च मेधावी सुकविश्च भवेद्ध्रुवम् ॥३४॥

हे सुरेश्वरि ! जिन्होंने शिष्यों का ग्रध्यापन किया था ग्रीर जिन मुनीश्वरों ने स्वयं ग्रध्ययन किया था उन्होंने भली भाँति ग्रापका परिकित्तन करके ही कार्य में प्रवृत्ति की थी।।२६॥ हे देवि ! ग्राप मुनीन्द्र ग्रीर गानवीं। के द्वारा भच्छी तरह स्तुति की गई हो। देवों ग्रीर दैत्यों के ग्रधीश्वरों तथा ब्रह्मा-विष्णु ग्रीर शिव ग्रादि के द्वारा भी स्तुति हुई हो।।३०॥ जड़ी भूत इन्द्र पञ्जवकत्र (शिव) ग्रीर चर्तु मुख (ब्रह्मा) ने जिसकी स्तुति की थी— फिर मैं एक मुख वाला एक मुख से ग्रापकी क्या स्तुति कर सकता हूँ॥३१॥ याज्ञवल्क्य ने इतना कहकर भक्ति के भाव से ग्रपनी कन्धरा को भुका कर सरस्वती को प्रणाम किया था ग्रीर निराहार होकर बार-बार इदन किया था॥३२॥ उस समय ज्योति के स्त्रहप वाली वह उसके द्वारा न देखी गई होती हुई भी उससे बोली—"तू ग्रब बहुत ग्रच्छा कवीन्दु हो जा"— वस इतना कहकर वह फिर वैकुण्ठ लोक को चली गई थी ॥३३॥ इस याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा किये हुथे स्तीत्र को जो कोई संकत

होकर पाठ किया करता है वह निश्चय ही बहुत श्रच्छा कवीन्द्र-महा वाग्मी (श्रच्छा बोलने की शक्ति वाला) वृहस्पति के ही समान हो जाया करता है ॥३४%। जो कोई महान् मूर्ख हो श्रौर दुर्मेध (बुद्धि रहित) हो वह एक वर्ष पर्यन्त इसका पाठ करे तो वह महा पण्डित - मेधावी श्रौर सुकवि निश्चय ही हो जायेगा ॥३४॥

## १७-एथिव्युपाख्यानम् ।

हरेनिमेषमात्रेग ब्रह्मगः पात एव च।
तस्य पाते प्राकृतिकः प्रलयः परिकीत्तितः ॥१॥
प्रलये प्राकृते चोक्तं तत्राहण्टा वसुन्धरा।
जलप्लुतानि विश्वानि सर्वे लोनाहराविति ॥२॥
वसुन्धरा तिरोभूता कुत्र वा तत्र तिष्ठति।
सृश्टेविधानसमये साविभूता कथं पुनः ॥३॥
कथं बभूव सा धन्या मान्या सर्वाश्रयाज्या।
तस्याश्र्य जन्मकथनंवदमङ्गलकारग्मम् ॥४॥
सर्वादिसृष्टौ सर्वेषां जन्म कृष्णादिति श्रुतिः।
श्राविभावस्तिरोभावः सर्वेषु प्रलयेषु च॥४॥
श्रूयतां वसुधाजन्म सर्वमङ्गलमङ्गलम् ।
विद्यनिद्यन्तीति मधुकैटभमेदसा।
बभूव वसुधा धन्या तदिष्ठद्यमतं श्रुग्णु ।७॥
विभूव वसुधा धन्या तदिष्ठद्यमतं श्रुग्णु ।७॥

इस अध्याय में पृथिवी का उपाख्यान निरूपित किया गया है। नारद जी ने कहा —हिर के एक निमेषमात्र समय में ही ब्रह्मा का पात हो जाता है अर्थात उसकी सम्पूर्ण दिव्य आयु एवं कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उसके पात होने पर ही प्राकृतिक प्रलय कहा गया है।। प्राकृत प्रलय हाने

[

पर कहा गया 'है कि यह वसुन्धरा म्रहष्ट हो जाती है। समस्त विश्व जल से प्रुत (मग्न) हो जाते हैं ग्रौर सभी हरि में लीन हो जाया करते हैं ।।।।। यह वसुन्धरा (पृथ्वी ) उस समय तिरोभूता होकर कहाँ रहती हैं अर्थात् जब यह भूमि ग्रदृश्य हो जाती है तो उस समय कहाँ चली जाकर स्थित रहती है ? फिर जब इस सृष्टि का विधान करने का ग्रवसर श्राता है तो उस समय यह पृथ्वी कैसे श्रविभूत (प्रकट) हो जाया करती है ?।।३।। वह पृथ्वी फिर किस प्रकार से धन्या-मान्या श्रीर यह समस्त समुदाय की ग्राश्रय ग्रीर जप वाली हो जाती है ? ग्राप इसके जन्म का कथन जोकि मङ्गल का कारएा है कृपा करके बताइये।।४॥ श्री नारायरा प्रभु ने कहा- - सबकी स्रादि सृष्टि में सभी का जन्म श्रीकृष्ण से ही हुग्रा था--ऐसी श्रुति कहती है ग्रर्थात् वेद यही बतलाना है। समस्त प्रलयों में ग्राविर्भाव शौर तिरोभाव हुग्रा करता है--यह भी वेद का वचन है।।।। ग्रब समस्तमङ्गनों का मङ्गल जो इस वसुघा का जन्म है वह आप श्रवण करो। इसका श्रवण करना समस्त विघ्नों का नाश करने वाला-पापों का प्रकाशक ग्रीर पुण्यों के वर्धन करने वाला होता है।।६।। ग्रहो ! बड़े ग्राश्चर्य की बात है कि कुछ विद्वान मधु कैटभ नाम वाले दैत्यों के भेद से इस पृथ्वी का स्वरूप हुआ। था श्रीर यह इसी लिये धन्या है—ऐसा कहा करते हैं किन्तु ग्रब ग्राप लोग मुक्तसे इसके विपरीत मत का श्रवण करो ॥७॥

अचतुस्तौ पुरा विष्णुं तुष्टौ युद्धेन तेजसा।
ग्रावां जिंह न यत्रोवींपयसासंवृतेतिच ।। ।।
तयोजींवनकालेन प्रत्यक्षा च भवेत् स्फुटम् ।
ततो बभूव मेदश्च मरणानन्तरंतयोः ।। ।।।
मेदिनीति च विख्यातेत्युक्तवा यैस्तन्मतं शृगु ।
जलधौता कृशा पृर्वविद्धितामेदसायतः ।। १०।।
कथयामि च तज्जन्म सार्थकं सर्वसम्मतम् ।
पुराश्रुतञ्च श्रुत्युक्त धर्मवक्त्राच्च पुष्करे ।। ११।।

महाविराट्शरीरस्य जलस्थस्य चिरं स्फुटम्।
मलोबभ्वकालेनसर्वाङ्गव्यापकोध्रुवम्।।१२॥
स च प्रविष्टः सर्वेषां तह्योम्नां विवरेषु च।
कालेन महता तस्माद् बभूव वसुधा मुने ॥१३॥
प्रत्येकं प्रतिलोम्नाञ्च रूपेषु सा स्थितास्थिरा।
ग्राविभूता तिरोभूता सचलाचपुनःपुनः॥१४॥

शुद्ध और तेज से सन्तुष्ट होने वाले वे दोनों विष्णु से बोले— श्राप हम दोनों का त्याग मत करो जहाँ यह पृथ्वी जल से संवृत है। उन दोनों के जीवन काल में यह स्फुटतया प्रायक्ष हो जायगी। फिर इसके श्रनन्तर उन दोनों का मरण के पश्चात मेद हुआ था।। द-१।। इसी कारण से यह मेदिनी-इम नाम से विख्यात हुई है— यह कहकर जिनके द्वारा यह मत हुआ, उसे श्रवण करो। क्योंकि जो पहले भेद से विद्वत थी वह जल से घौत होकर कुश हो गई थी। १०। जब मैं उसका सार्थंक और सर्व समस्त जन्म कहता हैं, जोकि मैंने पहिले श्रवण किया था—श्रुति (वेद) में जो कहा गया है, और धर्म के मुँह से पुष्कर में इसका श्रवण किया था।। ११।। जल में जब यह महा विराट बहुत श्रधिक समय तक स्थित रहा तो काल धिक्य के कारण से निश्चय समस्त श्रद्ध में ज्यापक बहुत श्रधिक मल हो गया था।। १२।। वह मल उसके समस्त लोमों के विवरों में प्रवेश कर गया था। हे मुने! जब बहुत श्रधिक काल हो गया तो उसी से यह वसुधा हो गई थी।। १३।। प्रति लोमों की प्रत्येक रूपों में स्थित वह स्थिर हो गई थी वह श्राविभूत (प्रकट) श्रीर तिरोभूत (खिपी हुई) और सचल बार-बार हो गई थी।। १४।।

म्राविभू ता सृष्टिकाले तज्जलात् पर्य्युपस्थिता । प्रलयेचितिरोभूताजलाभ्यन्तरवस्थिता ॥११॥ प्रतिविश्वेषु वसुधा शैलकाननसंयुता । सप्तसागरसंयुक्ता सप्तद्वीपिमता सती ॥१६॥ हिम।द्विमेरुसंयुक्ता प्रहचन्द्राकंसंयुता । ब्रह्मविष्णशिवाद्येश्च सुरैलोंकेस्तथानया ॥१७॥ पुण्य नीर्थंसमायुक्ता पुण्यभारतसंयुता ।
काञ्चनीभूमिसंयुक्ता सर्वदुगसमिन्वता ॥१८॥
पातालाः सप्त तदधस्दूद्ध्वे ब्रह्मलोककः ।
ध्रवलोकश्च तत्रैव सर्वविश्वञ्च तत्र वै ॥१६॥
एवं सर्वािश विश्वािन पृथिव्यां निर्मितािन वै ।
ऊद्ध्वें गोलोकवैकुण्ठौ नित्यौ विश्वपरौ च तौ ॥२०॥
नश्वराणि च विश्वािन सर्वािश कृत्रिमािश च ।
प्रलये प्राकृते ब्रह्मन् ब्रह्मण्श्च निपातने ॥२१॥

सृष्टि के समय में उस जल से आविर्भूत होकर पर्युपिस्थित हुई थी और प्रलय के काल जल के अन्दर अवस्थित होकर यह पृथिवी तिरोभूत हो गई थी। ११। प्रत्येक विश्व में यह पृथ्वी पर्वतों और वनों से युक्त होती है और सात समुद्रों से समन्वित और सात द्वीपों के सहित सती होती है। १६।। इस भूमि में हिमबान् और मेरु पर्वत हैं तथा चन्द्र सूर्य आदि ग्रहों से संयुत यह होती है। इसके साथ ब्रह्मा-विष्णु और शिव आदि सुरगरा तथा लोक भी होते हैं। १९।। यह वसुन्वरा पुण्य तीर्थों से समायुक्त थी और इसमें परम पवित्र भारत देश भी था। यह काञ्चनी भूमि से संयुक्त थी और समस्त दुर्गों से परिपूर्ण है। १९०।। इस भूमि के आधो अभाग में सात पानाल हैं और ऊर्घ्व भाग में ब्रह्मालोक-ध्रुबलोक और वहाँ पर ही सर्व विश्व है। १०।। इस प्रकार से सम्पूर्ण विश्व इस पृथ्वी में निर्मित हैं। उपर गोलोक और वैकुण्ठ लोक हैं जो नित्य हैं और वे दोनों विश्व पर हैं। २०।। समस्त विश्व नश्वर (नाशवान्) और कृत्रिम होते हैं। हे ब्रह्मन् ! जिस समय में ब्रह्मा का निपातन, होता है और प्राकृत प्रलय होता है उस समय ये सभी विश्व भी नष्ट हो जाया करते हैं। २१।।

महाविराडादिसृष्टौ सृष्टः कृष्णेन चात्मना। नित्ये स्थितः म प्रलये काष्ठाकाशेश्वरैः सह।।२२।। क्षित्यधिष्ठातृदेवी सा वाराहे पूजितासुरैः। मनुभिर्मु निर्भिविप्रैर्गन्धविदिभिरेव च ।।२३॥ विष्णोर्नं राहरूपस्य पत्नी सा श्रुतिसम्मता।
तत्पुत्रो मङ्गलो ज्ञयः सुयशा मङ्गलात्मजः ॥२४॥
पूजिता केन रूपेण वाराहे च सुरैमंही।
वाराहेण च वाराही सर्वैः सर्वाश्रया सती॥२६॥
तस्याः पूजाविधानञ्चण्यधश्चोद्धरणक्रमम् ।
मंगलं मङ्गलस्यापि जन्म व्यासं वद प्रभो ॥२६॥
वाराहे च वराहरूच ब्रह्मणा संस्तुतः पुरा।
उद्धार महीं हत्या हिरण्याक्ष रसातलात् ॥२७॥
जले तां स्थापयामास पद मपत्रं यथार्णवे।
तत्रैव निमंम ब्रह्मा सर्वविश्वं मनोहरम् ॥२५॥

म्रादि सृष्टि में परमात्मा कृष्ण ने महा विराट् का सृजन किया था। जब प्रलय का समय होता है, उस समय नित्य वह दिशा-श्राकाश ग्रीर ईश्वर के साथ स्थित रहना है।।२२।। पृथ्वी की ग्रिधिष्ठात्री देवी सुरों के द्वारा वाराह में वह पूजित हुई थी ग्रौर मनुश्रों के द्वारा-मुनियों से-विशों के द्वारा और गन्धव म्रादि के द्वारा भी पूजित होती है।।२३।। वह वराहरूप वाले विष्णु की पत्नी है जोकि श्रुति से सम्मत है। उसका पुत्र सूयग वाला मङ्गलातमन मंगल जानने के योग्य है ।।२४॥ देविष नारद ने ने कहा—वाराह कल्प में यह मही देवों के द्वारा किस रूप से पूजी गई है भौर वाराह के द्वारा सबके साथ वारा ही पूजी गई थी जो कि सती सबका ग्राक्षय है।।२४।। हे प्रभो ! उसकी पूजा का विधान ग्रौर नीचे का उद्धरण क्रम तथा मंगल का मंगल जन्म भी विस्तार पूर्वक कहिये ॥२६॥ नारायगा ने कहा-पहिले समय में ब्रह्मा के द्वारा वाराह में वराह का स्तवन किया गया था श्रीर उसने हिरण्याक्ष का वध करके रसातल से इस मही का उद्धार किया था ॥२७॥ फिर उस पृथ्वी को पद्म पत्र की भाँति सागर पर स्थापित कर दिया था। वहाँ पर ही बह्या ने मनोहर सर्व विश्व का निर्मास किया था ॥२५॥

हष्ट्वा तदिधदेवीञ्च सकामां कामुको हरिः।
वराहरूपी भगवान् कोटिस्र्यंसमप्रभः॥२६॥
कृत्वा रितकरीं शय्यां मूर्तिञ्च सुमनोहराम्।
क्रीड़ाञ्चकार रहिस दिव्यवर्षमहिनिशम्॥३०॥
सुखसम्भोगसंस्पर्शात् मूच्छां सम्प्राप सुन्दरी।
विदग्धयाविदग्धेनसंगमोऽपिसुखप्रदः॥३१॥
विदग्धसार्व्यक्षेत्रसं सुनुधे न दिवानिशम्।
वर्षान्तेचेतनांप्राप्यकामीतत्याजकामुकीम्॥३२॥
पूर्वरूपद्व वाराहं दधार चावलीलया।
पूजाब्रकार भक्त्या च ध्यात्वा च धरगीं सतीम्॥३३॥
धूपदींपं अ नैवेद्यं सिन्द्रैरनुलेपनैः।
वस्त्रः पुष्पं अ बलिभिः संगूज्योवाच तां हरिः॥३४॥

उसनी प्रधि देवी को सकाम देखकर कामुक हिर वराह रूप वाले होकर अगवान् ने जोकि कोटि सूर्य के समान प्रभा वाले थे रिन करने वाली शय्या बनाकर थोर परम सुन्दर मूर्ति बनाकर दिव्य वर्ष पर्यन्त रात दिन एकान्त में कीड़ा की थी।।२६-३०।। वह सुन्दरी सुखपूर्व क सम्भोग के मंस्पर्श से मूच्छी को प्राप्त हो गई थी। वह परम विदग्धा थी। उसका ग्रिति विदग्ध के साथ जो संगम हुग्रा था वह भी श्रत्यन्त सुख प्रदान करने वाला था।।३१।। विष्णा ने उसके श्रंगों के संश्लेष से रात-दिन का वोध भी खो दिया था ग्रर्थात् कब रात श्रीर दिन होता है—यह न जानते थे। जब वर्ष पूरा होकर उसका श्रन्त हो गया तब उन्हें चेतना प्राप्त हुई थी श्रीर कामी ने उस कामुकी का त्याग कर दिया था ।।३२।। फिर उनने ग्रपना बही वाराह का पूर्व रूप लीला से घारणकर लिया था श्रीर सती धरणी का ध्यान करके भक्ति के साथ उसकी पूजा की थी।।।३३।। धूप-दीम-नेबेद्य-सिन्दूर-श्रनुलेपन वस्त्र-पुण्य बिल के द्वारा भंजी भाँति पूजा करके हिर उस से बोले—महा वराह ने कहा—।।३४।।

and the State Colonia - State Marian State Colonia Col

सर्वावारा भव शुभे सर्वेः संपूजिता शुभम्।
मुनिभिर्मनुभिर्देवैः सिद्धैश्च मानवादिभिः ॥३१॥
अम्बुवाचित्यागदिने गृहारम्भप्रवेशने।
वापीतड़ागारम्भे च गृहे च कृषिकर्मिएा ॥३६॥
तव पूजां करिष्यन्ति मद्धरेण सुरादयः।
मूढ़ा ये न करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकञ्च ते ॥३७॥
वहामि सर्वं वाराहरूपेणाहं तवाज्ञया।
लीलामात्रेण भगवन् विश्वञ्च सचराचरम् ॥३६॥
मुक्तां शुक्ति हरेरच्यां शिवलिङ्गं शिलान्तथा।
शङ्खं प्रदीपं रत्नञ्च माणिक्यहीरकंमिणम् ॥३६॥
यज्ञसूत्रञ्च पुष्पञ्च पुस्तकं तुलसीदलम्।
जपमालां पुष्पमालां कपूर्वञ्च सुवर्णकम् ॥४०॥
गोरोचनां चन्दनञ्च शालग्रामजलन्तथा।
एतान् वोद्धमशकाहं क्रिष्टा च भगवन् श्रुणु ॥४१॥

हे शुभे ! सब मुनि-मनु-देव-सिद्ध श्रोर मानव श्रादि के द्वारा शुभ पूर्वक भली भाँति सर्माचत की हुई तुम श्रव सबका ग्राधार हो जाश्रो।।३१।। यहाँ से श्रागे सुर श्रादि सब अम्बुवाचि त्याग दिन में, गृहारम्भ में, गृह प्रवेश में, वापी श्रोर तड़ाग के श्रारम्भ में, गृह में श्रोर कृषि के काम में सर्वत्र मेरे वरदान से तेरी पूजा किया करेंगे। जो मूढ़ तेरी पूजा भ्रम-मद वश किसी भी कारए। से नहीं करेंगे वे निश्चय ही नरक में जायेंगे।।३६-३७।। वसुधा ने कहा—मैं श्रापकी श्राज्ञा से वाराह रूप सब का वहन न करूँगी। हे भगवन्! मैं लीला मात्र से ही सचराचर विश्व का वहन करूँगी।।३६।। मुक्ता-शक्ति जोकि हरि की श्रवंना के योग्य हैं, शिवलिंग-शिला-शङ्ख-प्रदीप-रत्न-माणिक्य-हीरा-मिण - यज्ञ सूत्र - पुष्प - पुस्तक - तुलसी दल-जयमाला-पुष्पमाला - कर्पू र-सुवर्ण - गौरोचना-चन्दन-शालग्राम जल इन सबके वहन करने में श्रसमर्थ हूँ। हे भगवान! मैं क्लेश से युक्त सबके वहन करने से होऊँगी। यह मेरी प्रार्थना श्राप श्रवणा करें।।३६-४१॥

द्रव्याण्येतानि ये मूढ़ा अर्पयिष्यन्ति सुन्दरि। ते यास्यन्तिकालसूत्रंदिव्यंवर्षशतं त्विय ॥४२॥ इत्येवमुक्त्वा भगवान् विरराम च नारद। बभूव तेन गर्भेगा तेजस्वी मङ्गलग्रहः ॥४३॥ पूजाञ्चकः पृथिव्याश्च ते सर्वे चाज्ञया हरेः। काण्वशाखोक्तध्यानेन तुष्टुवुः स्तवनेन च ॥४४॥ दद्युर्मू लेन मन्त्रेण नेवेद्यादिकमेव च। संस्तुता त्रिषु लोकेषु पूजिता सा बभूव ह ॥४४॥ कि ध्यानं स्तवनं कि वा तस्य मूलञ्च कि वद। गूढ़ं सर्वपुरागोषु श्रोतुं कौतूहलं मम ॥४६॥ म्रादौ च पृथिवो देवी वराहेगा च पूजिता। ततो हि ब्रह्मणा पश्चात् ततस्च पृथुना पुरा ॥४७॥ ततः सर्वेर्मुं नीन्द्रैश्च मनुभिनारदादिभिः। ध्यानञ्च स्तवनं मन्त्रं श्रुण् वक्ष्यामि नारद ॥४८॥ ग्रों ह्रीं श्रीं वा वसुधायै स्वाहा। इत्यनेन मन्त्रैरा पूजिता विष्णुना पुरा ॥४६॥

श्री भगवान् ने कहा—हे सुन्दरि ! जो मूढ़ इन द्रव्यों को तुभ में ग्रांपित करेंगे, वे कालसूत्र नामक नरक में दिव्य सो वर्ष तक जाकर पतित होंगे।।४२।। हे नारद ! इत प्रकार से सह कह कर भगवान विराम को प्राप्त हो गये थे। उस गर्भ से तेजस्वी मंगल नाम धारी गृह हुग्रा था।।४३।। हिर की ग्राज्ञा से उन सब ने पृथिवी की पूजा की थी। कण्वशाखा में कहे हुये ध्यान से ग्रीर स्तव से स्तुति की थी।।४४।। मूल मन्त्र के द्वारा नैवेद्य ग्रादि का समर्पण किया था। इस प्रकार से तीनों लोकों में वह संस्तुत ग्रीर पूजित हुई थी।।४४।। नारद ऋषि ने कहा—उसका ध्यान क्या है श्रीर स्तवन तथा मूल मन्त्र क्या है ? यह समस्त पुराणों में ग्रत्यन्त गूढ़ है। इसलिये इष्ट के श्रवण करने का मुभे हृदय में कौतूहल हो रहा है। इप्रांकर ग्रांप इसे बतलाइये।।४६॥ नारायण ने कहा—ग्रादि में इस

पृथिवी देवी की वराह ने पूजा की थी। इसके पश्चात् ब्रह्मा के द्वारा पृथ्वी का पूजन किया गया था और उसके बाद पहिले पृथु ने इसका अर्चन किया था।।४७।। इसके अनन्तर समस्त मुनीन्द्र-मनु-और नारद ग्रादि के द्वारा पृथ्वी की अर्चना की गई थी। हे नारद! उसका ध्यान-स्तवन और मन्त्र को मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसका श्रवण करो।।४८।। पहिले विष्णु ने—"ॐ ह्वीं श्रीं वांव सुधाये स्वाहा"—इस मन्त्र से पृथ्वी का पूजन किया था।।४६।।

इवेतचम्पकवर्णाभा शतचन्द्रसमप्रभाम्। चन्दनोक्षिप्तसर्वांगो सर्वभूषग्गभूषिताम् ॥५०॥ रत्नाधारां रत्नगर्भां रत्नाकरसमन्विताम्। वह्निशुद्धांशुकाधानां सस्मितां वन्दितां भजे ॥४१॥ ध्यानेनानेन सा देवी सर्वैश्च पूजिता भवेत्। स्तवनं श्रुग् विप्रेन्द्र काण्वशाखोक्तमेवच ॥५२॥ यज्ञशूकरजाया च जयं देहि जयावहे। जये जये जयाधारे जयशीले जयप्रदे ॥ १३॥ सर्वाधारे सर्ववीजे सर्वशक्तिसमन्विते। सर्वकामप्रदे देवि सर्वेष्टं देहि मे भवे ॥५४॥ सर्वशस्यालये सर्वशस्याद्ये सवशस्यदे। सर्वशस्यहरे काले सर्वशस्यात्मिके भवे ॥४४॥ मंगले मंगलाधारे मंगल्यमंगलप्रदे। मंगलार्थे मंगलांशे मंगलं देहि मे भवे सप्रद । 🤼 भूमे भूमिपसर्वस्वे भूमि गलपरायरो ।। भूमिप हङ्कारूपे भूमि देहि च भूमिद ॥५॥। इदं स्तीत्रमहापुण्यं तां संपूज्यच यः पठेत् । कोटि कोटि जन्मजन्मसभवेद्भूमिपेश्वरः ।। १८॥ भूमिदानकृतं पुण्यं लभते पठनाज्जनः। भूमिदानहरात् पापात् मुच्यते नात्र संगयः ॥ १६॥

भूमो वीर्य्यत्यागपापाद् भूमो दीपादिस्थापनात । पापेनमुच्यते प्राज्ञःस्तोत्रस्य पठनान्मुने ॥६०॥ श्रहवमेधशतं गुण्यं लभते नात्र संशयः ॥६१॥

पथ्वी का घ्यान इस प्रकार से किया जाता है कि वह श्वेत चम्पक के पुष्प के वर्ण के समान ग्राभा वाली है — सैकड़ों चन्द्रों की ग्राभा के समान ग्राभावाली हैं - चन्दन से उत्किप्त समस्त ग्रंगों वाली है। समस्त भूषणों से भूषित है।।५०।। रत्नों के श्राधार वाली, गर्भ (मध्य) में रत्न रखने वाली, रत्नों के भ्राकर (समुद्र) से समन्वित, विह्न के समान वस्त्र परिधान वाली, मन्द मुस्कान से युक्त और विन्दित का मैं भजन करता हूँ ।। ५१।। इस प्रकार के ध्यान से वह देवी सबके द्वारा पूजित होती है। हे विभेन्द्र ! ग्रब कण्वशाखा में कहे हुये पृथ्वी देवीं के स्तवन का तुम श्रवएा करो जिसे मैं तुम से कहता हूँ ॥ ५२ ॥ विष्णु ने कहा—यज्ञ शूकर की जाया तुम हो । हे जाया वहे ! ग्राप जय प्रदान करो । हे जयें ! हे जये ! हे जय के ग्राघार रूप वाली ! हे जय के शील स्वभाव वाली ! हे जय के प्रदान करने वाली ! हे सबकी ग्राधार स्वरूप वाली ! हे बीज रूपिणि ! श्राप समस्त प्रकार की शक्तियों से समन्वित हैं। समस्त कामनाश्रों को देने वाली हैं। हे भवे ! हे देवि ! मेरा समस्त ग्रभीष्ट मुभे प्रदान करो ।। ५३-५४।। आप समस्त शस्यों की आलय हैं और सब शस्यों से युक्त हैं तथा सम्पूर्ण शस्यों के प्रदान करने वाली हैं । काल में सब शस्यों का हरएा करने वाली हैं। हे भवे ! म्राप समस्त कस्यों के स्वरूप वाली हैं।। ११।। श्राप मंगलमंथी हैं, मंगलों की श्राधार हैं श्रौर मंगल तथा मंगलों के प्रदान करने वाली हैं। मंगलार्थ व्याप्ति - मंगलाश से युक्त हे भवे ! मुक्ते आप मंगल दो । ५६। हे भूमे ! ग्राप भूमि के पालन करने वालों की सर्वस्व हैं श्रीर भूमि वालों की परायस हैं। स्राप भ्मिप (नृपों ) के श्रहङ्कार रूप वाली हैं। हे भिनदे ! ग्राप मुभे भृमि देवें।। १७।। यह स्वीत्र महान् पुण्य है। उस पृथ्वी देवी की पूजन करके जो इस स्तीत्र का पाठ करता है वह करोड़ों जन्मों में भूमिर्पेश्वर होता है ॥४८॥ भूमिदान से जो पुण्य प्राप्त

होता है वैसा ही पुण्य मनुष्य इस स्तोत्र के पाठ से प्राप्त किया करता है।
भूमि के दान का हरण करने से जो पाप होता है उससे वह इसके पाठ
करने से मुक्त हो जाता है, इसमें तिनक भी संशय नहीं है।।१६।। जो भूमि
में वीर्य के त्याग करने से पाप होता है उससे भूमि में दीपादि के स्थापन
से उस पाप से मुक्त होता है और हे मुने ! प्राज्ञ पुरुष इस स्तोत्र के पाठ
करने से भी मुक्त हो जाता है।।६०।। इस स्तोत्र के पाठ करने से मनुष्य
सौ अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है, इस में कुछ भी संशय नहीं
है।।६१।।

## · १८—गङ्गोपाख्यानम् ।

श्रुतं पृथिव्युपास्यानं श्रतीवसुमनोहरम् ।
गंगोपास्यानमधुना वद वेदविदां वर ॥१॥
भारतं भारतीशापाजगाम सुरेश्वरी ।
विष्णुस्वरूपा परमा स्वयं विष्णुपदीसती ॥२॥
कथं कुत्र युगे केन प्रार्थिता प्रेरिता पुरा ।
तत्कमंश्रोतुमिच्छामिपापघ्नंपुण्यदंशुभम् ॥३॥
राजराजेश्वरः श्रीमान् सगरः सूर्य्यवंशजः ।
तस्य भार्या च वदर्भीशैव्याचद्वेमनोहरे ॥४॥
सत्यस्वरूपः सत्येष्टः सत्यवाक् सत्यभावनः ।
सत्यधमंविचारज्ञः परं सत्ययुगोद्भव ॥५॥
एककन्या चैकपुत्रो बभूव सुमनोहरः ।
प्रसमञ्जा इति स्यातः शैव्यायां कुलवर्द्धनः ॥६॥
प्रन्या चाराधयामास शङ्करं पुत्रकामुकी ।
बभूव गर्भस्तस्याश्च शिवस्य च वरेगा च ॥७॥

इस ग्रध्याय में गंगा भागीरथी के उपाख्यान का निरूपए किया जाता है। देवर्षि नारद ने कहा-मैंने पृथिवी का उपाख्यान भली भौति से सुन लिया है जोकि ब्रतीव सुमनोहर है। हे वेदों के वेताब्रों में परम श्रेष्ठ ! श्रव श्राप गंगा का उपाख्यान मुक्ते बताइये ।। १।। यह सुरेश्वरी देवी भारत में भारती के शाप से प्राई थी जोकि विष्णु के स्वरूप वाली स्वयं परमा श्रीर सती विष्णु पदी है।।२।। पहिले किस युग में किस प्रकार से किसके द्वारा इसकी प्रार्थना की गई थी और किससे इसने प्रेरणा प्राप्त की थी? मैं ग्रब उसी क्रम को श्रवए। करना चाहता हूँ जोकि पापों का नाशक ग्रौर शुभ एवं पुण्य का प्रदान करने वाला है।।३।। नारायएा ने कहा—राजाध्रों का भी राजा सूर्य वंश में समुत्पन्न श्री मान् सागर एक राजा थे। उसकी शैव्या ग्रीर वैदर्भी नाम वाली दो परम सुन्दरी भार्यायें थीं ।।४॥ यह सत्य के स्वरूप वाला-सत्य के इष्ट वाला-सत्य बोलने वाला-सत्य भावना से युक्त-सत्य धर्म के विचारों का ज्ञाता श्रीर सत्य युग में जन्म ग्रहरण करने वाले थे ॥ ४ ॥ इसके एक कन्या और एक परम सुन्दर पुत्र हुआ। था। यह कूल के वर्धन करने वाला शैव्या से उत्पन्न हुन्ना या श्रीर ग्रसमञ्जा इस नाम से प्रसिद्ध था ।।६।। दूसरी जो भार्या थी वह पुत्र के प्राप्त करने की इच्छा वाली होकर शङ्कर की आराधना करने लगी थी। उसके शिव के वरदान से गर्भ हुम्रा था ॥७॥

> गते शताब्दे पूर्णे च मांसपिण्डं सुषावसा । तद्दृष्ट्वाचशिवंध्यात्वाररोदोचे पुनःपुनः ॥६॥ शम्भुर्बाह्मराण्ह्पेरा तत्समीपं जगाम ह । चकार संविभज्यतत् पिण्ड षष्ट्रिसहस्रधा ॥६॥ सर्वे बभूवुः पुत्राश्च महाबलपराक्रमाः । ग्रीष्ममध्याह्नमार्त्तण्डप्रभायुष्टकलेवराः ॥१०॥ कपिलस्य कोपदृष्टचा बभूवुर्भस्मसाच्च ते । राजा ररोद तच्छ् वा जगाम मरगां शुचा ॥११॥

तपश्चकारासमञ्जा गङ्गानयनकारराम् ।
तपः कृत्वा लक्षवर्षं ममार कालयोगतः ॥१२॥
दिलीपस्तस्य तनयो गङ्गानयनकारराम् ।
तपः कृत्वा लक्षवर्षं ययौ लोकान्तरं नृपः ॥१३॥
ग्रंशुमांस्तस्य पुत्रश्च गङ्गानयनकारराम् ।
तपः कृत्वा लक्षवर्षं ममार कालयोगतः ॥१४॥

एक सौ वर्ष पूरे समाप्त हो जाने पर इसने एक मांस के पिण्ड को प्रसूत किया था। उसे देख कर इसने शिव का ध्यान किया भीर यह बार-बार ऊँचे स्वर से रुदन करने लगी थी।।।।। उस समय भगवान शम्भु एक ब्राह्मगा के रूप में उसके पास गये थे। उसने इस पिण्ड का संविभाजन कर साठ हजार खण्ड कर दिये थे।।।।। वे सब खण्ड महान बल ग्रौर पराक्रम वाले पुत्र हो गये थे। जिनके शरीर ग्रीष्म काल के मध्याह्न समय के सूर्य के प्रभा से समान प्रभा से युक्त थे ।।१०।। वे सभी पुत्र किपल ऋषि की कोप की दृष्टि से भस्मसात हो गये थे। यह सुनकर राजा ने रुदन किया था ग्रीर इनके शोक से मरएा को प्राप्त हो गया था ।।११।। फिर श्रसमञ्जा ने गंगा के यहाँ लाने के कारण तपस्या की थी। उसने एक लाख वर्ष तक तप किया था श्रीर भ्रन्त में काल के योग से वह मरएा को प्राप्त हो गया था ।।१२।। उसका पुत्र दिलीप हुम्रा था । उसने भी गङ्गा को लाने के निमित्त तपस्या एक लाख वर्ष तक की थी। वह भी राजा श्रन्त में विफल ही रहकर लोकान्तर में चला गया था ।।१३।। फिर इसका पुत्र श्रंजुमान नाम वाला हुन्ना था । इसने भी गंगा के यहाँ लाने के लिये एक लाख वर्ष तक तप किया था भ्रीर भ्रन्त में काल के योग से वह मर गया था ॥१४॥

> भगीरथस्तस्य पुत्रो महाभागवतः सुधीः। वैष्णावो विष्णुभक्तश्च गुरावानजरामरः॥१४॥ तपः कृत्वा लक्षवर्षं गंगानयनकारराम्। ददर्शे कृष्णां हुष्टास्यं, सूर्य्यकोटिसमप्रभम्॥१६॥

द्विभुजं मुरलीहस्तं किशोरंगोपवेशकम् ।
परमात्मानमीशञ्च भनतानुग्रहविग्रहम् ॥१७॥
स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिगर्णतमं विभूमः ।
ब्रह्मविष्णुश्चिवाद्यैश्च स्तुतं मुनिगर्णयु तम् ॥१८॥
निलिप्तं साक्षिरूपञ्च निर्णुणं प्रकृतेः वरम् ।
ईषद्धास्यं प्रसन्नास्यं भनतानुग्रहकारकम् ॥१६॥
विह्निगुज्जाश्चानं रत्नभूषर्णभूषितम्॥२०॥
तुष्टाव दृष्ट्वा नृपतिः प्रराम्य च पुनः गुनः ।
लीलया च वर प्राप्यवाञ्छतंवशताररणम् ॥२१॥

इसका पुत्र फिर भगीरथ हुआ था। यह पुत्र महान भागवत और सुधी था। यह वैष्णव - विष्णु का भक्त-गुगावान और अजरामर था ।।११।। इसने भी एक लाख वर्ष तक बड़ा उम्र तप किया था कि गंगा को इस लोक में लाया जावे। इस ने परम प्रसन्न मुख वाले और करोड़ सूर्य के सम् न प्रभा से युक्त श्रीकृष्ण को देखा था।।१६।। श्रीकृष्ण का स्वरूप दो भु आमें वाला—मुरली हाथ में धारण करने वाला, किशोर अवस्था से युक्त, गोप वेशधारी, परमात्मा, ईश, अपने भक्त जनों पर अनुम्न करने वाना था। उनके स्वेच्छा मय-पर ब्रह्म-परिपूर्णतम-विभु ब्रह्मा, विष्णु और विश्वास के द्वारा स्तुत और मुनिगण से समन्वित स्वरूप का दर्शन किया था। सबसे निलिप्त -साक्षि रूप - निर्णुण - प्रकृति से पर-मन्द हास्य वाले-प्रान्न मुख-भक्तों पर अनुम्नह करने वाले, अपन के समान शुद्ध वस्त्र का परिधान महत्या करने वाले और रत्नों के भूषणों से विभूषित श्रीकृष्ण का दर्शन र के राजा ने उनको बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति की थी। शिला से परम श्रेष्ट को प्राप्त कर वंश के तारण करने वाले उन अभीष्ट व का दर्शन किया था।।१६-२१।।

तत्राजगाम गंगा सा स्मर्गात् परमात्मनः । तं प्रग्मस्यप्रतस्थौचतत् पुरःसंपुटाञ्जलिः ॥२२॥ उवाच भगवांस्तत्र तां दृष्ट्वा सुमनोहराम्।
कुर्वती स्तवनं दिव्यं पुलकाञ्चितविग्रहाम्।।२३॥
भारतं भारतीशापात् गच्छ शीघ्रं सुरेश्वरि।
सगरस्यसुतान्सर्वान्पूतान्कुरुममाञ्चया।।२४॥
तत्स्पर्शवायुना पूता यास्यन्तिमममन्दिरम्।
बिभ्रतो दिव्यमूर्त्तिन्तेदिव्यस्यन्दनगामिनः ।।२४॥
मत्पार्षदा भविष्यन्ति सर्वकालं निरामयाः।
समुच्छिद्यकर्मभोगंकृतंजन्मनि जन्मनि।।२६॥
कोटिजन्माजितं पापं भारते यत् कृतं नृणाम्।
गंगायाःस्पर्शवातेनतन्नश्यतिश्रुतौश्रुतम्।।२७॥
स्पर्शनाद्द्र्शनाद्देच्याः पुण्यं दशगुणां ततः।
मौषलस्नानमात्रंण सामान्यदिवसे नृणाम्।
शतकोटिजन्मपापं नश्यतीतिश्रुतौ श्रुतम् ॥२६॥

उस समय परमात्मा के स्मरण करने से गङ्गा वहाँ पर धा गई थीं श्रीर उसने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया था तथा उनके श्रामे करबढ़ होकर स्थित हो गई थी। 1221। उस परम मनोहर स्वरूप वाली को देखकर भगवान ने उससे कहा था जो दिव्य पुरुष की स्तुति कर रही थी धौर पुलकों से श्राञ्चत शरीर वाली थीं। 1231। श्रीकृष्ण बोले—हे सुरेश्वरि! तुम भारती के शाप से शीघ्र ही भारत में चली जाश्रो। मेरी श्राज्ञा से समस्त राजा सगर के पुत्रों को पवित्र कर दो। 1281। तेरे स्पर्श की हुई वायु से वे पवित्र होकर फिर मन्दिर में चले जायेंगे। वे तेरे स्पर्श मात्र से ही दिव्य मूर्ति घारण कर दिव्य स्पन्दन (रथ) के द्वारा गमन करने वाले होंगे। 1281। इसके अनन्तर वे पार्षद होंगे जो सदा निरामय होकर रहेंगे। श्रापने जन्मों में किये हुये जो कर्मों के भोग हैं उनका सबका वे उच्छेदन कर देंगे। 1281। भारत में करोड़ों जन्मों में जो पाप मनुश्यों के किये हुये हैं वे सम्पूर्ण गंगा के स्पर्श वाली वायू से ही नष्ट हो जाया करते हैं—ऐसा श्रुति (वेद) में सुना गया है। स्पर्शन श्रीर दर्शन से देवी का दश गुना पुण्य होता है। 1281।

साधारण दिन में मनुष्यों के मौषल स्नान मात्र से ही सौ करोड़ जन्मों में किये हुये पाप नष्ट हो जाया करते हैं ऐसा श्रुति प्रतिपादित सुना गया है ॥२८॥

श्रन्नं विष्ठा जलं मूत्रं यद्विष्णोरिनवेदितम् ।
वष्णवाश्च न खादिन्तिनैवेद्यभोजिनःसदा ॥२६॥
विष्णोनिवेदितान्नञ्च नित्यं ये भुञ्जते नराः ।
पूतानि सर्वतीर्थानि तेषाञ्च स्पर्शनादहो ॥३०॥
विष्णोः पादोदकं पृण्यं नित्यं ये भुञ्जते नराः ।
तेषां सन्दर्शनमात्रेण पूतञ्च भुवनत्रयम् ॥
विष्णोः सुदर्शनं चक्रं शततं तांश्च रक्षति ॥३१॥
यामि चेद्धारतं नाथ भारतीशापतः पुरा ।
तवाज्ञया च राजेन्द्र तपसा चैव साम्प्रतम् ॥३२॥
दास्यन्ति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च ।
तानिमेकेननश्यन्तितदुपायंवदप्रभो ॥३३॥
कितकालं परिमितं स्थितिमें तत्र भारते ।
कदा यास्यामि सर्वेश तद्विष्णोः परमंपदम् ॥३४॥
ममान्यद्वाञ्छितं यद् यत् सर्वंजानासिसर्ववित् ।
सर्वन्तरात्मन्सर्वंज्ञतदुपायंवदप्रभो ॥३१॥

जो ग्रम्न ग्रीर जल भगवान विष्णु को निवेदित नहीं किया गया है वह विष्ठा ग्रीर मूत्र के समान होता है, उसे वैष्णुव जन नहीं खाते हैं वयों कि वे तो सदा निवेदित किये हुये ही का भोजन करने वाले हैं ॥२६॥ जो मनुष्य नित्य ही विष्णु को निवेदित किये हुये श्रम्न को खाते हैं उनके स्पर्शन से ही समस्त तीर्थ पूत हो जाते हैं ॥३०॥ जो मनुष्य विष्णु केपादोदक को नित्य पीते हैं, उससे परम पुण्य होता है। उन पुरुषों के दर्शन मात्र से ही तीनों भुवन पवित्र हो जाया करते हैं ॥३१॥ गंगा ने कहा—हे नाय! मैं यदि भारत में जाती हूँ जोकि भारती का पहिले शाप था उसके कारण से मुक्ते जाना ही है। ग्रीर इसमें ग्रापकी ग्राज्ञा है उसका भी पालन करना

श्रावय्यक है श्रोर इस समय राजेन्द्र की तपस्या से भी वहाँ जाना है किन्तु वहाँ पर पापी लोग मुभे जो भी कोई पापों को देंगे वे पाप मेरे कैंसे नष्ट होंगे ? हे प्रभो । इसका भी कृपाकर कोई उपाय मुभे बता दीजिये ।।३२-३३।। मेरी भारत में कितने समय तक स्थिति रहेगी श्रोर फिर वहाँ से मैं किए समय पुनः विष्णु के परम पद को प्राप्त करूँगी ?।।३४।। मेरा जो भी कुछ श्रन्य इच्छित मनोरथ है उसे श्राप सर्वज्ञ सभी जानते हैं। श्राप तो सबके श्रन्तरात्मा में स्थित रहने वाले हैं श्रौर सर्वज्ञ हैं। हे प्रभो ! इस उगय को भी बताने की कृपा करें।।३४।।

जानामि वाञ्छितं गङ्गे तव सर्वं सुरेश्वरि । पतिस्ते रुद्ररूपोऽयं लवगोदोभविष्यति । ३६॥ ममेवांशसमुद्रश्च त्वञ्च लक्ष्मीस्वरूपिगाी : विदग्धायाविदग्घेनसङ्गमो गुरगवान् भुवि ॥३७॥ यावल्यः सन्ति नद्यश्च भारत्याद्याश्च भारते । सौभाग्यं तव तास्वेव लवणोदस्य सौरत ॥३८॥ श्रद्यअभृति देवेशि कले: पञ्चसहस्रकम्। वर्षं स्थितिस्ते भारत्याः शापेन भारते भुवि ॥३६॥ नित्यं वार्शिवना सार्द्धं करिष्यसिरहोरतिम्। त्वमेवरसिकादेवोरसिकेन्द्रेगसयुता ॥४०॥ त्वां स्तोष्यन्ति च स्तोत्रेग्गभगीरथकृतेन च। भारतस्थाजनाःसर्वेपूजयिष्यन्तिभविततः ॥४१।ः कौथुमोक्तेनध्यानेनध्यात्वात्वांपूजयिष्यति । यःस्तौतिप्रग्मेन्नित्यंसोऽश्वमेधफलंलभेत् ॥४२॥ गंगागंगेति यो ब्रूयात् योजनानांशतैरिप। मुच्यतेसर्वंपापे भ्योविष्णुलोकंसगच्छति ॥४३॥

श्रीकृष्ण ने कहा — हे गंगे ! हे सुरेश्वरि ! मैं तेरे समस्त वाञ्छितं की जानता हूँ । यह तेरा पति रुद्र रूप अवस्थीद हो जायगा । यह सुमुद्र भी मेरा ही अंश है और तू लक्ष्मी के स्वरूप वाली है। विदग्धा के साथ भूमितल में संगम गुरा वाला होता है।।३६-३७।। भारत में भारती आदि जितनी भी निदयाँ हैं उन सब में लवरागेद के सौरत में तेरा ही सौभाग्य है।।३८।। आज से लेकर हे देविश ! किल युग के पाँच हजार वर्ष तक भारती के शाप से भारत की भूमि में तेरी स्थिति है।।३६।। वर्गी विधि के साथ नित्य ही एकान्त में रित करेगी। रिस केन्द्र से संयुत तू ही रिसका देवी है।।४०।। भगीरथ के द्वारा किये हुये स्तोत्र से भारत में स्थित जन सब तेरी स्तुत करेंगे और भित्त-भाव से तेरा पूजन करेंगे।।४१।। कौ धुमोक्त ध्यान से ध्यान करके जो तेरी पूजा करेगा और नित्य प्रगाम करेगा, वह अश्वमेघ यज्ञ करने के पुण्य-फल का भागी होगा।।४२।। जो ''गंगा-गगा''—इस प्रकार से सौ योजन दूर से भी तेरे शुभ नाम का उच्चारण करता है वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है श्रीर विष्णु लोक को अन्त में प्राप्त होता है।।४३।।

केन ध्यानेन स्तोत्रे ए केन पूजाक्रमेए च।
पूजाञ्चकार नृपतिर्वद वेदविदां वर ॥४४॥
स्नात्वानित्यिक्रयांकृत्वाधृत्वाधौतेचवाससी ।
सम्पूज्यदेवषट्कञ्चसंयतोभिवतप्र्वकम् ॥४४॥
गरोशञ्चदिनेशञ्च विद्विष्ण शिवाशवाम् ।
सम्पूज्य देवषट्कञ्च साऽधिकारीचपूजने ॥४६॥
गरोशं विघ्ननाशाय निष्पापाय दिवाकरम् ।
विद्वि स्वशुद्धये विष्ण मुक्तये पूज्येन्नरः ॥४७॥
शिवंशानायज्ञानेशं शिवाश्च बुद्धिवृद्धये ।
सम्रूज्यतस्त्रभेत् प्राज्ञो विपरीतमतोऽन्यया ॥४८॥
दध्यावनेन तद्ध्यान प्रृणु नारद तत्त्वतः ।
ध्यानञ्च कौथुमोक्तञ्च सर्वपापप्रण्शनम् ॥४६॥
स्तोत्रञ्चकौथुमोक्तञ्च सर्वादंविष्णुत्रद्धाराोः ।
प्रृणुनारद वक्ष्यामि पापघ्नञ्चस्पुप्यदम् ॥४०॥

देविष नारद ने कहा--- किस घ्यान से, किस स्तोत्र से ग्रीर कौनसी पूजा के क्रम से राजा ने पूजा की थी, हे वेदों के ज्ञाता विद्वानों में परम श्रेष्ठ ! इसे बताने की कृग कीजिये ।।४४।। श्रीनारायए। बोले-स्नान करके-नित्य कर्म सम्पादन करके श्रीर धुले हुये शुद्ध दो वस्त्र धारण करके, छै देवों का म्राति संयत हो भिक्तभाव के साथ भली भाँति पूजा करे। उन छ देवों में गराशि सूर्य देव-ग्राग्न-विष्राु-शिव ग्रीर गौरी ये होते हैं। वही इसके पूजन करने का अधिकारी होता है।।४६।। गर्गाश का पूजन विघ्नों का विनाश करने के लिये, सूर्य का यजन निष्पाप होने के लिये, अग्नि का श्चर्न अपनी शुद्धि के वास्ते श्रीर भगवान विष्णु की पूजा मुक्ति प्राप्त करने के लिये मनुष्य को अर्चना करनी चाहिये।।४७।। ज्ञान के ईश शिव का पुजन ज्ञान प्राप्त करने के लिये करे। प्राज्ञ पुरुष इन सब की प्राप्ति किया करता है। इसके विपरीत अन्यया अर्थात् विरुद्ध फल मिलता है ।।४८।। हे नारद ! कौथुम के द्वारा कथित ध्यान के द्वारा इसका ध्यान किया था। उसे तत्त्व से तुम श्रवण करो। कौथुमोक्त ध्यान समस्त पापों का नाश करने वाला होता है।।४९।। हे नारद ! ग्रीर की थुम के द्वारा कहा हुम्रा स्तोत्र जोकि ब्रह्मा ग्रीर विष्णु का सम्वाद है मैं उसे बताऊँगा। यह परम पूण्य का प्रदान करने वाला तथा पापों का हनन करने वाला 107118

श्रोतुमिच्छामि देवेश लक्ष्मीवान्त जगत्प्रभो।
विष्णोः विष्णुपदीस्तोत्रं पापध्नं पुण्यकारणाम् ॥४१॥
शिवसंगीतसमुग्धश्रीकृष्णाङ्गद्रवोद्भवाम्।
राधागद्रवसम्भूतां तां गंगां प्रणामाम्यहम् ॥५२॥
यज्जन्मसृष्टेरादौच गोलोके रासमण्डले।
सन्निधाने शङ्करस्य तां गंगां प्रणामाम्यहम् ॥५३॥
गोपैगींपोभिराकीर्गोशुभे राधामहोत्सवे।
कार्त्तिकीपूर्णिमाजातां तांगगांप्रणमाम्यहम् ॥५४॥

कोटियोजनविस्तीर्गा दैध्ये लक्षगुरा ततः। समावृता या गोलोकं तां गंगां प्ररामाम्यहम्।।५१।। षष्टिलक्षयोजना या ततो दैध्ये चतुर्ग्णा। समावृता या वैकुण्ठं तां गंगां प्ररामाम्यहम्।।५६॥

श्री ब्रह्मा ने कहा—हे देवेश ! हे लक्ष्मी के कान्त ! हे जगत् के प्रभो ! विष्णु का विष्णु पदी स्तोत्र पापों का हुनन करने वाला श्रोर पुण्य का कारण स्वरूप है, उसे मैं श्रवण करना चाहता हूं ।५१॥ श्री नारायण ने कहा—शिव के सङ्गीत से भली भाँति मुग्ध हो जाने वाले श्रीकृष्ण के श्रङ्ग से जो द्रव हुग्रा उससे जन्म ग्रहगा करने वाली श्रोर राधा के श्रङ्ग द्रव से उद्भूत उस गङ्गा को मैं प्रणाम करता हूं ।१४२। जो जन्म की सृिट के ग्रादि में गोलोक में-रासमण्डल में ग्रीर शङ्कर के सिन्नधान में स्थित थी उस गङ्गा को मैं प्रणाम करता हूँ ।१४३॥ गोपों गोपियों के द्वारा श्राकीर्ण एवं शुभ रास मण्डल में राधा के महोत्सव में कीर्त्त की पूर्णिमा समुत्यन्न उस गङ्गा देवी को मैं प्रणाम करता हूँ ।१४४॥ जो एक करोड़ योजन के विस्तार वाली है श्रोर दीर्घता में एक लाख गुनी है श्रोर जो गोलोक में समावृत है उस गङ्गा देवी को प्रणाम करता हूँ ।१४॥ जो साठ लाख योजन वाली है श्रोर इसके श्रागे दीर्घता में चतुर्गुणा है तथा वैकृष्ठ में समावृत्त है, उस गङ्गा को मैं प्रणाम करता हूँ ॥१६॥

विश्वलक्षयोजना या ततो दैध्ये चतुर्गुणा।
श्रावृता ब्रह्मलोकं या ता गंगां प्रणामाम्यहम् ॥४७॥
तिल्लक्षयोजना या दैध्ये पञ्चगुणा ततः।
श्रावृता शिवलाकं या ता गंगां प्रणामाम्यहम् ॥४६॥
षड्योजनिवस्तीर्णा या दध्ये दशगुणा ततः।
मन्दाकिनी येन्द्रलोकंतां गंगां प्रणमाम्यहम् ॥४६॥
लक्षयोजनिवस्तीर्णा दैध्ये सप्तगुणा ततः।
श्रावृता ध्रुवलोकं या तां गंगां प्रणमाम्यहम् ॥६०॥

लक्षयोजनिवस्तीरणि दैध्ये चषड्गुगा ततः।
श्रावृता चन्द्रलोकं या तां गंगां प्ररामाम्यहम् ॥६१॥
षिटसहस्रयोजना या दैध्ये दशगुणा ततः।
श्रावृता सूर्यलोकं या तां गंगां प्ररामाम्यहम् ॥६२।
लक्षयोजनिवस्तीरणि दैध्येचषड्गुगा ततः।
आवृता सत्यलोकं या तां गंगां प्ररामाम्यहम् ॥६३।
दशलक्षयोजना या दैध्ये पञ्चगुगा ततः।
श्रावृता या तपोलोकं तां गंगां प्ररामाम्यहम् ॥६४॥

जो फिर बीस लाख योजन के विस्तार वाली है श्रीर दीर्या में उससे भी पचगुनी है तथा शिवलोक को समावृत किये हुये है, उस गंगा देवी को मैं प्रसाम करता हूँ।।५७-५⊏।। जो छै योजन वाली है और दीघंता में दश गुनी है तथा इन्द्र लोक में मन्दािकनी नाम वाली है, उस गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ।। प्रधा जो एक लाख योजन विस्तार वाली भ्रौर दीर्घता में सतगुनी है तथा घ्रुव लोक को ग्रावृत करने वाली है, उस गंगा को मैं प्रगाम करता हूं।।६०।। जो एक लाख योजनों के विस्तार से युक्त है भ्रोर दीर्घता में षड्गुसाहै एवं चन्द्र लोक को श्रावृत कण्ने वाी है उस गंगा देवी को मैं प्रगाम करता हूँ ॥६१॥ जो देवी साठ हजार : जन के विस्तार से समन्वित है एवं दीर्घता में दशगुनी है तथा सूर्य लोक को भावृत करने वाली है, उस गंगा को प्रसाम करता हूँ ।।६२।। जो एक लाख योजन के विस्तार से संयुत एवं दीर्घता में छैं गुराि है श्रीर सत्य को न को श्रावृत करने वाली हैं, उस गंगा देवी को मैं प्रशाम करता हुँ। ६३। जो देवी दश लाख योजन के विस्तार से विस्तीर्ग है और दीर्घता में पर पुनी हैं तथा तपोलोक को समावृत किये हुये हैं, उस गंगा को मैं प्रशाम ब रता ह ॥६४॥

> नित्यं यो हि पठेद् भक्त्या संपूज्य च सुरेश्वरोम्। श्रद्यमेधफलं नित्यं लभते नात्र संशयः ॥६४॥

श्रपुत्रो लभते पुत्रं भार्याहानोलभेत्प्रियाम्।
रोगान्मुच्येतरोगीचबद्धोमुच्येतबन्धनात् ॥६६॥
श्रस्पष्टकीत्तः सुयशामूर्लोभवतिपण्डितः।
यः पठेत् प्रातरुत्थाय गगास्तोत्रमिवशुभम्॥६७॥
शुभं भवेत्त् दुःस्वप्नं गगास्तानफलं लभेत् ॥६६॥
भगीरथोऽनयास्तुत्वा स्तुत्वा गगाञ्चनारद।
जगामतांगृहीत्वाच यत्र नष्टाश्चसागराः॥६९॥
त्रैकृण्ठते ययुरस्तूर्णं गगायाःस्पर्शवायुना।
भगीरथेनसा नीता तेन भगीरथी स्मृता॥७०॥

इस स्तोत्र का जो नित्य भिनत पूर्व क सुरेश्वरी का पूजन करके पाठ किया करता है, वह नित्य ही अश्वमेध ये का फल प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं हैं । १६५। जो पुर रहित है वह पुत्र भी प्राप्त करता है और भार्या से हीन पुरुष भार्या का लाभ करता है। रोग से ग्रंगत पुष्ठष रोग से छुटकारा पा जाया करता है और जो बन्धन बद्ध है वह उससे मुक्त हो जाता है। जिस की कीर्त्ति अस्पष्ट है वह सुन्दर यश वाला और मूर्ल पण्डित हो जाता है। जो प्रात: उठकर इस श्रुम गंगा स्तोत्र का पाठ करना है उसका सर्व सर्वत्र शुम ही होता है और गंगा के स्नान का फल प्राप्त कर तेना है। १६६६ द।। यह गंगा स्तोत्र है जिसकी समाप्ति हो गई है। नारायण ने कहा—हे नारद! राजा भगीरथ ने इसी स्तुति से गंगा की स्तुति की थी और उस देवी को अपने साथ लेकर वहाँ गया था जहाँ राजा सगर के साठ हजार पुत्र नष्ट हो गये थे। १६६। वे सब सगर पुत्र गंगा स्पर्श से युक्त वायु के द्वारा तुरन्त ही वैकुष्ठ लोक को चले गये थे। वह देवी भगीरथ के द्वारा लाई गई थी अतएव भागीरथी—इस नाम से प्रसिद्ध हुई है। १७०।।

## १६ - तुलस्युपारुयानम् । नारायणप्रिया साध्वी कथं सा च बभूव ह । तुलसी कुत्रसम्भूताकावासापर्वजन्मनि ॥१॥

कस्य वा सा कुले जाता कस्य कन्यातपिस्वनी ।
केनवातपसासाचसंप्रापप्रकृतेः परम् ।।२॥
मनुश्चदक्षसाविषाःपुण्यवान्वैष्णवःशुचिः ।
यशस्वी कोत्तिमांश्चैवविष्णोरशसमुद्भवः । ३॥
तत्पुत्रोधमंसाविषाधंमिष्ठोवैष्णवःशुचिः ।
तत् पृत्रोविष्णुसाविणिवैष्णवश्चिजितिन्द्रयः ॥४॥
तत् पृत्रो देवसाविणाः विष्णुवतपरायणः ।
तत् पृत्रोराजसाविणाः महाविष्णुपरायणः ॥४॥
वृषध्वश्च तत् पृत्रो वृषध्वजपरायणः ।
यस्याश्चमे स्वयं शम्भुरासीद्वैवयुगत्रयम् ॥६॥
पृत्रादिष परस्नेहो नृषे तिस्मन् शिवस्य च ।
न च नारायणामे नेनचलक्ष्मीसरस्वतीन ।।।।।

इस प्रध्याय में तुलसी देवी के उपाख्यान का निरूपए। किया जा। है। देविष नारद ने कहा- तुलसी साध्वी नारायण की यि कैसे ई थी, यह कहाँ समुत्पन्न हुई थी श्रोर पूर्व जन्म में इसका निवास कहाँ पर था? ।।१।। यह तुलसी किसके कुल में उद्भूत हुई थी श्रौर परम तपस्विनी यह किसकी कन्या थी। इसने कौन सा ऐसा ग्रद्भूत तप किया था जिसके प्रभ व से इसने प्रकृति से भी पर की प्राप्ति की थी।।२।। भगवान नार।यसा नै कहा-परम वैष्णव, महा पुण्य वाला श्रीर श्रति शुचि दक्ष साविंगा मनूथा जो बहुत ही यशस्वी-कीर्तिमान् तथा विष्णु के ग्रंश से उत्सन्न होने वाला था।।३।। इस का पुत्र धर्म साविशा हुग्रः या जो परम धार्मिक-वैष्ण्व ग्रौर शुचिया। इसका पुत्र परम वैष्णाव एवं जिनेन्द्रिय विष्णु गर्वाण नाम वाला था ॥४॥ विष्सा सार्वीसा का पुत्र विष्सा व्रत परायसा देव सार्वीसा हुम्राथा। इसका पुत्र राज सार्वाण हुम्रा था जो महान् विष्णु परायण हुमाथा।४। इसका पुत्र वृषघ्वज हुमा। यह वृषघ्वज विष्णु का परायण भक्त था जिसके झाक्षम में साक्षात् स्वयं शम्भु तीन दैवयुगों तक रहे थे ।।६।। भगवान शिव का उस राजा में पुत्र से भी ग्रधिक स्नेह था, उस राजा ने भी नारायरा-लक्ष्मी घोर सरस्वती किसी को भी नहीं माना था ।।७।।

पूजाञ्च सर्व देवानां दूरीभूतां चकार सः। भाद्रे मासि महालक्ष्मीपूजां मत्तोबभञ्ज ह । न।। माघे सरस्वतीपूजां दूरीभूतां चकार सः । यज्ञञ्च विष्गुर्जाञ्चनिनिन्द न चकार सः ॥६॥ न काऽपि देवा भूपेन्द्र शशाप शिवकारसात्। अष्टश्रीभेव भूपेति शशाप तं दिवाकरः ॥१०॥ शूलं गृहीत्वा त सूर्यं दधार शङ्करः स्वयम्। पित्रा सार्द्ध दिनेशञ्चब्रह्मारांशररांययौ ॥११॥ िग्वस्त्रिशूलहस्तञ्च ब्रह्मलोकं ययौ कुवा । ब्रह्मा सूर्य्यं पुरस्कृत्य व कुण्डञ्चययौभिया ॥१२॥ शूलं गृहीत्वा तं सूर्यं दधारगङ्करःस्वयम्। ब्रह्म करयप गत्तेण्डाःसंत्रस्ताः शुष्कतालुकाः ।।१३।। नारायएाञ्च सर्वेशं ते ययुः शरएां निया। मूध्ना प्ररोमुस्ते गत्वा तुष्टुवश्च पुनः पुनः ॥ सर्व निवेदनञ्चक्रुर्भयस्य कारणं हरेः ॥१४॥

उस नृप ने समस्त देवों की पूजार्चना को दूर कर दिया था। वह यज्ञ और विष्णु की पूजा की निन्दा किया करता था भीर उसे कभी नहीं करता था। 11-81। शिव के भवत होने के कारण से किसी भी देवता ने उस राजा को शाप नहीं दिया था किन्तु दिवःकर (सूर्य) ने उसे शाप दे दिया था कि "हे भूर ! तू श्री से भ्रष्ट हो जा"। १०।। तब तो शिव को महान् कोध हो गया और शूल धारण कर शङ्कार स्वयं सर्य को पकड़ने चल दिये थे। उस समय सूर्य पिता के साथ ब्रह्मा की शरण में गया था। ११।। त्रिश्लवारी शिव कोध में भरे हुये ब्रह्मालोक में पहुँचे थे। तब ब्रह्मा ने सूर्य को ग्रागे करके भय से वंक्णठ लोक को प्रस्थान किया। १९।। उस समय शिव ने शिश्ल लेकर स्वयं सूर्य को पकड़ लिए। था। ब्रह्मा-कश्यप मार्चण्ड सब सत्रस्त हो गमे भीर सबके तालु भाग शुष्क हो गये।।१३।। वे सब उस समय परम भयभीत होकर सर्वेव्वर नारायण की शरण में गये थे। उन सबने वहाँ पहुँच कर मस्तक से नारायण का प्रणाम किया। था श्रीर बार-बार सब उनका स्तवन करने लगे थे श्रीर उस समय सबने भगवान् हरि से श्रपने भय का कारण निवेदन कर दिया था।।१४॥

नारायएश्च कृपया तेम्यो हि श्रभयं ददौ ।
स्थिरा भवतहेभोताभयंकिंवोमिय स्थिते ॥१६॥
स्मरन्ति येयत्रतत्रमांविपत्तौ भयान्वितः ।
तांस्तत्रगत्त्रारक्षाभिचक्रहस्तस्त्वरा वितः ॥१६॥
पाताहं जगनां देवाः कर्त्ताहं सततं गदा ।
कृष्टाच ब्रह्माल्पेण सहता शिवरूपतः ॥१७॥
शिवोऽहत्वमहञ्चापि सूर्य्योऽह शिगृणात्मकः ।
विधायनानाल्पञ्च करोमि सृष्टिपालनम् । १६॥
यूयं गच्छत भद्रं वो भविष्यति भयं कुतः ।
श्रद्धप्रभृति वो नास्ति मद्वरात् शङ्कराद्भयम् ॥१६

भगवान नारायए। ने कृपा करके उन सब को ग्रभय प्रदान किया था।
नारायए। ने कहा—ग्राप सब लोग स्थिर हो जाइये। मेरे स्थित होने पर
ग्रापको क्यों भय हो रहा है ॥१४॥ जो भी जहाँ कही पर मेरा स्मरण किया करते हैं जबिक किसी विपत्ति से ग्रस्त होकर भय समिन्वत हो जाया करते हैं तो मैं हाथ में चक्र घारण कर बड़ी शीघ्रता से युक्त हो वहीं गर जाकर उनकी रक्षा किया करता हूँ ॥१६॥ हे देवो! मैं जगतों का सदा पालन करने वाला हूँ और ब्रह्मा क का स्मृतन करने वाला तथा शिव के रूप में सहार करने वाना हूँ ॥१७॥ मैं शिव हूँ, मैं तू हूँ ग्रौर मैं सूर्य हूँ, इस तरह त्रिगुणात्मक हूँ। मैं नाम रूपा की घारण करके सृष्टि पालन करता हूँ ॥१८॥ तुम लोग सब जाग्रो। ग्रापको ग्रब कहीं से भी भय नहीं होगा। ग्राज से लेकर मेरे वरदान से शङ्कर से कोई

एतस्मिन्नन्तरे तत्राजगाम शङ्करः स्वयं। शूलहस्तो वृषारूढ़ो रक्तपंकजलोचनः ॥२०॥ त्रवस्ह्य वृषात्तूर्गां भिवतन <del>प्रात्मकन्धरः</del> ननामभक्त्या ते शान्तं लक्ष्मीकान्तं परात्परम् ॥२१॥ रत्नसिंहासनस्थ ञच रत्नालङ्कारभूषितम्। किरोटिनं कुण्डलिनं चक्रिएां वनमालिनम् ॥२२॥ नवीननीरदश्यामं सुन्दर्ञ्च चतुर्भुजम्। चन्दनोक्षितसर्वांगं भूषितं पीतवाससा। लक्ष्मीप्रदत्तताम्बूलं भुक्तवन्तञ्च नारद ॥२४॥ विद्याधरीनृत्यगीतं पश्यन्तं सस्मितं मुदा। **ई**श्वरं परमात्मानं भक्तानुग्रहविग्रहम<sup>्</sup>॥२५॥ त ननाम महादेवो ब्रह्माग्एञ्च **न**नाम् सः । ननाम सूर्य्यो भक्त्याच संत्रस्तश्चन्द्रशेखरम्। १२६॥ कश्यपश्च महाभक्त्या तुष्टाव च ननाम च। शिवः संस्त्य सर्वेशं समुवास सुखासने ॥२७॥

इसी बीच में वहाँ शङ्कर स्वयं ग्रा गये थे जोकि त्रिशूल हाथ में लिये हुये थे, वृष पर ग्रारूढ़ थे ग्रीर रक्त कमल के समान नेत्र वाले थे रिश्त वृष से नीचे उतर कर भिनत भाव से नत मस्तक हो शीघ्र ही नारायण को प्रणाम किया था जो शान्त स्वरूप, परात्पर लक्ष्मी के कान्त थे ।।२१। नारायण रत्नों के सिहासन पर संस्थित थे, रत्नों के ग्रलङ्कारों से विभूषित, किलीट धारी, कुण्डल धारण करने वाले, चक्र लिये हुये, वनमाला धारी, नूतन मेध के समान क्याम, सुन्दर, चार भुजाओं से युक्त थे ग्रीर चर्तु मुज़ा पार्वसों के द्वारा सेवित थे जोकि क्वेत चामरों की वायु से सेवा की जारही। थी।।२२-२३।। भगवान के घरीराङ्क चन्दन से चिंचत थे, पीत वस्त्र से भूषित-लक्ष्मी के द्वारा दिये हुये ताम्बूल को ग्रहण करने वाले ग्रीर उसे, भोष करने वाले थे। हे नारद ! नारायण विद्या धारियों के द्वारा किये

हये नृत्य एवं गान को देखने वाले-प्रसन्नता मन्द मुस्कान वाले, परमात्मा, ईश्वर ग्रीर भक्तों के ऊपर श्रनुग्रह से युक्त विग्रह वाले थे ।।२४-२५।। ऐसे सुन्दर स्वरूप वाले नारायण को महादेव ने प्रणाम किया श्रीर ब्रह्मा को भी प्रणाम किया था। भय से परम भीत सूर्य ने भिक्त से चन्द्र शेखर को प्रणाम किया था।।२६।। कश्यप ऋषि ने परम भिक्त माव से उनको प्रणाम किया था तथा उनका स्तवन किया था। फिर शिव ने नारायण की स्तुति करके सुखासन पर ग्रपनी स्थित की थी।।२७।।

सुखासनेसुखासीनं विश्वान्तं चन्द्रशेखरम् ।

श्वेतचामरवातेन सेवितं विष्णुपार्षदै ।।२६॥

श्रकोधसत्त्वसंसर्गात् प्रसन्नं सस्मितंमुदा ।
स्त्यमानं पञ्चवनत्रैः परं नारायणं विभूम् ॥२६॥
तमुवाच प्रसन्नातमा प्रसन्नं सुरसंसदि ।
पीयूषतुल्यं मधुरं वचनं सुनमोहरम् ॥३०॥
श्रत्यन्तमुपहास्यञ्चशिवप्रश्नं शिवेशिवम् ।
लौकिकंवेदिकंप्रश्नं त्वांपृच्छामितथापिशम् ॥३१॥
तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम् ।
सम्पत्प्रश्नं तपःप्रश्नमयोग्यं त्वाञ्च साम्प्रतम् ॥३२॥
श्वानाधिदेवो सर्वां ज्ञानं पृच्छामि कि वृथा ।
निरापदि विपत्प्रश्नमलं मृत्युञ्जये हरे ॥३३॥

त्वामेव वाग्धनं प्रश्नमलं स्वाश्रयमागमे ।
श्वागतोऽसिकथं त्रस्त इत्येवं वद कारणम् ॥३४॥

उस समय मुखप्रद म्नासन पर सुख पूर्वक संस्थित-विश्वान्त-विष्णु पार्षदों के द्वारा दवेत चमरों की बायु से सेवित सत्व के संसर्ग से क्रोध रहित-प्रसन्न मौर आनन्द से मन्द मुस्कान वाले पाँच मुखों से विभु, पर नाराग्रण की स्तुति करने वाले चन्द्र शेखर से सुरों के संसद में प्रसन्न म्नात्मा बाले भगवान म्नमृत के तुल्य मधुर-मनोहर वचन वोले थे ॥२८-३०॥ श्री भगवान ने कहा—यह म्रत्यन्त ही उपहास के योग्य है कि शिव में भी शिव

से शिव (वल्याण तथा मङ्गल) का प्रश्न किया जावे। तथापि ग्राप से लौकिक और वैदिक प्रश्न पूछता हूँ जो शिव है। ग्राप तो तपों के फल के देने वाले और सम्पूर्ण सम्मत्तियों को प्रदान करने वाले हैं। ग्राप से समस्त सम्पत्ति का प्रश्न भी इस समय योग्य नहीं होता है।।३१-३२॥ ग्राप तां ज्ञान के ग्रिथण्ठाता देव और सर्वज्ञ हैं। ग्रातः ज्ञान के विषय में प्रश्न भी व्यर्थ ही है। ग्राप सदा-सर्वदा निरापद हैं ग्रतएव मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले हर के विषय में विपत् के सम्बन्ध में प्रश्न ग्रालम ग्राथीत् वृथा है। ग्राप ग्रागम में ग्रपना ग्राक्षय रखने वाले हैं ग्रतएव वाग्धन ग्राप से ऐसा प्रश्न भी व्यर्थ ही है। ग्राव ग्राप कृपया यह तो बताइये कि त्रस्त होते हुये कैसे यहाँ ग्राय हैं ? इसका क्या कारए हैं ?।।३३-३४॥

वृषध्वजस्त्र मद्भक्तं मम प्रागाधिकप्रियम् ।
सूर्याः शशाप इतिमे कारणं त्रासकोपयोः ॥३४॥
पुत्रवात् । त्यशोकेन सूर्यं हृन्तुं समुद्यतः ।
स ब्रह्मागां प्रपन्नश्च ससूर्यंश्च विधिस्त्विय ॥३६॥
त्विय ये शरणापन्ना ध्यानेन वचसापि वा ।
निरापदभ्ते निःशङ्काजरामृत्युश्च तैंजितः ॥३७॥
साक्षाद् ये शरणापन्नास्तत्फल किं वदामि भोः ।
हरिस्मृतिश्चाभयदा सर्वमङ्गलदासदा ॥३८॥
किं मे भक्तस्य भविता तन्मे ब्रूहि जगत्प्रभो ।
श्रीहतस्यास्य मूढ्स्य सूर्यंशापेनहेतुना ॥३६॥

श्री महादेव ने कहा—वृषध्वज राजा मेरा परम भक्त है श्रीर मेरा वह प्राग्ग से भी श्रिषक प्रिय है। उसको इस सूर्य ने शाप दे दिया है, यहीं मेरे भय श्रीर कोप का कारगा है।।३४।। पुत्र वत् मेरे भक्त के वात्सत्य के कारगा शोक से मैं सूर्य को मारने के लिये समुधत हो गया हूँ। वह ब्रह्मा के शरगा में श्रा गया है।।३६।। श्रापके चरगों की जो शरगा ग्रहगा कर लेते हैं, चाहे वाराी से या ध्यान से किसी तरह से शरणापन्न हो गये वे तो फिर निरापद हो जाया करते हैं श्रीर उनके द्वारा तो निशक्क रूप से जरा एवं मृत्यु जीत लिये जाते हैं ।।३७।। जो ग्रापके चरण कमल में साक्षात् रूप से शरणापन्न हो जावें उनके विषय में तो मैं क्या कहें , वे तो निश्चत रूप से पूर्णत्या निर्भय हो ही जाते हैं । हिर की तो स्मृति ही श्रमय देने वाली श्रीर सदा समस्त मंगलों की दात्री हुशा करती है ।।३८।। श्रब मेरे भक्त का क्या हाल होगा। हे जगत के प्रमो! मुभे यही बता देने की कृपा करें क्योंकि इस समय सूर्य के शाप के कारण यह तो विचारा श्री हत एवं मूढ हो गया है। इसका कत्याण कैसे होगा ? ।।३६।।

कालोऽतियातो देवेन युगानामक विश्वतिः।
वैकुण्ठे घिटकाईन शिघ्रं ययौ नृपालयम्।।४०॥
वृषध्वजो मृतः कालाद् दुनिवार्यात्।
हंसध्वजश्च तत् पुत्रो मृतःसोऽपि श्रिया हृतः ॥४१॥
तत् पुत्रो च महाभागौ धर्मध्वजकुशध्वजौ ।
हतश्चियौ सूर्यशापात्तौ च परमवैष्णवौ ॥४२॥
राज्यस्रष्टौश्चियास्रष्टौ कमलातापसावुभौ ।
तयोश्चभार्ययोर्लक्ष्मीः कलयाचजनिष्यात ॥४३॥
सम्पद्युक्तौ तदा तौ च नृपश्चेष्ठो भविष्यतः।
मृतस्ते सेवकःशम्भो गच्छयूयञ्च गच्छत ॥४४॥
इत्युक्तवाच सलक्ष्मीकः सभातोऽत्यन्तरं गतः।
देवाजग्मुश्च संहृष्टाः स्वाश्चमं परमंमुदा ।
शिवक्ष्च तपसे शीघ्रं परिपूर्णतमं ययौ ॥४४॥

श्री भगवान् ने कहा—दैव के द्वारा इक्कीस युगों का काल निकल
पुका है । वैकुएठ में घाषी घड़ी से नृपालय को शीघ्र चला गया था।।४०।। राजा वृष्टवज काल से मर गया था क्योंकि यह काल तो दुनिवार्य भौर सुदारुग होता है। उसका पुत्र हंमध्वज हुग्रा था वह भी श्री से हत होकर मृत हो गया था।।४१।। उसके दो पुत्र हुये थे जिनका नाम धर्मध्वज

स्रीर कुशध्व गथा, ये गहाभाग थे किन्तु ये भी शाप वश दोनों परम वैध्एाव हतश्री हो गये थे ॥४२॥ ये दोनों राज्यश्रष्ट स्रीर श्री अध्य होकर कमला के तप करने वाले थे। उन दोनों की भायां स्रों में लक्ष्मी कला से जन्म लेगी ॥४३॥ उस समय वे दोनों सम्पत्ति समन्वित नृपों श्रष्ट होंगे। हे शम्भो ! स्रापका सेवक तो श्रव मर चुका है स्रतएव श्राप लोग चले जाइये।।४४॥ यह कहकर लक्ष्मी पत्नी के सहित भगवान सभा से स्रव्हर चले गये थे। देवगएा स्रानन्द से युक्त परम प्रसन्न होते हुये स्रपने स्राश्रमों को चले गये थे। शिव भी तप करने के लिये शीघ्र ही परिपूर्ण तप करने को चले गये थे। स्रीर परिपूर्णतम को प्राप्त हो गये थे।।४४।।

## २० वेदवत्याश्चरित्रम्।

लक्ष्मीं तौ च समाराध्य चोग्रेंगा तपसा मुने ।
वरिमष्टञ्च प्रत्येक संप्रापतुरभीष्सितम् ॥१॥
महालक्ष्म्या बरेगांव तौ पृष्टिशौ बभू वतुः ।
धनवन्तौ पुत्रवन्तौ धर्मध्वजकुशध्वजौ ॥२॥
कुशध्वजस्यपत्नी च देवी मालावतीसती
सासुषावच कालेन कमलांशांसुतांसतीम् ॥३।
साच भूमिष्ठमात्रेण ज्ञानयुक्ता बभू व ह ।
कृत्वा वेदध्विन स्पष्टमुत्तस्थौ सूतिकागृहे ॥४॥
वेदध्विन सा चकार जातमात्रेण कन्यका ।
तस्मात्ताञ्च वेदवतीं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥५॥
जातमात्रेण सुस्ताना जगाम तपसे वनम् ।
सर्वेनिषिद्धा यत्नेन नारायणपरायणा ॥६॥
एकमन्वन्तरञ्चैव पुष्करेच तपस्विनी ।
धन्युग्राञ्च तपस्याञ्च लीलया च चकार सा ॥७॥

इस ग्रध्याय में वेदवती के चरित्र का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा—हे मुने! उन दोनों ने ग्रत्यन्त उग्र तपस्या से लक्ष्मी की समाराधना की थी ग्रीर इनमें से प्रत्येक ने ग्रपना ग्रभीष्सित इष्ट वरदान प्राप्त कर लिया था ।। १ ।। श्री महालक्ष्मी के वरदान से उन दोनों ने पृथ्वीश के पद प्राप्त कर लिये थे। वे दोनों धन-ण्म्पत्ति वाले ग्रीर पुत्र-पौत्र ग्रादि वाले हो गये थे।।र।। क्शब्वल की पनी मती मालावती देवी थी। उसने समय पर कमला के ग्रश्च स्वरूपिणी सती का प्रस्थ किया था ग्रीर वह भूमि में स्थित होने मात्र से ही ज्ञान से युवत हो गई थी ग्रीर उसने स्पष्ट वेद घ्विन की थी ग्रीर फिर सूति।। गृह म खड़ी हो गई थी।। द-४।। उत्पन्न होते ही जिस कन्या ने वेदों की घ्विन की थी इसी कारण से मनीषी गण उसको वेदवती इस नाम से कहते है। ५। जन्म ग्रहण करते ही वह तपस्या करने के लिये वन में चली गई थी। पबने उनका वन में जाने के लिये बड़ यतन म निषेध किया था किन्तु वह नारायण परायण हो गई थी।।६।। इस प्रकार से एक मन्वन्तर पर्यन्त पुष्कर में उसने तपस्वनी रहकर तप किया था। वह तपस्या यद्यपि ग्रत्यन्त उग्न भी मिन्तु उसने लीला से ही पूर्ण की थी।।७।।

तथापि पुष्टा न क्लिष्टा नवयोवनसंगुता।
शुश्राव से च सहसा सा वाचमशरीरिणीम्।।ऽ॥
जन्मान्तरेतेभर्ता च भिवष्यितहरिःस्वयम्।
ब्रह्मादिभिर्दु राराध्यं पितं लप्स्यसिसुन्दरि ।।६॥
इति श्रुत्वा तु सा कष्टा चकार चपुनस्तपः।
ग्रतीवनिर्जनस्थाने पर्वते गन्धमादने ॥१०॥
तश्रेव सुचिरं तप्स्वा विश्वास्य समुवाससा।
ददर्श पुरतस्तत्र रावणं दुनिवारणम् ।११॥
हष्ट्व सातिथिभक्तया चपाद्यं तस्मै ददौकिल।
सुस्वादुफलमूलञ्च जलञ्चापि सुशीतलम् ॥१२॥
तच्च भुक्तवासपापिष्ठश्चोवास तत्समीपतः।
चकारप्रश्नमितितांकात्वं कल्याणा चेति च ॥१॥

ऐसी उग्र तपस्या करने पर भी वह परिपुष्ट रही थी ग्रौर किसी प्रकार से क्लेश युक्त नहीं हुई। नवीन थीवन से समन्वित उसने ग्राकाश में सह साविना शरीर वाली वाणी का श्रवण किया था।।।। ध्र.काश वाणी ने कहा था कि जन्मान्तर में हिर स्वयं तेरे स्वामी होंगे। हे सुन्दरि! तू ब्रह्मा आदि के द्वारा भी दुराराध्य पित की प्राप्ति करेगी।।।।। इस प्रकार की आकाश वाणी का श्रवण करके वह अत्यन्न रुष्ट हुई और उसने पुनः तप किया था। अत्यन्त निर्जन स्थान गन्धमादन पर्वत पर उसने बहुत समय तक तपस्या की थी और वहा पर ही विश्वास करके वह वास करने लगी थी। उस समय दुनिवारण रावण को वहाँ देखा था।।१०-११।। उसने उसकी देखकर भितत पूर्वक उसको पाद्य दिया था और स्वाहु युक्त फल मूल तथा शीतल जल समिपत किये थे।।१२।। उन्हें खाकर वह महा पापी उसके पास ही वहाँ पर रह गया था। उसने उस तपस्वनी से प्रशन किया। हं कल्याणी! तुम कीन हो।।१३।।

ताच्च हष्ट्वा वरारोहा पीनोन्नतपयोघराम्। शरत्पद्मीत्सवास्याञ्च सस्मितांसुदतींसतीम् ।।१४। मूच्छमिवाप कृपराः कामबाराप्रपीड़ितः। तां करेगा समाकृष्य श्रंगारं कर्तुं मुद्यतः ।।१५।। सा सती कोपहष्टयाच स्तम्भितं तञ्चकार ह। शशाप च मदर्थे त्वं विलङ्घासि सवान्धवः ।।१६॥ स्पृष<mark>्टाह्र≪च त्वया कामाद्वि</mark>सृजाम्यवलोकय । स जड़ो हस्तपा व्दैश्च किञ्चद्वक्तुं च क्षमः ।।१७॥ तुष्टाव मनसा देवीं पद्मांशां पद्मलोचनाम्। सा तत्स्तवेन सन्तुष्टा प्रकृतं तञ्चकार ह ॥१५॥ इत्युक्तवा साच योगेन देहत्यागं चकार ह। गंगायां तां च संन्यस्य स्वग्रहं रावगोययौ ॥१६॥ म्रहो किमद्भुतं हर्ष्टं कि कृतं वा मयाघुना। इति संचिन्त्य संस्मृत्य विललाप पुनः पुनः ॥२०॥ सा च कालान्तरे साध्वी बभवजनकात्मजा। सीतादेवीति विख्याता यदर्थे रावगोहतः ॥२१॥

उस बरा रोहा, पीत एवं उन्नत पयोधर वाली, शरत्काल के विकसित यद्म के समान मुख वाली, स्मित से युक्त, सुन्दर दाँतों वाली सती उपको देखकर वह क्रपण काम वाण से पीड़ित हो गया था और मूर्छा को प्राप्त हा गया था। फिर उसने हाथ से उसे खींचकर उसके साथ प्रांगार करने को वह उद्यत हो गया ॥१४-१५॥ उस समय उस सती ने कोप पूरा अपनी हिष्ट से उसे स्तिम्भित कर दिया था श्रीर उस सती ने शाप दिया था। सवान्धव तू मेरे प्राप्त करने को विलङ्घन कर रहा है ग्रीर तू ने मंर। स्पर्श किया है। काम वासना से तू ने मुफे छू लिया है। मैं विसर्जन करती हैं, ग्रब तू देख! वह रावणा उस समय ऐसा जड़ हाथ-पैों से हो गया था कि कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं था ।।१६-१७।। उस वाल में केवल मन से ही उसने उस समय पद्ममुखी पद्म लोचना देवी की स्तुति की थी। वह देवा उसकी स्तुति से प्रसन्न हो गई ग्रीर फिर उसने उसके प्रकृत रूप वाली कर दिया था ।। १८।। पर यह कहकर उसने योग से देह का त्याग कर दिया था। रावणा ने उसको गंगा म विक्षजित करके फिर वह श्रपने गृह को चला गया था ॥ १६॥ रावरण ने मन में सोचा-हो हो ! यह वया अन्द्रत दृश्य मौंने देखा है श्रीर मौंने इस समय क्या कुकृत्य कर डाला है, ऐसा चिन्तन एवं स्मरण करके वह रावण बार बार रुदन करने लगा ।।२०।। कुछ काल के बाद वह साध्वी राजा जनक की पुत्री हुई थी ग्रौर उसका शुभ नाम सीता देवी विख्यात हुन्ना था जिसके लिये रावरा मारा गया था ॥२१॥

महातपस्विनी साच तपसा पूर्वजन्मनः ।
लेभे रामस्त्र भत्तारं परिपूर्णतमं हरिम् ।।२२॥
संप्राप्य तपसाराघ्य स्वामिनञ्च जगत्पतिम् ।
सा रमा सुचिरं रेमे रामे ए। सह सुन्दरी ॥२३॥।
जातिस्मरा व स्मरति तपसद्च क्रमं पुरा ।
सुखेन तज्जहौ सर्वं दुःखञ्चापि सुखं लभेत् ।।२४॥
नानाप्रकारिवभयञ्चकार सुचिरं सती ।
सम्प्राप्य सुकुमारन्तमतीवनयौवनम् २५

गुणिनं रसिकं शान्तं कान्तवेशमनुत्तमम् ।
स्त्रीणां मनोज्ञं सुचिरं तथा लेभेयथेप्सितम ॥२६॥
पिनुसन्यपालनार्थं सत्यसन्धो रघूतमः ।
जगाम काननं परचात् कालेन च बलीयसा ॥ ७॥
तम्थौ समुद्रनिकटे सोत्या लक्ष्मग्रोन च ।
ददशं तत्र वह्निक्च विप्ररूपधरं हरिः ॥२८॥

वह महा तपस्विनी थी श्रीर उसने पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से परिपूर्ण नाम हिर श्रीराम को ग्रपना स्वामी प्राप्त किया था ॥२२॥ तपो बल से उसको प्राप्त कर जगत् के पति स्वामी की ग्राराघना की थी श्रीर उस रमा ने जोकि परम मुन्दरी थीं श्रीराम के साथ बहुत श्रिष्ठक समय तक रमण किया था ॥ २३ ॥ जातिस्मरा वह पहिले तप के क्रम का स्मरण करती है, सुख से उसने उनका त्य ग किया था श्रीर दुःख को भी वह सुख का लाभ करती है ॥२४। उस सती ने बहुत समय तक श्रनेक प्रकार का वैभव किया था श्रीर श्रतीव सुकुमार एवं नव यौवन वाले को प्राप्त किया था ॥२५॥ गूणी रिसक-शान्त - कान्त वेश वाल-सर्वोत्तम-स्त्रियों के लिये मनोज्ञ तथा जैसा भी वह चाहती थी वैसा ही स्वामी उसने प्राप्त किया था ॥२६॥ ग्रपने पिता के वचन की सत्यता का पालन करने के लिये सत्य प्रतिज्ञा चरने वाले राघवेन्द्र वन को चले गये थे श्रीर पीछे वलवान काल से वहाँ स्थित रहे थे ॥२७॥ वह समुद्र के तट पर सीता ग्रीर लक्ष्मण के साथ संस्थित हुये थे। फिर वहाँ पर हिर ने विप्र के रूप को धारण करने वाले श्रिन को देखा था।।२६॥

तं रामं दृःखितं हृष्ट्वां स च दुःखी वभूव ह । जवाच किञ्चित् सत्येष्टं सत्य सत्यपारायणाः । २१॥ भगवन् श्रूयतां बाक्यं कालेन यदुपस्थितम् । सीताहरणकालोऽयंतवैव समुपस्थितः ॥३०॥ दैवञ्च दुनिवार्यञ्च न च देवात्परं बलम् मत्प्रसूं मिय संन्यस्य छायांरक्षा तिकेऽधूना ॥३१॥ दास्यामि सीतां तुम्यञ्च परोक्षासमये पुनः देवैःप्रस्थानितोऽहञ्च नच प्रिवो हुताशनः । ३२।। रामस्तद्वचनं श्रुत्वा न प्रकाश्य च लक्ष्मराम् । स्वीचकार च स्वच्छन्दं हृदयेन विद्यता । १३।। विह्नयौँगेन सीताया मायासीतः ञ्चकार ह । तत्तुल्यगुराष्ट्रपा तां ददौ रःमाय नारद । १३।। सीतांगृहीत्वा स ययौगोष्यं वक्षनुं निषेष्य च । लक्ष्मणो नैव बुबुधे गोष्यमन्यस्य का कथा । १३।।

श्रीराम को दुखित देखकर वह भी बहुत दुःखित हुग्राथा। सत्य परायण वह कुछ सऱ्य सत्येष्ट बोला ।।२६.। ग्राग्न ने कहा-हे भगवन् ! मेरा वचन श्रविंग की जिये जो कि काल के वश से इस समय उगस्थित हो गया है। यह भ्रापकी सती सीता के भ्रपहरण का समय समुपस्थित हो रहा है? यह दैव तो दु.ख से निवारण करने के योग्य होता है ग्रौर दैव से ग्रधिक कोई भी बल नहीं होता है ग्रर्थात् यह सबसे प्रवल तम होता है। अब आप इस मुक्तसे समुत्पन्न जानकी को मुक्त में रक्तर भ्रपने समीप में इसकी छाया मूर्तिवाली सीता को रिखये तथा उसी की रक्षा करो ॥ ३०-३१॥ मैं इस सीता को परीक्षा करने के समय तुमको फिर दे दुँगा। मूफ ब्रापकी सेवा में तेवों ने भेगा है। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ प्रत्यृत साक्षात् ग्राम्न हुँ॥३२॥ श्राराम ने उसके वचन को श्रवण कर लक्ष्मण से भी प्रकाशित नहीं किया था और विद्यमान हृदय से स्वतन्त्रता पूर्वक स्वी शर्कर लिया था ।। ३३।। श्राग्नि ने योग के द्वारा सीता से एक माया की मीता बना दी थी। हेनारद ! वह उसी के समान गुण गण भीर रूप लावण्य वाली थी। उस को श्रीराम को दिया था।।३४॥ उस व स्तविक सती सीता को ग्रहण कर वह ग्रग्नि देव चला गया था ग्रीर इस रहस्य की बात को गोप्य रखने के लिये एवं किभी से कहने का निषेम करने को कह कर गया था। इस घटना को लक्ष्मण भी नहीं जानते थे भ्रन्य की तो बात ही क्या है ।।३४।।

एतिस्मन्नत्तरे रामो ददर्श कनकं मृगम ।
सीता तं प्रेरयामास तदर्थे यत्नपूर्वकम्। ३६॥
सन्यस्य लक्ष्मणां रामोजानक्या रक्षणों वने ।
स्वयं जगामहन्तुं तं विव्याधसायकेन च ॥३७॥
लक्ष्मणोति च शब्दच्च कृत्वा च माययामृगः ।
प्राणांस्तत्याज सहसागुरोदृष्ट्वाहरिस्मरन् ॥३६॥
मृगरूपं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च ।
रत्निर्माणायानेन वैकुण्ठ स जगाम ह ॥३६॥
वैकुण्ठद्वारे द्वार्यासीत् किङ्करो द्वारपानयोः ।
जयाविजययोश्चैव बनवाश्चिताभिधः ॥४०॥
शापेन समकादीनां सम्प्राप्य राक्षमी तनुम् ।
पुनर्जगाम तद्द्वामादौ स द्वारपालयोः । ४९॥
प्रयं शब्दञ्चसा श्रुत्वानक्ष्मणोति च विक्लवम् ।
सीता तं प्रेरयामास लक्ष्मणारामसन्निधौ ॥४२॥

इसी ग्रन्तर में राम ने सुवर्ण का मृग देखा था। सीता ने उसकी प्राप्त करने के लिये यत्न करने को प्रेरित किया था। १३६।। उस वन में जानकी की रक्षा के लिये लक्ष्मण को नियुक्त करके ग्रर्थात् वहाँ छोड़कर स्वयं व्याध सायक के द्वारा उसे मारने को उसके पीछे २ वले गय थे। १३७।। 'हा लक्ष्मण!'— इस प्रकार का शब्द मग ने माया से किया था, ग्रथीत् मुख से उच्चारण कि।। फिर उसने ग्रपने ग्रंगे हिर को देखकर उनका ग्रपने मृग के रूप का त्याग करके दिव्य रूप घारण किया ग्रीर रानों के निर्मित यान से वैकुण्ठ लोक को चला गया था। ५३-३६॥ वैकुण्ठ के द्वार-द्वार पर जय-विजय न। म वाले द्वारपालों का यह किङ्कर था जोकि बड़ा वलवान् ग्रीर जितनाम वाला था। ४०।। सनक ग्रादि के शाप से राक्षस का शरीर प्राप्त करके फिर ग्रादि में उन द्वारपालों के उस द्वार पर गया था। ४१।। इधर उस सीता देवी ने 'हा लक्ष्मण'— इस विकलव वचन को सुन करके उस लक्ष्मण को राम की सन्निधि में जाने के लिये सीता ने प्रेरित किया था। ४२।।

गते च लक्ष्मणे रामं रावणो दुनिवारणः ।
सीतां गृहीत्वा प्रययौ लङ्कामेव स्वलीलया ॥४३ ।
विषसाद च रामरच वने हृष्ट्वा च लक्ष्मणम् ।
तूर्णेञ्च स्वाश्रमं गत्वा सीतां नव ददर्शसः ॥४४॥
मूच्छीं सम्प्राप्य सुचिरं विललाप भृशं पुनः ।
पुनवंश्राम गहने तदन्वेषणपूर्वकम् ॥४४॥
काले संप्राप्य तद्वात्तीं पिश्वद्वारा नदीतटे ।
सहायं वानरं कृत्वा बबन्धं सागरं हरिः ॥४६॥
लङ्कां गत्वा रघुश्रेष्ठो जधान सायकेन च ।
सबान्धवं रावणाञ्च सीतां सम्प्रापदुः खिताम् ॥४७॥
ताञ्च वित्तपरीक्षाञ्च कारयामास सत्वरम् ।
हुताशनस्तत्रकाले वास्त्वीं जानकीं ददौ ॥४६॥
उवाच छाया विह्नञ्च रामञ्च विनयः न्वता ।
करिष्णामीति किमहं तदुपायं वदस्य मे ॥४६॥

लक्ष्मण के राम के निकट चले जाने पर दुनिवारण रावण सीता का अगहरण करके अपनी लीला से लङ्का में चला गया था।।४३।। श्रीर म ने वन में लक्ष्मण को आया हुआ देखकर बड़ा विषाद किया था। श्रीर यह फिर शीघ्र ही आश्रम में गये श्रीर वहाँ उन्होंने सीता को नहीं देखा था।।४४।। बहुत समय तक मूर्छा को प्राप्त करके फिर अत्यन्त श्रीराम ने विलाप किया था इसके पश्चात् उस गहन वन में सीता के अन्वेषण के लिये इघर - उघर खूब अमण किया था।।४४।। उसी अवसर पर वही तट पर एक पक्षी (जटायु) क द्वारा उसकी बात अर्थात् रावण के द्वारा सीता को लंका में ले जाने का समाचार प्राप्त करके वानरों की सहायता लेकर हिर ने सागर में सेनु बाँध दिया था।।४६।। रघुकुन में श्रेष्ठ श्रीराम ने लका में पहुँचकर अपने सायक के द्वारा वन्धु-वान्ध में के सहित रावण का वघ किया था और फिर परम दुःखित सीता की प्राप्ति की थी।।४७।। फिर उसकी शीघ्र ही अग्नि-परीक्षा कराई थी। अर्थान ने उसी समय में वास्तविक जानकी को श्रीराम के निये दे दिया

था ।। ४८ ।। इसके उपरान्त वह छाया श्रग्नि श्रीर श्री राम से बोली---मैं उसका उपाय क्या करूँगी-यह मुफ्ते बताइये ।।४९॥

> त्वं गच्छ तपसे देवि ! पुष्करञ्च सुपुण्यदम् । कृत्वातपस्यांतत्रैव स्वर्गलक्ष्मीभंविष्यति ॥५०॥ सा च तद्वचनं श्रुत्वा प्रतप्य पुष्करे तपः । दिच्यं त्रिलक्षवर्षञ्च स्वर्गे लक्ष्मीयंसूव ह ॥५१॥ सा च कालेन तपसा यज्ञकुण्डसमुद्भवा । कामिनी पाण्डवानाञ्च द्रोपदी द्रुपदात्मजा ॥५२॥ कृते युगे वेदवती कुशध्वजसुता शुभा । त्रेतायां रामपत्नी च सीतेति जनकात्मजा ॥५३॥ तच्छाया द्रोपदी देवी द्वापरे द्रुपदात्मजा ॥ तिक्षायणीति सा प्रोक्ता विद्यमाना युगत्रये ॥५४॥ भियाः पञ्च कथं तस्या बसूवुमुं निपुङ्गव । इति मे चित्तसन्देहं भञ्ज सन्देहभंजन ॥५४॥

प्रान्त ने कहा—हे देवि ! तुम तपस्या करने के लिये सपण्य देने वाले पुष्कर में चली जाग्रो । वहाँ पर तपस्या करके वहाँ पर ही स्वर्ग लक्ष्मी हो जाग्रोगी ।। ५० ।। उस जानकी की खाया ने ग्राप्त के उस वचन का श्रवणा कर पुष्कर में जाकर तीन लाख दिव्य वर्ष तक उग्र तपस्या की यो ग्रारे फिर वह स्वर्ग लक्ष्मी हा गई थी ।। ५१ ॥ ग्रोर वह काल से तप के द्वारा यजकुण्ड से समुन्यन्त होने वाली पाण्डवों की कामिनी राजा द्रपद की पुत्री द्रीपदी हुई थी ।। ५२ ॥ सत्ययुग में वह वेदवती कुशध्व की शुभ पुत्री थी—वेता में जनक राजा की पुत्री श्रीराम की पत्नी सीना इस नाम वाली थी । द्वापर में उस जानकी की छाया द्रपद राजा की पुत्री श्रीपदी देवी हुई थी । इस तरह से तीनों युगों में विद्यमान वह त्रिहायाणी इस नाम से कही गई थी ।। ५३-५४ ।। नारव ने कहा । उसकी पाँच कैमे प्रिया हुई थीं ? हे मुनि पुङ्गव यह मेरे चित्त में संघेट है, हे सन्देहों के भञ्जन करने व.ले ! ग्राप उसका भञ्जन करने की कृपा करें ।। ५५ ।।

लङ्कायां वास्तवी सीता रामं संप्राप नारद। रूपयौवनसम्पन्ना छाया च बहुचिन्तिता ॥५६॥ रामाग्न्योराज्ञया तप्त्वा ययाचे शङ्करं वरम्। कामातुरा पतिव्यगा प्राथंयन्ती पुनःपुनः ॥५७॥ पति देहि पति देहि पति देहि त्रिलोचन। पति देहि पति देहि पञ्चवारञ्चकार सा ।।५८।। शिवस्तत्प्रार्थंनं श्रुत्वा सस्मितो रसिकेश्वरः। प्रिये तव प्रियाः पञ्च भवन्तीति वरंददौ ॥४६॥ तेन सा पाण्डवानाञ्च बभूव कामिनी त्रिया इत्येवं कथितं सर्वं प्रस्तावं वास्तवं शृगा ॥६०॥ भ्रथ संप्राप्य लङ्कायां सीतां रामो मनोहराम्। विभीषगाय तां लंकां दत्त्वाऽयोध्या ययौ पुनः ॥६१॥ एकादशसहस्राब्दं कृत्वा राज्यञ्च भारते। जगाम सर्वेर्लोकैश्च सार्द्ध वैकुण्ठमेव च । ६२॥ कमलांशा वेदवजी कमलायां विवेश सा। कथितं पुण्यमाख्यानं पुण्यदं पापनाशनम् ॥६३॥ सततं मूर्त्तिमन्तश्च वेदाइचत्वार एव च । सन्ति यस्याश्च जिह्नाग्रे सा च वेदवती स्मृता ॥६४॥ कुशध्वजसुताख्यानमुक्तः संक्षेपतस्तव । धर्मध्वजसुताच्यानं निबोध कथयामि ते ॥६१॥

नारायए। ने कहा—हे नारद ! लङ्का में वास्तवी सीता ने राम की प्राप्त किया था। उस समय रूप यौवन से सम्पन्न छाया बहुत चिन्तित हो गई थी।। ४६।। राम धौर श्रग्नि की श्राज्ञा से तप करके उसने शङ्कर को वर की याचना की थी। वह बहुत ही काम से श्रातुर हो गई थी शौर बार—बार पित के लिये व्यग्न होकर प्रार्थना कर रही थी।। ४७।। उसने शङ्कर से प्राथना की—हे त्रिलोचन! मुभे पित दो—पित को प्रदान करो—मुभे मेरा पित देने की कृपा करो। इस तरह से पाँचवार 'पित दा'

न्इस वाक्य को कहा था। ४०।। रिस कों के ईश्वर शिव उसकी प्रार्थना को सुन कर सिम्मत (मन्द मुस्कान से युक्त) हो गये थे थे थे र उन्होंने कहा है थिये! तेरे पाँच प्रिये होंग-यह शिव ने उसे वरदान दे दिया था। ४६। इस स वह पाण्डवों की प्रिया कामिनी हुई थी। मैंने यह सब तुमको बतला दिया है। यब वास्तिवक समस्त अस्ताव का श्रवण करो।।। ६०।। इसके अनन्तर श्री राम ने श्रति मनोहर सीता को लङ्का में प्राप्त करके उस लङ्का को विभीषण को देकर फिर वह श्रयोध्या को चले गये थे।६१। ग्यारह सहस्र वर्ष तक भारत में राज्य का शासन किया था भीर फिर समस्त लोगों के साथ श्री राम वैकृष्ठ लोक को चले गये थे।६२। कमला के श्रंश वाली जो वेदवारी थी वह कमला में जाकर प्रवेश कर गई थी। यह परम पुण्द शाख्यान जो अत्यन्त पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है मैंने कह दिया है। निरन्तर मूर्तिमान चारों वेद जिसके जिह्ना के श्रय भाग पर रहते हैं वह वेदवती कही गई है। मैंने तुम से कुशब्वज का शाख्यान संक्षेप से कह दिया है। श्रव हम तुमको धर्मब्वज का शाख्यान कहते हैं उसे भलों भांति समफलों ।६३ ६४।।

## २१ - धर्मध्वजपत्न्यां माधव्यां तुलस्या जन्म ।

धर्मध्वजस्य पत्नो च माधवीति च विश्रुता।
नृषेण सार्द्धं सा रामा रेमे च गन्धमादने ॥१॥
दधार गर्भं सा सद्यो देवाब्दगतकं सती।
श्रीगर्भा श्रीयुता सा च संबसूव दिने दिने ॥२॥
शुभक्षणे शुभदिने शुभगोगेन संयुते।
शुभलग्ने शुभांशे च शुभस्वामिगृहान्विते ॥३॥
कात्तिकीपूर्णिमायाञ्च सितवारेच पद्मजे।
सुषाव सा च पद्मांशां पद्मनीं सुसनोहराम् ॥४॥

नरानार्थ्यश्च तां हष्ट्वा तुलनांदातुम्क्षमाः।
तेन नाम्ना च तुलसीं तां वदन्तिपुराविदः।।१।।
सा च भूमिष्ठमात्रण याग्यास्त्रीअकृतिर्यथा।
सर्वेनिषिद्धा तपसे जगाम वदरीवनम्।।६।।
तत्र दैवाब्दलक्षञ्च चकार परमन्तपः।
मम नारायणस्यामी भवितेति च निश्चिता ॥७॥

इस अध्याय में धर्मध्वज की पत्नी माधवी में तुलसी के जन्म का निरूपरा किया ज.ता है। नारायरा ने कहा-राजा धर्मध्वज की परनी माधवी-इस शुभ नाम से विश्रुत हुई थी। उस राम ने गन्व मादन पर्वत पर नृप के साथ रमगा किया था ।। १।। उस सती ने तुरन्त ही गर्भ कर लिया था भौर सती ने दिव्य सौ वर्ष तक उसे उदर में रखा था। वह दिनों दिन श्री गर्भा भीर श्री युता हो गई थी । २। शुभ क्षरण में-शुभ दिन में-शुभ योग से समन्चित परम शुभ लग्न में शुभशा में-शुभ स्वामी ग्रह से युक्त होने पर कानिकी पूर्शिमा में भ्रौर पद्म जिस्तवार के दिन में उसके पद्मा (लक्ष्मी ) के भ्रश ... रूपा सुमनोहर पद्मिनी का प्रसव किया था ।। ३-४ ।। नर फ्रीर नारी उसको देख कर उसकी तुलना देने में ग्रसमर्थ हो गये थे। इस लिये पुरादेन्ता लोग उसको तुलसी इस नाम से कहते हैं।। १।। ग्रोर वह जैसे ही भूमि में स्थित हुई थी वैसे ही प्रकृति के समान योग्य स्त्री हो गई थी। इसको सबने निषेध किया था तो भी यह तप करने के लिये बदरी बन को चली गई थी।।६।। वहाँ पर इसने दिव्य एक लाख वर्ष तक परम तप किया था। उसने यह निश्चय कर लिया था कि मेरे साक्षात नारायए। पति होवेंगे 11 9 11

> ग्रीष्मे पञ्चत्याः शीते तोयावस्था च प्रावृषि । श्मशानस्था वृष्टिधारां सहन्तीति दिवानिशम् ॥६॥ विश्वत्सहस्रवषं च फलतोयाशना च सा । त्रिशत्श्वतसहस्राब्दं पत्राहारा तपस्विनी ॥६॥

चत्त्रारिगत्सः स्वाब्दं वायुहारा कृशोदरी ।
ततो दगसहस्राब्दं िराहारा बसूव सा ॥१०॥
निर्लक्ष्यां चैकपादस्यां हृष्ट्वा ताँ कमलोद्भवः ।
स्म ययौ वरं दातुं परं वदरिकाश्रमम् ॥११॥
चतुर्मु खञ्च सा हृष्ट्वा ननाम हंसवाहनम् ।
तामुवाच जगत्मर्ता विवाता जगतामपि ॥१२॥
वरं वृत्युष्व तुलसि यत्ते मनसि वाञ्छितम् ।
होर्भतिञ्च मुक्ति वाष्यजरामरतामपि ॥१३॥
प्राणु तात प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वाञ्छितम् ।
सर्वज्ञस्यापि पुरतः का लज्जा मम साम्प्रतम् ॥१४॥

ग्रीष्म कान में यज्ञापन तपने की तपस्या की थी-शीतऋतु में जल में स्थित होकर तप किया और वर्षा के मौतम में समशान में संस्थित होकर शतिदन जल की धारा को सहन करते हुए तप किया था ॥ दा। बीस हजार वर्ष तक तो वह फन श्रीर जल का भोजन करने वाली रही थी श्रीर तीस सौ हजार वर्ष तक तपस्विनो वनस्पतियों के पत्तों के ग्राहार पर तपस्या करती रही थी। है। चालीस हजार वर्ष तक कवल वायु का आहार ही लेकर कुशोदरी ने तपस्या की थी फिर इसके ग्रनन्तर-दश सहस्त्र वर्ष पर्यन्त वह विल्कुल निराहार हो कर रही थी ।। १०।। विना लक्ष्य वाली एक पाद से स्थित उसको देखकर कमल द्भव (ब्रह्मा) उस वदरिकाश्रम में उसे वरदान देने को ग्रायेथे।। ११।। हं। के वाहन वाले चतुर्मुख (ब्रह्मा ) को देखकर उस देवी ने उन्हें प्रस्थान किया था। जगनों के विधाता ग्रीर जगत की रचना करने वाले बह्मा ने उससे कहा । १२। ब्रह्माजी बोले-हे तुलसी ! वरदान माँग ले जो भी तेरे मनमें तेरा इच्छिन मनोरथ हो। हरि की भक्ति-मुक्ति ग्रौर ग्रजर ग्रमर कुछ भी वर चाहे सो माँग ले। ॥१३। त्लर्भी ने कहा—हे नात ! सुनिये, मैं भ्रयने मन के इच्छित मनोरथ को कहूंगी स्रोर सब के आगे ही उसे कहती हूँ। मुक्ते इस समय क्या लज्जा है 11 88 11

श्रहं च तुलसी गोपी गोलोकेऽहं स्थिता पुरा ।
कृष्णप्रिया किङ्करी च तदंशा तत्सकी प्रिया ॥१४॥
गोविन्देन सहासक्तामतृष्तां माञ्च मूच्छिताम् ।
रासेश्वरीसमागत्य ददर्श रासमण्डले ॥१६॥
गोविन्दं भत्संयामास मां शशाप रूषान्वता ।
याहित्वं मानवींयोनिमित्येवञ्चिपतामह् ॥१७॥
मामुवाच स गोविन्दो मदंशं त्वं चतुर्भुं जम् ।
लभिष्यसितपस्तप्त्वाभारते ब्रह्मणोवरात् ॥१६॥
इत्येवमुक्त्वादेवेशोऽप्यन्तर्धानंचकारसः ।
देव्या भियातनु त्यवत्वालब्धंजन्ममयाभुवि ॥१६॥
श्रहं नारायण् कान्तं शान्तं सुन्दरिवग्रहम् ।
साम्प्रतं लब्धुमिच्छामि वरमेवञ्च दहि मे ॥२०॥

मैं तुलसी नाम वाली गोपिका हूँ। पहिले मैं गोलोक—धाम में स्थित रहा करती थी। मैं कृप्ण की प्रिया-उनकी सेविका दासी—उन्हीं की ग्रंश वाली ग्रोर उनकी प्यारी सखी थी।। १५ ।। मैं गोविन्द के साथ ग्रासकत थी। मुभको ग्रवृप्त ग्रोर मूच्छित दशा वाली रास मण्डल में रासेश्वरी ने ग्राकर देखा था।।१६॥ उस रासेश्वरी देवी ने गोविन्द को भित्सत किया था ग्रर्थात् डांट दिया था ग्रोर रोष में भरकर मुभे शाप दिया था। हे पितामह ! उस देवी ने मुभे यह शाप दिया था कितू मानवी योनि में चली जा, फिर गोविन्द ने मुभसे कहा कि तू मेरे ग्रंश चतुर्भुज को प्राप्त करेगी। भारत में तप करके बहाा के वरदान से ऐसा सुग्रवसर तुभे प्राप्त होगा।१७-१दा इतना कहकर वह देवेश ग्रन्तिहत हो गर्योथ। मैंने इस के उपरान्त देवी श्री रासेश्वरी के भय से उस शरीर का त्याग कर दिया था ग्रोर इस भूमण्डल में जन्म ग्रहण किया था।। १६।। श्रव मैं परम सुन्दर विग्रह वाले ग्रति शान्त स्वरूप नारायण को ग्रपना कान्त बनाना चाहती है । इसी प्रकार का वरदान ग्राप कुपा करके मुभे देवें।। २०।।

सुदामा नाम गोपश्च श्रीकृष्णाङ्गसमुद्भवः। तदंशश्चातितेजस्वी ललाभ जिन्म भारते ॥२१॥

साम्प्रतं राधिकाशापद्दनुवंशसमुद्भवः। शङ्खनूड़ इति स्यातस्त्रैलोक्ये न च तत्परः ॥२२॥ गोलोकेत्वां पुरादृष्ट्वा कामोन्मथितमानसः। विलङ्कित् न शशाकराधिकायाः प्रभावतः ॥२३॥ सचजातिसमरस्तप्तवा त्वांललाभवरेगाच । जातिस्मरापितवमपितवं जानासिस्नदरी ॥२४। श्रधुनातस्यपत्नी च भव भाविनिशोभने। पश्चान्नारायगां कान्तं शान्तमेत्र लभिष्यसि ॥२४॥ शापान्नारायसास्यैव कलया दंवयोगतः। भविष्यसि वृक्षरूपा त्वं पूता विश्वपावनी ॥२६॥ प्रधानासर्वपुष्पाणांविष्णुप्रासाधिकाभवेत् । त्वयाविनाचसर्वेषांपूजाचविफलाभवेत् ॥२७॥ वृन्द।वनेवृक्षरूपा नाम्ना वृन्दावनीतिच। तत्पत्रंगोपिकागोपाः पूजयिष्यन्तिमाधवम् ॥२५॥ वृक्षाधिदेवीरूपेगा माद्धं कृष्गोन सन्ततम। विहरिष्यसि गोपेन स्वच्छन्दंमद्वरेगा च ॥२६॥ इत्येवं वचनं श्रुत्वा सम्मिता हुष्ठमानसा। प्ररानाम च ब्रह्मारां तक्च कि ब्रिटुवाच ह ॥३०॥

बह्मा जी न कहा-सुदामा नाम वाला एक गोप है जो श्री कृष्ण के श्रङ्गसे उद्भव (जन्म) प्राप्त करने वाला है। वह उमका श्रंश श्रत्यन्त ते तस्वी है श्रोर उसने भारत जन्म का लाभ प्राप्त किया था।। २१।। इस समय वह भी श्री राधिका के शाप से दनु के वंश में उत्पन्न हुग्रा है श्रोर शंख चूड़ इस नाम से प्रसिद्ध है। इस समय त्रिलोक्ती में उससे पर कोई भी नहीं है।।२२।। पहले गोलोक में तुभे देखकर वह काम से उन्मिथत हृदय वाला हो गया था कि रासेश्वरी राधिका के प्रभाव से विलंघन न कर सका था।। २३।। उस जाति स्मर ने तप करके वर के द्वारा तुभे प्राप्त किया था श्रोर तू भी जाती स्मरा है। हे सुन्दरी! तू सभी कुछ जानती है।। २४।। श्रव तू हे होनतार हे शोभने! उसकी पत्नी होजा।

इसके पीछे परम शान्त नारायए। की ग्रपने कान्त के रूप में प्राप्त करेगो। २४।। नारायए। के शाप से ही दैवयोग से कला के द्वारा तू विश्व पावनी परम पिवत्र वृक्ष के स्वरूप वाली होगी।। २६।। उस दशा में भी तू समस्त पुष्पों में प्रधान ग्रीर विष्णु की प्राए। से भी ग्रधिक प्रिया होवेगी। तेरे विना सबकी पूजा विफल रहा करेगी।। २७।। वृन्दावन में तू वृक्ष रूप वाली होवेगी, इस लिये नाम से वृन्धवनी यह भी कही जायगी। तेरे पत्रों से ग्रर्थात तुलक्षी के पत्र या दलों के द्वारा गाप ग्रीर गोपिका नाधव की पूजा करेंगे।। २८।। वृक्षों की ग्राद्यदेवी के रूप से निरन्तर कृष्ण के साथ जोकि गोप वेश में होगे, स्वद्युदता विहार किया करेगी—यह मेरा वरदान है। इसके प्रभाव से ऐसा ही होगा।। २६।। इस प्रकार के ब्रह्मा जी के वचन को श्रवण करके वह तुलसी देवी बहुत प्रमन्त हुई थी ग्रीर मुस्कान युक्त हो गई। फिर उसने ब्रह्मा को प्रणाम किया ग्रीर उनसे कुछ वोली श्री।। ३०।।

यथा मे द्विभुजे कृष्णे वाञ्छा च श्यामसुन्दरे ।
सत्यंत्रवीमि हे तात न तथा च चतुर्भुजे ॥३१॥
प्रतृप्ताहञ्च गोविन्दे दैवात् श्रृङ्गारभङ्गतः ।
गोविन्दस्यैव वचनात् प्रार्थयामिचतुर्भुजम् ॥३२॥
तत्प्रसादेन गोविन्दं पुनरेव सुदुर्लभम् ।
ध्रुवमेवं लभिष्यामि राधाभीति प्रमोचय ॥३३॥
गृहारण राधिकामन्त्रं ददामि षोड्शाक्षरम् ।
तस्याश्च प्रारणतुल्यात्वं मद्दरेग्णभविष्यसि ॥३४॥
श्रृङ्गारंयुवयोर्गोप्यमाज्ञास्यतिचराधिका ।
राधासमात्वं शुभगागोविन्दस्यभविष्यसि ॥३४॥

तुलसी देवी ने कहा — हे तात ! जैसी मेरी इच्छा दो भुजाओं वाले स्याम सुन्दर कृष्ण के लिये हैं वैसी चार भुजाओं वाले में नहीं है। यह मैं आप से पूर्ण सत्य कहती हूँ।।३१।। दैववश श्रृङ्गार के भङ्ग हो जाने के कारण मैं गोविन्द में तृप्त न हो सकी थी। अब मैं गोविन्द के ही वचनों की ब्राज्ञा से चतुर्भूज की प्रार्थना कर रही हूँ 11३२।। उसके ही प्रसाद से मैं उस सुदुर्लभ गंविन्द को इस प्रकार से निश्चय ही प्राप्त करूंगी। अब ख्राप श्री राधा का जो वहा भय हो रहा है उससे मुफ्ते मुक्त कराने की कृपा करें। ३३।। ब्रह्मा ने कहा— ग्रन्थछा, ऐसा ही है तो मैं षोडशाक्षर राधिका के मन्त्र को मुक्त से ग्रहरण करले जिसकों कि मैं तुफ्ते ही देता हूँ। इसके प्रभाव से मेरे वरदान के द्वारा तू उसकी प्रार्ण तुल्य प्रिया हो जायगी। फिर तुम दोनों का जो प्रगुगार है जो कि ग्रत्यन्त गोप्य है, उसे राधिका नहीं जान पावेंगी। फिर राधा के ही समान तू गाविन्द की सुभगा हो जायगी। 1३४-३४।।

इत्येवमुक्त्वादत्त्वाच देव्याश्च षोड़साक्षरम् ।

मन्त्रंतस्यं जगद्धाता स्तोत्रञ्चकवचंपरम् ॥३६॥

सर्वंपूजाविधानञ्च पुरश्चर्याविधिक्रमम् ।

परं सुभाशिषं कृत्वा सोऽन्तद्धानञ्चकारह ॥३७॥

साच ब्रह्मोपदेशेन पुण्ये वदिरुगश्यमे ।

जजाप परमं मन्त्रं यदिष्टं पूर्वजन्मनः ॥३६॥

दिव्यं द्वादशवर्षञ्च प्जाञ्चैव चकार सा ।

बभूव सिद्धा सा देवी तत्प्रत्यादेशमाप च ॥३६॥

सिद्धे तपिस मन्त्रच वरं प्राप्य यथेसितम् ।

बभुजे च महाभागं यद्विश्वेषु सुदुर्लभम् ॥४०॥

प्रसन्नमानसादेवी तत्याज तपसः क्रमम् ।

सिद्धे फले नरागाञ्च दुःखञ्च सुखमुत्तमम् ॥४१॥

भुक्त्वा पीत्वा च सन्तुष्टा शयनञ्च चकार सा ।

तल्पे मनोरमे तत्र पुष्पचन्दनचिते ॥४२॥

ब्रह्मा जी न इस प्रकार से कहकर और देवी का सोलह अक्षरों वाले मन्त्र की दीक्षा देकर जगत के घाता ने उसके लिये राधिका स्तीत्र और राधा कवच जो कि पर है दिया था।।३६॥ इसके म्रतिरिक्त समस्त पूजा-चन करने के विधान तथा पुरुष्चरा करने की विधि के क्रम का भी उपदेश

दिया था ग्रौर भ्रन्त में परम शुभ भ्राशीर्वाद देकर वह भ्रन्तर्धान हो गये थे ।। ३७।। इसके भ्रनन्तर उस तुलसी देवी ने परम पुण्यतम क्षेत्र वदरिकाश्रम में जस ब्रह्मा के **द्वारा** उपदिष्ट परम मन्त्र का जाप किया था जो कि पूर्व जन्म का इष्ट था। १३८। उस तुलसी देवी ने दिव्य वारह वर्ष पर्यन्त वहाँ पूजार्चना की थी। वह इसके भ्रनुपम प्रभाव से देवी पूर्ण सिद्ध हो गई थी भीर उसके प्रत्यादेश को प्राप्त किया था। ।।३६।। अपनी उग्र तपस्या के सिद्ध हो जाने पर तथा मन्त्र के सुसिद्ध होने पर जैसा जो कुछ भी वह मन में चाहती थी वही उसने ग्रभीष्ट वर प्राप्त कर लिया था। फिर उस तुलसी देवी ने उस महान भाग वाले का पूर्ण भोग प्राप्त कर लिया था जो कि विश्वों में महान कटिन है ।।४०।। फिर परम प्रसन्न मन वाली उस तुलसी देवी ने उग्रतम तप का जो महान परिश्रम एवं खेद था उसका त्याग कर दिया था। जब मनुष्यों को किये हुए परिश्रम का फल सिद्ध हो जाया करता है तो वह तपस्या ग्रादि<sup>।</sup> का ग्रत्यन्त दुख भी एक प्रकार का उत्तम सुख साती हो जाया करता है। । ४१।। फिर उसमें भोगकर या खाकर-पीकर परम सन्तुष्ट होते हुये शयन किया या जो कि शय्या पुष्प चन्दन चर्चित एवं ग्रन्य भी मनोरम थी। उसी पर शयन किया था। । ४२।

## २२-तुलस्या सह शङ्कचूड्स्य मेलनं कथोपकथनञ्च ।

तुलसी परितृष्टा च सुखापहृष्टमानसा ।
नवयोवनसम्पन्ना प्रशंसन्ती वराङ्गना ॥१॥
चिक्षेप पञ्चबाराञ्च पञ्चबाराश्च तां प्रति ।
पुष्पायुधेन सा दग्धा पृष्पचन्दनचिता ॥२॥
क्षरामुद्धिग्नतां प्राप क्षरां तन्त्रां सुखावहाम् ।
क्षरां सा दाहनं प्राप क्षरां प्राप प्रमत्तताम् ॥३॥

पुनः स्वचेतनां प्राप्य विललाप पुनः पुनः ।
एव तपोवने सा च तस्यौ तत्रैव नारद ।।४।।
शङ्ख्यूड़ी महायोगी जैगीषव्यान्मनोरमम् ।
कृष्णस्य मन्त्रं सम्प्राप्य कृत्वा सिद्धिन्तु पुष्करे ।।५।।
कवचञ्च गले बद्ध्वा सर्वमञ्जलम् मञ्जलम् ।
ब्रह्मौशाच्च वरं प्राप्य यत्तन्मनसि वाञ्चितम् ।
ग्राज्ञया ब्रह्मणः सोऽपि वदरीः च समाययौ ॥६॥

इस श्रध्याय में तुलसी के साथ शह्व चूड़ का मिलन होने तथा पारस्परिक कथोपकथन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा — देवी तुलसी पूर्णतया पिन्तुष्ट हुई सुख से श्रपहृष्ट मानस वाली-नूतन यौवन से वह सम्पन्न थी तथा वराङ्गना प्रशसा करती हुई वह संस्थित थी।।१।। उसी समय काम देव ने उसके ऊपर अपने पञ्च वाणों का प्रक्षेप किया था। पुष्प श्रीर चन्दन से चींचत होने वाली पुष्पायुध (काम देव)के द्वारा वह दग्ध हो गई थी।। २।। क्षण मात्र के लिये तो वह उद्विग्न हो जाती थी श्रीर कभी क्षण भर कुछ सुख का अनुभव करती थी—कुछ समय दाह को श्रीर कभी प्रमत्त दशा को प्राप्त होती थी।। ३।। फिर चतना प्राप्त करके वार २ विलाप करने लगती थी। हे नारद ! इसी दशा में वह उस तपोवन में संस्थित थी।। ४।। शङ्क चूड़ महान योगी था। उसने जैगीषव्य से परम सुन्दर कृष्ण के मन्त्र की प्राप्त करके पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की थी। १।। वह फिर सर्व मङ्गलों का भी मङ्गल कवच श्रपने गले में वाँधकर ब्रह्में वर प्राप्त करके जो कुछ उसका इच्छित था, ब्रह्मा की श्राज्ञा से वह भी वदरीक्षेत्र को श्रा गया था।। ६।।

त्रागच्छन्तं शङ्खचूडं ददर्शतुलसी मुने।
नवयौवनसम्पन्नं कामदेवसमप्रभम्।।७॥
क्वेतचम्पकवणांभं रत्नभूषराभूषितम्।
शरत्पार्वराचन्दास्यं शरत्पङ्कजलोचनम्।।८॥

これのであったはとなると 知をを通れたとれる

रत्तसारविनिर्माग्विमानस्थं मनोहरम् ।
रत्न कुण्डलयुग्मेन गण्डस्यन्तिराजितम् गर्थाः
पारिजातकुसुमानां माल्यवन्तञ्च सस्मितम् ।
कस्त्रीकुङ्कुग्युतं सुगन्धिचन्दनान्वितम् ॥१०॥
सा दृष्ट्वासिन्नधाने तं गुखमाच्छाद्य वासमा ।
सस्मि ।तं निरीक्षन्ती सकटाक्षं पुनः पुनः ॥११॥
बभूवातिनम्रमुखी नवसङ्गम रिज्जता ।
कामुकी काग्वागोन पीड़िता पुल गन्विता ॥१२॥
दृष्ट्वा तां लिलतां रम्यां सुशीलां सुदनींसतीम् ।
उवास तत्समीपे च मधुगताम् धाचसः ॥१३॥
का त्वमत्र कस्य कन्या धन्ये मान्ये सुयोषिताम् ।
का त्वं मानिनि कल्यागि सवंकल्याग्वायिनि ॥१४॥

हे मुने ! परम नवीन यौवन से भम्पन्न काम देव के समान प्रभा वाले श्राते हुये शङ्ख चूड़ को तुलमी ने देखा था। वह शङ्ख चूड़ रवेत चम्पक के वर्ो की आभा वाला था तथा रत्नों के भूषणों से विभूषित ग्रौर शरत की पूरिएमाके चन्द्र के तुल्य मुख वाला श्रीर शरत्काल के विकसित कमलकं सहश नेत्रों वा ाथा। ७-८।। शङ्खचूड़ उत्तम रत्नों के द्वारा निर्मित विमान में बैठा हुग्रा था-ग्रतीव सुन्दर था जिसके गण्डस्थल पर रत्नों के वने हुए दो कृण्डल विराजमान थे ।।६। वह उ<mark>स समय पारिजा</mark>त के पुष्पीं की मालाग्रों से समलंकृत था तथा मन्दिस्मित से समन्वित मुख वाला-कस्तूरी भ्रौर कुङ्कुम से युक्त सुगन्धित चन्दन से चर्चित म्रङ्गों वाला था । १०।। ऐमे शङ्ख चूड को तुलसी ने भ्रापने सन्निकट में स्थित देखा तो उसने वस्त्र से ग्रपना मुख ढक लिया था। वह कामुकी उस समय काम वागा से पीड़ित होकर पुल कों से ग्रिङ्कित ग्रङ्ग वाली हो गई थी।।। ११।। वह तुलसी उस शंख चुड़ को मन्द स्मित पूर्वक कटाक्षों के महित वार २ देखती जा रही थी ग्रीर काम देव के वाणों से परम पीड़ित हो रही थी।। १२।। वह शंख चूड् ग्रति सुन्दरी परम ललित सुन्दर दाँतो वाली-श्रत्यन्त सुन्दर शील स्वभाव वानी सती को देखकर उसी के समीप ठहर गया था और वह फिर उससे परम

मधुर वचन बोला ।। १३ ।। शङ्ख चूड़ ने कहा—हे धन्ये ! हे मान्ये ! श्राप काँन हैं जो यहाँ पर इस बन में स्थित हो रही हैं और श्राप किस की कन्या हैं। धाप तो स्त्रियों में बहुन समादर के योग्य हैं ?हे मानिनि ! जाप प्रपान पिचय प्रदान करें। हे कल्याग्री !श्राप तो सब प्रकार के कल्याग्रों को देने धार्थी हैं।। १४।।

स्वर्गभोगादिसारेति विहारे हार स्विपिए।
संसारदारसारे च मायाधारे मनंग्हरे ।।१४।।
जगिह नक्षणे क्षामे मुनीन्द्रभोहक।रिग्ण ।
मौनोभूने कि द्ध्रूरं मां सम्भाषां कुरु सुन्दरि ।।१६।।
इन्येवं वचनं श्रुत्वा सकामा वामलोचना।
सस्मिता नम्प्रवदना सकामं तमुवाच सा ।।१७।।
धर्मध्वजस्ताऽहञ्च तपस्यायां तपोवने ।
तपम्वनीह तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथासुखम् ।।१६॥
कामिनीकुलजाताञ्च रहस्ये कोमिनीं सतीम् ।
न पृच्छितिकुले जात एवमेव श्रुतौ श्रुतम् ॥१६॥
तम्पटोऽसत्कुले जातो धर्मशास्त्राधिविज्ञितः ।
येनाश्रुतः श्रुतेरर्थः सकामीच्छितिकामिनीम् ।।२०॥
श्रापातमधुरायन्ते श्रन्तकां पुरुषस्य ताम् ।
विषकुम्भाकारक्षाममृतास्य।ञ्च सन्ततम् ॥२१॥

श्राप तो विहार करनेमें हार के स्वरूप वाली हैं श्रोर स्वर्ग के भोग के श्रादि सार स्वरूप से संयुत है। श्राप इस संसार की रमिएएयों में सार रूप वानी हैं—माया की श्राघार श्रोर परम मनाहर हैं।। १४।। हे सुन्दरि! श्राप जगत में श्रत्यन्त विलक्षरा रूप वाली हैं। हे क्षामे! श्राप तो बड़े २ मुनीन्द्रों के भी मन को मोहित कर देने वाली हैं। हे मौन घारएा करने वाली सुन्दिर! कि इस मुभसे सम्भाषएा करने की कृपा करो।। १६।। इस तरह के वचन मुनकर काम वासना से पूर्ण वह काम लोचना स्मित से युक्त हो नम्रवदन वाली वह काम से उत्पीड़िंग उस शंख चूड से बोली।। १७।। तुलसी ने कहा—मैं

धर्मध्वज राजा की पुत्री हूं। इस समय मैं यहाँ तपोवन में तप करनेतपिस्वनी होकर स्थित हूँ। ग्राप कौन हैं श्रिब भ्राप सुख पूर्वक यहाँ से जाइये
।। १८ ।। किसी भी कामिनी से जोकि सत्कुल में समुत्पन्न हुई हो, एकान्त
में ऐसी सती स्वाध्वी से कोई भी सत्कुल में समुत्पन्न पुरुष कुछ भी नहीं
पूछा करता है—ऐसा ही श्रुति में सुना गया है।। १६।। जो लम्पट होता है
भीर श्रसूत्कुल में पैदा हुआ हो तथा धर्म शास्त्र से रहित हो तथा जिस ने श्रुति
का श्रर्थ कभी नहीं सुना हो, वही कामी इस तरह कामिनो की इच्छा किया
करता है।।२०।। वह कामिनी भ्रारम्भ में तो बड़ी मधुर दिखाई दिया करती
है किन्तु भ्रन्त में पुरुष को समाप्त करने वाली होती है। वह विष के कूम्भ के
भाकार वाली होती है जिसके मुख पर श्रमृत हुआ करता है।। २१।।

त्वयायत्कथितं देविनच सर्वमलीक कम्। किञ्चित्सत्यमलोकञ्चिकञ्चित्मत्तानिशामय ॥२२॥ निर्मितं द्विविध धात्रा स्त्रीरूपसर्वमोहनम्। कृत्यारूपं वास्नवञ्च प्रशंस्यञ्चाप्रशंसितम् ॥२३। लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिकम्। सृष्टिसूत्रस्वरूपञ्चाप्याद्यं स्रष्ट्रा तत् तु विनिर्मितन् ॥२४॥ एतासामंशरूपं यत् स्त्रीरूप वास्तवं स्मृतम्। तत् प्रशंस्यं यशोरूपं सर्वमगलकारणम् ॥२४॥ सत्त्वप्रधानं यद्गदूषं तञ्च शुद्ध स्वभावतः । तदुत्तमञ्च विश्वेषु साध्वीरूपं प्रशंसितम् ॥२६॥ तद् वास्तुवञ्च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिर्णः। रजोरूपं तमोरूपं कृत्यासु द्विविध स्मृतम् ॥२७॥ स्थानाभावात् क्षग्राभावान्मध्यवृत्तरभावतः । देहक्के ज्ञेन रोगेगा सत्संसर्गेगा सुन्दरि ॥२५॥ बहुगोष्ठावृतेनैव रिपुराजभयेन च। रजोरू ।स्य साध्वीत्वमेतेनैवीपजायते ॥२६॥

शङ्खचूड़ ने कहा — हे देवि ! ग्रापने जो कुछभी इस समय कहा है वह सब ग्रसत्य नहीं है। उसमें कुछ तो सत्य है ग्रीर कुछ मिथ्या है-यह सब श्राप मुक्तसे श्रवण करिये ।। २२ । विधाता ने सबको मोहित करने वाला स्त्री का दो प्रकार का रूप निर्मात किया है। एक तो इसका कृत्या रूप है श्रीर द्सरा वास्तविक है। एक इसका रूप प्रशंसा के योग्य होना है और दूसरा ग्रप्रशंसित रूप होता है। १३॥ लक्षमी-सरस्वती-दुर्ग-सावित्री ग्रीर राधिका ग्रादि सब इस सुष्टि की सूत्र स्वरूप एवं ग्राद्य विनिर्मित है ।।२४।। इन सवके ग्रंश रूप जो स्त्री का रूप है बस वास्तविक कहा गया है। वह प्रशंसा के योग्य-यश के रूा वाला ग्रीर समस्त मङ्गलों का कारए। होता है।। २५।। सत्व की प्रधानता वाला जो रूप है वह स्वभाव से ही शुद्ध होता है और वह विश्वों में उत्तम-साध्वी रूप एवं प्रशंसित होता है।। २६ । वहीं वास्तविक रूप जानने के योग्य है-ऐसा मनीषी गरा कहते हैं। जो कृत्या हैं उनमें रजो रूप श्रीर तमोरूप दो प्रकार के वताये गये हैं।। २७ ।। हे सुन्दरी ! रजो रूपगी का साध्वीत्व तो स्थान के ग्रभाव से-समय के न मिलने से-मध्य वृत्ति के ग्रभाव से ग्रर्थात किसी मिलाने वाले के न होने से-देह के क्लेश ग्रीर रोग से तथा सत्पुरुषों के संसर्ग से-बहुत गोष्ठा वृत होने से एवं राजा के भय से ही हुआ करता है। इन उक्त कारणों के होने में रजो रूप वालियों का साध्वीत्व बना रहता है अन्यथा कभी नहीं रह सकता है।। २८ - २६॥

इदं मध्यमरूपश्च प्रवदन्ति मनीषिगाः।
तमोरूपं दुनिवारयंभधमं तद् विदुर्बुधाः ॥३०॥
न पृच्छति कुले जातः पण्डितश्च परस्त्रियम् ॥३१॥
श्रागच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया ब्रह्मगोऽधुना ।
गान्धर्वेणविवाहेनत्वां प्रहीष्यामिशोभने ॥३२॥
श्रहमेव शङ्खचूडो देवविद्रावकारकः ।
दनुवंशोद्भवो विश्वे सुदामाहं हरेः पुरे ॥३३॥
श्रहमष्टसु गोपेषु गोगोपीपाषं देषु च ।
श्रभुना दानवेन्द्रोऽहंराधिकायाश्चशापतः ॥३४॥

जातिस्मरोऽहं जानामिक्वप्णमन्त्रप्रभावतः । जातिस्मरात्वं तुलसी संसक्ता हरिगापुरा ॥३४॥ त्वमेव राधिकाकोपात् जातासि भारते भुवि । त्वां सम्भोवतुमिच्छुकोऽह नालं राधा भयात्ततः ॥३६॥ इत्येवमुक्तवा स पुमान् विरराम महामुने । सस्मिता तुलसी हृष्टा प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥३७॥

महा मनीषी लोग इसको मध्यम रूप कहा करते हैं। जो दूसरा तमो रूप होता है वह तो दुर्निवार्यही होता है। उसे बुधगएा परम ग्रधम कहा करते हैं।। ३०।। यह ठीक है कि कोई भी सत्कुल में उत्पन्न होने वा ना पुरुष तथा पण्डित पराई स्त्री से पूछ ताछ नहीं किया करता है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ।। ३१।। किन्तु मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की श्राज्ञा से ही स्रापके पास स्रा रहा हूं स्रीर हे शोभने। मैं श्रब गान्धर्व विवाह के द्वारा तुभको ग्रह्सा करू गा।।३२।। मैं ही वह शख चूड़ हूँ जो देशों को विद्रुत वर देने वाला है। मैं इस समय तो विश्व में दनु के वंश में उत्यन्न हुग्रा हूँ परन्तु पहिले जन्म में मैं हरि के पुर में सुदामा था ।। ३३ ।। मैं हरि के भ्राठ मह। सखा गंपों में से हूँ भ्रोर गोप-गोपी तथा पार्षदों में से प्रधान हूँ। इस समय तो अवस्य ही मैं दानवेन्द्र हूँ जो कि राधिका के शाप से ऐसा हो गया हूँ ३४० मैं जाति भर हूं। मैं जानता हूँ, इप्रण मन्त्र के प्रभाव से ही यह ज्ञान है। ग्राप भी जातिसमरा हैं ग्रीर भ्रापका नाम तुलसी है जो पहिले सृ<sup>ं</sup>ट में ग्रत्यन्त ससक्त थी ।।३४।। श्राप भी ावका के क्रोघ से ही इस भूमि तल मे उत्पन्न हुई हैं। मैं श्रापके साथ सम्भोग करने का इच्छुक हूँ। राधा के भय से फिर कोइ अड़चन नहीं है ।। २६।। हे महामुने ! वह पुरुष इस प्रकार से कह कर विरत हो गया था। उस स्मितयुक्त तुलसी ने उसे देख कर ग्रपना कहना ग्रारम्भ विया था ॥३७॥

> मूर्ध्ना ननाम तुलसा शङ्खचूडश्च नारद। उवास तत्र देवे अश्वोगाच च तयोहितम्॥३८॥

कि करोपि शङ्ख चूड़ संवादमनया सह।
गान्धर्वेगा विवाहेन त्विममां ग्रह्गां कुरु ॥३६॥
त्वञ्च पुरुपरत्नञ्च स्तीरत्नं स्त्रीष्वियंसती।
विदग्नाया।वदम्धेन सङ्गभो गुगावान् भवेत्।।४०॥
निर्विरोधस्वरंगजन् को वात्यजितदुर्लभम्।
योऽविरोधस्वत्यागी स पशुनित्र संशयः॥४१॥
किगुपेक्षसि त्वं कान्नमोदृश गृगानं सती।
देवानामसुराणाञ्च दानवानां विमदंकम्॥४२॥
इत्येवमाणिष कृत्वा स्वालयं प्रययौ विधिः।
गान्धर्वेग् विवाहेन जगृहे ताञ्च दानवः॥४३॥

हेन रद! तृत्वसी देवी ने शंव चूड़ को शिर के साथ प्रणाम किया था। वहाँ देवों के स्वामी ब्रह्मा जी उपस्थित हो गये थे। वे भी वहीं स्थित हो गये थे। वहान ने उन दोनों को दित की बात कही थी।। ३६ ।। ब्रह्मा जो ने कहा—हे शङ्क वृड़ ! तू अब इस देवी के साथ क्या सम्वाद करता है! अब तो इसको गान्धर्व विवाह के द्वारा प्रहण कर ।।३६॥ तू तो पुर्वों में रत्त है और रमिण्यों में सती यह रत्न के समान है। विदग्धा का विदग्ध के साथ मङ्गम गुण वाला हुआ करता है।। ४०।। हे राजन! बिना विरोध वाले दुलंभ सुख का कौन त्याग किया करता है? अर्थात कोई भी नहीं करता है। जो विरोध रहित सुख का त्याग करने वाला है, वह मानव नहीं, पशु ही है—इसमें कोई भी संशय नहीं है।। ४१।। हे सती! तू अब ऐसे गुणी देवों, अस्रों और दान में के विमर्दन करने वाले कान्त की क्यों उपेक्षा कर रही है?।। ४२।। इस तरह से आशीर्वाद देकर बह्मा जी अपने स्थान को चले गये थे। फिर दानव शंखचूड़ ने गान्धर्व विवाह के द्वारा उप सती तुलसी को ग्रहण कर लिया था।। ४३।।

तया सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः।
रम्यक्रीड़ालयं कृत्वा विजहार पुनस्ततः।
एवं संबुभुजे राज्यं शङ्खचूडः प्रतापवान्।
एकमन्वन्तरं पूर्णं राजराजेश्वरो वली ॥४४॥
देवानामसुरागाञ्च दानवानाञ्चसन्ततम्।
गन्धर्वाणां किन्नराग्।राक्षसानाञ्चशास्तिदः॥४४॥
हृताविकारा देवाश्च चरन्ति निक्षुका यथा॥४६॥
पूजाहोमादिकंतेषां जहार विषयबलात्।
ग्राश्चयचाधिकारञ्च शस्त्रास्त्रभूषगादिकम् ॥४७॥
निरुद्धमाः सुराः सर्वेचित्रपुत्तिलिका यथा।
तेच सर्वेविषणगाश्च प्रजम्मुबंह्मगाः सभाम्॥४८॥
वृत्तान्तं कथयामासू रुरुदुश्च भृशं मुहुः।
तदा ब्रह्मा सुरैः सार्द्धं जगाम शङ्करालयम्॥४६॥
सर्वं संकथय।मासू विधाता चन्द्रशेखरम्।
ब्रह्मा शिवश्च तैः सार्द्धं वैकुण्ठञ्चजगाम ह ॥५०॥

इस के अनन्तर उसके साथ वह दानव अपने आश्रम में आकर एक परम सुन्दर क्रीड़ा का स्थान निर्मित कर उसमें विहार किया करता था। इस प्रकार से उस प्रताप वाले शङ्खचूड़ ने राज्य का उपभोग किया था। उस बलवान राज राजेश्वर ने पूरे एक मन्वन्तर पयन्त राज्य का उपभोग किया था।। ४४।। वह देवों—असुरों—दानवों—गन्धरों—किन्नरों और राक्षसों का निरन्तर शासन करता था।। ४५। देवगण तो उस समय छिने हुए अधिकार वाले होकर भिक्षुत्रों की तरह विचारे इधर-उधर अमण किया करते थे।। ४६।। इस प्रतापी शखचूड़ ने उनकी पूजा तथा होम आदि सबका विषय वलात् हरण कर लिया था। इसने देवों का आश्रम स्थान-अधिकार—शस्त्र—अस्त्र और भूषण आदि सभी कूछ का अपहरण कर लिया था।।४७।। देवगण सब विचारे विना उद्द म वाले एक चित्र पुत्तिका की भाँति हो गये थे। वे सब बहुत ही विषाद से भर हुए

ब्रह्म की सभा में गये थे।।४६॥ उन्हों ने सारा वृतान्त ब्रह्मा को कह सुनाया था और वे वहाँ बहुत भ्रधिक वार-वार रोने लगेथे। उस वक्त ब्रह्मा जी देवों के साथ शङ्कर के भ्राश्रय में गये थे।।४६॥ वहाँ विधाता ने देवों की दशा का दुःख सर्व चन्द्र शेखर शिव से कहा था। फिरब्रह्मा—शिव उन देवों के साथ वैकुष्ठ लोक में गये।।४०।।

सुदुर्लभं परं धाम जरामृत्युहरं परम् ।
सम्प्रापच वरं द्वारामाश्रमाएगं हरेरहो ॥५१॥
दद्य द्वारपालांश्च रत्नसिंहासनस्थिताम् ।
शोभितान् पीतवस्त्रैश्च रत्नसूभूषराषितान् ॥५२॥
वनमालान्वितान् सर्वान् श्यामसुन्दरविग्रहान् ।
शंखचक्रगदापद्मधरांश्चैव चतुर्भुजान् ॥५३॥
सस्मितान्पद्मवक्त्रांश्चपद्मनेत्रान्मनोहरान् ।
ब्रह्मातान् कथयामामवृत्तान्तं गमनार्थकम् ॥
तेऽनुजााच्च ददुस्तस्मै प्रविवेश तश्ज्ञया । ५४॥

वह वे कृण्ट धाम—सबसे पर है जो जन्म-मृत्यु और जरा का हरण करने वाला था। हिर के भ्राक्षमों का जो सर्वश्रेष्ठ द्वार था, उन को प्राप्त किया था। हिर के भ्राक्षमों का जो सर्वश्रेष्ठ द्वार था, उन को प्राप्त किया था। १११। वहाँ पर रत्न जिंदत सिंहासनों पर स्थित—पीले वस्त्रों से सुशोभित—रत्नों के भूषणों से समलङ्कृत—वनमाला धारी—श्याम एवं सुखर विग्रह वाले—शंख.चक्र, गदा, पद्म आयुधों को धारण किये हुए—चार भृजाओं से समन्वित—मन्द मुस्कान से युक्त—पद्म के समान रम्य मुख वाले—कमल में सहश नेत्रों वाले परम मनोहर द्वार पालों को देखा था। जह्मा ने भ्रादर जाने के लिये निवेदन किया था। उन द्वारपालों ने ब्रह्मा को अन्दर प्रवेश करने की आजा दे दी थी और फिर ब्रह्मा ने भीतर प्रवेश किया था। १२२-१४।।

एवञ्च षोड्शद्वारान्तिरीक्ष्य कमलोद्भवः । दवैः सार्द्धं तानतीत्य प्रविवेशः **हरैः सभा**म् । ४४॥ देविषिभः परिवृतां पार्षदैश्च चतुर्भ जैः नारायग्रस्वरूपैश्च सर्वे: कौस्तुभभू शिते ।।४६।। एवं विशिष्टं त दृष्ट्वा परिपूर्गातमं विभूम् । ब्रह्मादयः सुराः सर्वे प्रग्रम्य तुष्टुवुस्तदा ॥४७॥ पुलकाङ्कितसर्वाङ्गाः साश्चुनेत्रा सगद्गदाः । भक्त्यापरम्या गक्ताभीतानम्रात्मकन्वराः ॥४६॥ पुटाञ्चलियुतो भूत्वा विधाता जगतामपि । वृत्तान्तं कथयामास विनयेन हरेः पुरः ॥४६॥ हरिस्तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेज्ञः सर्वभाववित् । प्रहस्योवाच ब्रह्मागां रहस्यञ्च मनोहरम् ॥६०॥

इस प्रकार से ब्रह्मा ने वहां सोलह द्वारों को देखा था। देवों के साथ उन सब द्वारों को अतिकान्त करके ब्रह्मा जी ने हरि की सभा में प्रवेश किया था।।११।। वह सभा देविषयों से और चार भुजाओं वाले पार्षदों से परिवृत थी। वे समस्त पार्णद नारायण के समान स्वरूप वाले, सब कौस्तुभ मिणयों से विभूषित थे।।१६।। हरि की सभा पूर्ण चन्द्र के मण्डल के तुल्य आकार वाली-चौकोर - परम मनोहर-उतम मिणयों के द्वारा निर्माण वाली तथा हीराओं के सार उत्तम हीरों से भूषित थी।।१७।। इस प्रकार की सभायों समस्त पार्णद आदि से विशिष्ट - परिपूर्णतम - विभु हरि को देखकर ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने उनको प्रणाम किया था और फिर स्तुति करने लगे थे।।१७।। सभी देवगण का शरीर रोमाश्वित हो रहा था, उनके नेत्रों से अश्रुधारा वह रही थी। उनका कण्ठ गद्गद् था, वे सब भक्त परमभक्ति से युक्त थे, भीत हो रहे थे और विनय के भाव से सबकी कन्धरा नीचे की श्रोर भूकी हुई थी।।१६।। सब पुटाञ्जल युक्त होकर स्थित हो गये थे, जगतों की भी रचना करने वाले ब्रह्मा ने हिर के श्रागे वह देवों के विषाद का वृतान्त विनय पूर्वक कह सुनाय। था। भगवान हरि न

जोिक सर्वस्य स्रोर सबके भावों के जाता थे, ब्रह्मा के वचन को सुनकर हँसते हुए ब्रह्मा से परम मनोहर रहस्य कहा था॥ १९-६०॥

शङ्खाचूड़स्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि पद्मज। मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा ॥६१॥ सुराः शृगुत तत्मवीमातहासं पुरातनम्। गोलोकस्यैवचरितं पापघ्नं पुण्यकारगाम् ॥६२॥ सुदामा नाम गोपक्च पार्षदप्रवरो मम। सं प्राप दानवीयोनिराधाशापात् सुदारुगात् ॥६३॥ तयेकदाहमगमं स्वालयाद्रसमण्डलम् । विहाय मानिनी राधांममप्रासाधिकांपराम् ॥६४॥ सा मां विरजया सार्द्धं विज्ञाय किङ्करीमुखात् । पश्चात्कृषमाजगारमांददर्श च तत्रच ॥६४॥ विरजाञ्च नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरोहितम्। पुनर्जगामसारुष्टास्वालयंसक्षीभिः सह ॥६६॥ मां हष्ट्वा मन्दिरे देवी सुदामसहितं पुरा। भुशं मां भन्सेयामात्तमौनीभूतञ्च सुस्थिरम् ॥६७॥ तच्छ्रत्वा च सुमहांश्च सुदामातां वुकोप ह। सचाांगःस्यामासकोपेनममसन्निधौ ॥६८॥ तच्छ्रुवा सा कोपयुक्ता रक्तपङ्कजलोचना। वहिष्कत्तु व्चकाराज्ञां संत्रस्ताममसंसदि ॥६९॥ सखीलक्षं समुत्तस्यौ दुर्वारं तेजसोज्ज्वलम् । वहिश्चकार तं तूर्गां जल्पन्तञ्चपुनः पुनः ॥७०॥

श्री भगवान ने कहा — हे पद्मज ! मैं शङ्खचूड़ का समस्त वृत्तांत भली भाँति पूर्ण रूप से जानता हूं। वह पहिले मेरा ही महान तेजस्वी भक्त एक गोप था ॥६१॥ हे देवगण ! इसका पहिला समस्त पुराना इतिहास श्रवण करो जोकि इस गौलोक का ही पापों के नाश करने वाला श्रीर पुण्य का कारण चरित है।।६२।। एक सुदामा नाम वाला मेरा परम श्रेष्ठ पार्वद गोप था। वह राधा के शाप के कारण से जोकि सुदारु शाप था, दानव की योनि को प्राप्त हो गया था ।।६३।। वहां पर मैं एक बार अपने श्रावास स्थान से रासमण्डल में गया था श्रीर मेरी प्राणों से भी श्रधिक त्रिया मानिनी राधा का उस समय मैंने त्याग कर दिया था।।६४। उस राधिका देवी ने किसी सेविका के मुख के द्वारा मुफ्ते विरजा के साथ संसक्त होने वाला जानकर वह भ्रत्यन्त क्रुद्ध हो गई थी ग्रौर यह वहाँ ग्रागई तथा मुक्तको वहाँ पर उसने देख लिया था।।६४।। वहाँ विरजा को नदी रूप वाली उसने देखा ग्रीर मुफ्तको तिरोहित (ग्रप्रकट) देखा था। फिर वह क्रुद्ध होती हुई सिखयों के साथ अपने ग्रालय को ग्रा गई थी।।६६॥ उस देवी ने मुभको मन्दिर में सुदामा के साथ पहिले देखा था। उसने मौनी भूत एवं सुस्थिर मुभको ऋत्यन्त भत्संना दी थी।।६७।। यह सुनकर सुमहान सुदामा को क्रोध ग्रागया था। फिर उसने क्रोध से मेरी सिन्निधि ही में राधिका देवी को जोर से डाट-फटकार दी थी। 1६८।। यह सुनकर वह कोप से युक्त लाल कमल के समान नेत्रों वाली मेरी संसद में सन्त्रस्त होती हुई उसने सुदामा को बहिष्कृत कर देने की ग्राज्ञा दे दी थी।।६८॥ एक लाख सिखयों का समुदाय वहाँ उपस्थित खड़ा था जो बहुत ही दुनिवार श्रीर तेज से उज्ज्वल था, उसने बार-बार बोलते हुये उसको शीघ्र ही वहाँ से बाहर कर दिया था।।७०।।

सा च तद्वचनं श्रुत्वा समारुष्टा शशापतम्।
याहि रे दानवीयोनिमित्येवंदारुगां वचः ।।७१।।
तं गच्छन्तं शपन्तञ्च रुदन्तं मां प्रग्मय च।
वारयामास सा तुष्टा रुदन्ती कृषया पुनः ।।७२।।
हेवत्स ! तिष्टमागच्छकयासीतिपुनः पुनः ।
समुच्चार्य्यंचतत्पश्चात्जगामसाचविस्मिता ।।७३।।
गोप्यश्चरुदुःसर्वागोपाञ्चेतिसुदुःखिताः ।
तेसर्वेराधिकाचापितत्पश्चाद्बोधितामया ।।७४।।

द्यायास्यतिक्षरार्द्धेनकृत्वाशापस्यपालनम्।
सुदामन्त्विमहागच्छेत्युवाचसा निवारिता ॥७६॥
गोलोकस्य क्षराार्द्धेन चेकमन्वन्तरं भवेत्।
पृथिव्यां जगतां घार्तारत्येवं चचनं घ्रुवम् ॥७६॥
स एव शङ्खचूड्रच पुनस्तत्रव यास्यित।
महाबलिष्ठो योगीशः सर्वमायाविशारदः ॥७७॥

उस राधिका देवी ने ग्रत्यन्त रुट्ट होकर उसके बचन सुनकर उसे शाप दिया था कि तू दानवी योनि में चला जा—इस तरह का दारुण वचन उस शाप का था।।७१। ग्राक्रोश करने वाले रोते हुये जाने वाले उसको फिर सन्तुष्ट होती हुई उस देवी ने रोक लिया था श्रीर मुक्ते प्रणाम करके कृपा से परिपूर्ण होकर रोती हुई वह देवी बोली।।७२।। हे वर्त्स! खड़े रहो, मत जाग्रो, श्रव तू कहाँ जा रहा है। ऐशा बार-बार कहकर वह विस्मित होती हुई इस के पश्वात चली गई थी।।७३।। उस समय समस्त गोपियाँ श्रौर गोप ग्रत्यन्त दुःखित होते हुये रुदन करने लगे थे। वे सभी ग्रौर राधिका भी रुदन कर रहे थे श्रौर फिर मैंने उन्हें समक्ताया था।।७४।। यह शाप का पालन करके ग्राधे क्षरण में ही फिर यहाँ ग्रा जायेगा। फिर वह देवी मुदामा से बोली ह सुदामन्! तू यहाँ ग्राजा—यह कहकर वह निवारित हुई थी।।७५।। गोलोक का एक ग्राधा क्षरण पृथिवी में एक मन्वतन्र होता है। हे जगतों के घाता! इस प्रकार से यह वचन ध्रुव ही है।।७६।। वह ही यह शंखचूड़ है। वह फिर वहाँ पर ही जायेगा। यह महान् बलिंग्ठ-योगीश ग्रौर सब प्रकार की माया का पूर्ण पण्डित है।।७७।।

मम शूलं गृहीत्वा च शीघ्र गच्छथ भारतम्। शिवः करोतु सहारं मम शूलेनदानवम्।।७८॥ ममैव कवचं कण्ठे सर्वमङ्गलमङ्गलम्। बिभित्तदानवः शब्वत्यंसारविजयीततः।।७६॥ तत्र ब्रह्मन् स्थिते कण्ठे न कोऽपिहिसितुं क्षमः। तद्याञ्चाहिकरिष्यामिविप्रक्षोऽहमेवच ॥५०॥ सतीत्वभंगस्ततपत्न्या यत्र काले भविष्यति । तत्रैबकालेतन्मृत्युरितिदत्तोबरस्त्वया ॥५१॥ पश्चात् सा देहमुत् सृज्य भविष्यतिप्रियामम । इत्युक्त्वाजगतांनाथोददौशूलंहरायच ॥५२॥

ध्रव मेरा शूल ग्रह्सा करके शीघ्र भारत में जाग्रो, शिव मेरे शूल से दानव का संहार करें।।७६॥ वह दानव मेरा ही सर्व मङ्गलों का मङ्गल नामक कवच कण्ठ में धारण करता है इसीलिये वह निरन्तर संसार का विजयी है ॥७६॥ हे ब्रह्मन् ! वहाँ उस कवच के वण्ठ में रहते हुये उसे कोई भी मारने में समर्थ नहीं हो सकता है। इस लिये उस की याचना विप्र के रूप वाला होकर मैं ही करूँगा ॥६०॥ उसकी पत्नी का जिस ही समय में सतीत्व का भङ्ग होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी, ऐसा वर ग्रापने उसे दिया है ॥६१॥ इसके पश्चात् वह देह को त्याग कर मेरी प्रिया हो जायेगी। इतना कहकर जगत् के नाथ ने हर के लिये ग्रपना शूल दे दिया था।।६२॥

## २३-शिवेन सह शङ्खचूड्स्य युद्धार्थं पुष्पद्न्तप्रेरण्म

ब्रह्मा शिवं संनियोज्य संहारे दानवस्य च । जगाम स्वालयं तूर्णं यथास्थानंमहामुने ॥१॥ चन्द्रभागानदीतीरे वटमूले मनोहरे । तत्र तस्थो महादेवो देवनिस्तारहेतवे ॥२॥ दूतं कृत्वा पुष्पदन्तं गन्धर्वेश्वरमीष्सितम्। शीघ्रं प्रस्थापयानास शंखचूडान्तिकंमुदा ॥३॥ स चेश्वराज्ञया शीघ्रं यथौ तन्नगरं वरम्।
महेन्द्रनगरोत्कष्टं कुवेरभवनाधिकम् ॥४॥
पञ्चयोजनिवस्तीर्गां दध्यं तद्ाष्टगुरामुने।
स्फाटिकाकारमिगिभिनिर्मागमिगिविष्टितम्।
सप्तिभः परिखाभिश्च दुर्गमाभः समन्वितम्।।४॥
श्रातिक्रम्य नवद्वारं जगामाभ्यन्तरं पुरम्।
न कैश्च रक्षितं श्रुत्वा दूतस्य रगस्य च ॥६॥
गत्वा सोऽभ्यन्तरं द्वारं द्वारपालमुवाच ह ।
रग्स्य सर्ववृत्तान्तं विज्ञापीयतुमीश्वरम्॥७॥

इस श्रध्याय में शिव के साथ शंखचूड़ के युद्ध के लिये पुष्पदन्त को प्रसाम का वर्सन किया गया है। नारायस बोले — हे महा मुने ! इह्या श्रोर िव की दानव के संहार में नियुक्त करके नारायण यथा स्थान ग्रपने ग्रालय को चले गये थे ।।१।। चन्द्रभागा नाम वाली नदी के तटपर मनो म बड़ के पेड के समीप महादेव वहाँ पर देवों के निस्तार करने के लिये स्थित हो गये थे।।२।। गन्धर्वों के स्वामी पुष्पदन्त को अपना दूत बनाकर जोकि उनका परम स्रभीष्ट था उस समय परम प्रसन्नता से शंख चूड़ के निकट भेज दिया था ।।३।। वह भी पुष्पदन्त ग्रपने स्वामी की ग्राज्ञा से श्रेष्ठ उस नगर में शीझ ही चला गया था। वह महेन्द्र के नगर से भी उत्कृष्ट था तथा कुवेर के भवन से भी श्रधिक उत्तम बना हुन्ना था ।।४।। हे मुने ! वह शंखचूड़ का नगर पाँच योजन के विस्तार से विस्तीर्णा था श्रीर दीर्घता में उस से भी दुगुना था। स्फटिक मिए के श्राकार वाली मिएयों से निर्मित एवं मिणायों से खब वेष्टित था। इसका दुर्गसात परिखाम्रों से युक्त था ।।५।। उस पुर के नौ द्वार थे । उन सब द्वारों का ध्रतिक्रमण करके वह पुष्पदन्त ग्रन्दर पुर में चला गया था। उसे रहा का दूत रूप वाला श्रवहा करके किसी ने भी रक्षित नहीं किया था ग्रर्थात् बीच में ही रोका नहीं था। फिरवह भीतर के द्वार पर पहुँच कर द्वारपाल से बोला था कि मैं रण का समस्त वृत्तान्त राजा को बताने के लिये ग्राया हूँ। उसने यह

कहकर दूत को धागे धाने को बोला था धौर फिर वह धागे जाकर पहुँच गया तथा उसने परम सुन्दर शखचूड़ को देखा था।।६-७।;

स च तं कथियत्वा च दूतं गन्तुमुवाच ह।
स गत्वा शंखचू इन्तं ददर्श सुमनोहरम् ॥६॥
सभामण्डलमध्यस्थं स्वर्णिसहासनस्थितम् ।
मग्गीन्द्रखचितंचित्ररत्नदण्डसमन्वितम् ॥६॥
रत्नकृत्रिमपुष्पश्च प्रशस्तं शोभितं सदा ।
भृत्येन मस्तकन्यस्तं स्वर्णच्छृत्र मनोहरम् ॥१०॥
सेवितं पार्षदगर्णेच्यंजनैः श्वेतंचामरैः ।
सुवेश सुन्दरं रम्यं रत्नभूषग्णभूषितम ॥११॥
माल्यानुलेपनं सूक्ष्मवस्त्रञ्च दघतं मुने ।
दानवेन्द्रैः परिवृतं सुवेशेश्च त्रिकोटिभिः ॥१२॥
शतकोटिभिरन्यैश्च भ्रमद्भिरस्वारिभः ।
एवंभूतञ्च तं हृष्ट्वा पुष्पदन्तः सविस्मयः ॥१३॥
उव।च रणवृत्तान्तं यदुक्तं शङ्करेग च ॥१४॥

वहाँ पर पुष्पदन्त ने देखा था कि शंखचूड़ सभा के मध्य में स्थित था। मध्य में एक स्वर्ण निर्मित मिहासन पर वह वैठा था। वह गिहासन बड़ी बड़ी उत्तम मिलायों से जिंदत हो रहा था। बड़ा ही विचित्र बना हमा था तथा रत्नों के दण्डों से युक्त था। वह राजा का ग्रासन रत्नों के विरचित कृतिम पुष्पों से प्रशस्त था श्रीर सर्वदा शोभा से सम्पन्न रहा करता था। एक भृत्य के द्वारा मस्तक पर सुवर्ण का छत्र लगा हुआ था जो कि बहुत ही सुन्दर था। द-१०। इधर-उधर व्यंजन और श्वेत चामरों के ग्रारा पार्ष द गर्णा उस राजेश्वर की सेवा कर रहे थे। राजा का बहुत सुन्दर वेश था, वह परम सुन्दर और रत्नों के भूषिणों से समलङ्कृत था। ११। हे मुने ! माल्य और अनुनेपनों से समन्वित तथा बहुत सूक्ष्म वस्त्र धारण करने वाना राजा उस पर स्थित था। तीन करोड़ सुन्दर वेशधारी

दानवों से चारों ग्रोर पिवृत था। ही करोड़ इनके ग्रितिरिक्त ग्रन्य ग्रस्त्रों को धारण किये हुये शूर वहाँ भ्रमण कर रहे थे। इस प्रकार के उस राजेश्वर शंखचूड़ को देखकर पुष्पदन्त बहुत ही विस्मिन हो गया था। उसने शंखचूड़ से रए। का वृत्तान्त कह दिय। या जोकि ए ङ्कर के द्वारा भेजा गया था ।।१२-१४।।

> राजेन्द्र शिवदृतोऽहं पुष्पदन्ताभिधः प्रभो। यदुक्तं शङ्करेरांव तद् ब्रवीनि निशामय ॥१४॥ राज्यंदेहि च देवानामधिकारञ्च साम्प्रतम् । देवारच रारंगापना देवेशे श्रीहरौपरे ॥१६॥ दत्त्वा त्रिशूल हरिएगा तव प्रस्थापितः शिवः। चन्द्रभागानदीतीरे वटमूले त्रिलोचनः ॥१७॥ विषयं देहि तेषाञ्च युद्धंवाकुरुनिश्चितम्। गत्वावक्ष्यामिकिशम्भुं तद्भवान् वक्तुमहंति ॥१५॥ द्तस्य वचनं श्रुत्वा शंखचूडः प्रहस्य च। प्रभातेऽहं गमिष्यामि त्वञ्च गच्छेत्युवाच ह ॥१६॥ स गत्वोवाच तूर्गं तं वटमूलस्थमीश्वरम् । शंखचुड्स्य वचनं तदीयं यत् परिच्छदम्।।२०।।

पुष्पदन्त ने कहा—हे राजेन्द्र ! मैं पुष्पदन्त नाम वाला शिव का दूत हूँ। हे प्रभो ! भगवान शङ्कर ने जो कुछ कहा है उसे मैं कहता हूँ, ग्राप श्रवणा करें।।१५।। ग्रब देवों को राज्य ग्रीर ग्रधिकार दे देवें जो म्रापने उनका छीन लिया है। देवगरा परात्पर श्री हरि देवेश के शररा में पहुँच गये हैं।।१६।। हरि ने त्रिशूल प्रदान कर शिव को आपके लिये प्रस्थ। पित कर दिया है। वह त्रिलोचन इस समय चन्द्र भागा नदी के तटपर एक वट, मूल के निकट विराजमान हैं।।१७।। या तो स्राप देश उनको देवें या निश्चित होकर युद्ध करें। ग्रव जाकर शम्भु से क्या कहूँ गा यह कृपा कर मुक्ते बता देने के योग्य होते हैं।।१८।। दूत के इस वचन को सुनकर शंखचूड़ हँस दिया था ग्रीर कहा कि मैं कल प्रातः काल श्राता

हूँ। ग्रब त्म चले जाग्रो ।।१६।। वह पुष्पदन्त शीघ्र ही ग्राकर वट के मूल में स्थित शिव से शलचूड़ के जो बचन कहे हए थे उनको उसने कह दिया था ।।२०।

हे प्राण्गाध्य हे बन्धो तिष्ठ मे वक्षसि क्षर्णम्।
हे प्राण्णाध्य छातृदेव रक्ष मे जीवनं क्षर्णम्।।११॥
मूङ्क्ष्व जन्मसमाधानं यद्वं मनसि वाञ्छितम्।
परयामि त्वां क्षर्णं किञ्चिल्लोचनाभ्यां विपासिता॥२०॥
ग्रान्दोलयन्ति प्राणा मे भनोदण्य च्य सन्ततम्।
दु स्वप्नच्य मया दृष्ट च्याद्यैव चरमे निश्चि ॥२३॥
तुलसीवचनं श्रुत्वा भृक्तवा पीत्वा नृपेश्वरः।
उवाच वचनं प्राज्ञोहितं सत्ययथोचितम् ॥२४॥
कालेन योजितं सर्वं कमंभोगन्य स्था।
कालेन योजितं सर्वं कमंभोगन्य स्था।
कालेन योजितं सर्वं कमंभोगन्य स्था।
काले भवन्ति वृक्षाश्च स्कम्बदन्तश्च कालनः।
कमेण पृष्पवन्तश्च फलवन्तश्च कालतः॥२६॥
ते सर्वं फलिनः काले काले कालं प्रयान्ति च।
भवन्ति काले भूतानि काले कालं प्रयान्ति च।।२५॥
काले भवन्ति विश्वानि काले नश्यन्ति सुन्दरि ॥२=॥

उस समय जबिक वह शंख चड़ युद्ध के लिये जा रहा था, तुलसी उस से कहने लगी थी — हं प्राणनाथ ! हं बन्धा ! ग्राप मेरे दक्षः स्थल पर क्षण भर के लिये स्थित हो जावे । हे प्राणों के ग्रिधिष्ठाता देव । मेरे जीवन क्षण भर के लिये रिक्षत करें ॥२१॥ श्राप जन्म के समाधान का भोग करें । जोभी मन में इच्छित है मैं ग्रपने प्यासे नेत्रों से ग्रापको क्षण भर तक देखती हूँ ॥२२॥ मेरे प्राण ग्रान्दोलन करते हैं ग्रोर मेरा मन निरंतर दग्ध हो रहा है । मैंने ग्राज ही निशा के ग्रन्तिम समय में एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है । तुलसी के ऐसे वचन का श्रवण कर नृपेष्वर ने खा पीकर प्राज्ञ नृपेश्वर ने परंम हित-सत्य ग्रोर यथोचित वचन कहा था ॥२३-२४॥ शंख चूड़ ने

कहा—कर्मों के भोग के निवन्धन में काल के द्वारा सब योजित किया गया है। गुभ-हर्ष सुख दु:ख-भय-शोक ग्रीर मङ्गल ये सभी काल के द्वारा हुआ करते हैं। वृक्ष जिस तरह समय ग्राने पर ग्रपने ग्राप ही फल तथा स्कन्ध वाले काल वश होते हैं। वृक्षों में पुण्य ग्रीर फल काल के द्वारा ही होते हैं। १५५-२६।। वे सभी समय ग्राने पर ही फल वाले होते हैं ग्रीर काल में समाप्त हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से ये प्राणी भी समय पर होते हैं ग्रीर काल में ही समाप्त हो जाते हैं। हे सुन्दिर ! ये समस्त विश्व भी काल वश समुत्पन्न होते ग्रीर नष्ट हुआ करते हैं।।२७-२६।।

काले सृजिति स्रष्टा च पाता पाति च कालतः। संहर्ता संहरेत् कालेसञ्चरन्तिकमेराते ॥२६॥ व्रह्मबिष्णुशिवादीनामीश्वरः प्रकृतेः परः । स्रष्टा पाता च संहत्ती स कुरस्तांशेन सर्वदा ॥३०॥ काले स एव प्रकृतिनिर्मायस्वेच्छ्यापभुः। निर्मायप्राकृतान्सर्वान्विश्वस्थांश्वचराचरान् ॥३१॥ म्राब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं कृत्रिममेव च। प्रवदन्ति च कालेन नश्यत्यापि हि नश्वरम ।।३२।। भज सत्यं परं ब्रह्म राधेशं त्रिगुर्गात्परम् । सर्वेशं सर्वं रूपञ्च सर्वातमनन्तमी श्वरम् ॥३३॥ जलं जलेन सृजति जलं पाति जलेन यः। हरेज्जलं जलेनैव तं कृष्णं भज सनातम् ॥३४॥ यस्याज्ञया वाति वातः शीघ्रगामीचसन्ततम्। यंस्याज्ञया च तपनस्तपत्येव यथाक्षराम् ॥३४॥ श्रज्ञानी कातरः शोकेविपत्तौ च न पण्डितः। सुखं दु:खं भ्रमत्येव चक्रनेमिक्रमेगा च ॥३६॥

इस सृष्टि का सृजन करने वाला सृष्टा भी काल आने पर सृजन-पालन किया करता है। जो इसका संहार करने वाला है वह भो समय

श्राने पर संहार किया करता है। इसी क्रम से ये सभी चला करते हैं।।२६।। ब्रह्मा-विष्णु श्रीर शिव श्रादि का ईश्वर जो प्रकृति से भी पर है, सर्वदा पूर्ण ग्रंश से सुब्टा-पाता ग्रीर संहत्ती वह भी होता है ॥३०॥ वह प्रभु भी काल से ही प्रकृति का स्वेच्छा से निर्माण करता है ग्रीर विश्वों में स्थित समस्त प्राक्वतों का जो चर एवं ग्रवर हैं निर्माग किया करता है।।३१।। यह ब्रह्म स्तम्भ पर्यन्त समस्त कृत्रिम ही है। यह समस्त नाशवान् काल भ्राने पर नब्ट हो जाया करता है भ्रीर कुछ भी नहीं करता है, ऐसा कहते हैं। ३२।। ह सुन्दरि ! त्रिगुरा से भी पर सत्य स्वरूप परब्रह्म राधा के ईश का भन्न करो, वहीं सब का ईश है, सर्व रूप है—सबकी श्रात्मा है श्रौर ग्रनन्त ईश्वर है। । ३३।। जो जल से जल का सृजन करता है श्र**ौर** जल से जल का पालन करता है तथा जल से ही जल का हरणा किया करता है, उस कृष्ण का निरन्तर भजन करो।।३४।। जिसकी भ्राजा से यह वायु वहन करता है भ्रौर शीघ्रणामी होता है भ्रौर सर्वदा जिसके भ्रादेश से यह सूर्य यथाक्षण तनता रहता है, उसका ही भजन करना चाहिये।।३५॥ जो ग्रज्ञानी होते हैं वही शोक तथा विपत्ति के समय कातर हुआ करते हैं। पण्डित कभी नहीं होते हैं। पहिये की नेमि का जो ऊपर से नीचे श्रीर नीचे से ऊपर जाने-श्राने का क्रम होता है, जबकि पहिया घूमता है है, उनी क्रम से इस संसार में सुख के बाद दु:ख क्रीर दु:ख के बाद सृश्व म्राया-जाया करते हैं ।।३६।।

## २४-शिवेन सह युद्धार्थं शङ्खचूड्स्य कथोपकथनम् ।

श्रीकृष्णंमनसाध्यात्वा राजा कृष्णपरायणः। ब्राह्मे मृहूर्त्ते उत्थाय पुष्पतल्पान्ननोहरात्। १।। रात्रिवासः परित्यज्यस्नात्वामङ्गलवारिणाः। घौतेचवाससीधृत्वाकृत्वातिलकपुष्ज्वत्रस्।।२॥ चकाराह्निकमावश्यमभीष्टदेववन्दनम्।
दध्याज्यं मधु लाजञ्च ददर्शं वस्तु मङ्गलम्॥३॥
रत्नश्रेष्ठं मणिश्रेष्ठं वस्त्रश्रेष्ठञ्च काञ्चनम् ।
ब्राह्मर्रोभ्यो ददौ भक्तया यथा नित्यञ्च नारद ।४॥
ग्रम्ल्यरत्नं यत्किञ्चित् मुक्तामणिक्याहीरकम् ।
ददौ विप्राय गुरवे यात्रामङ्गलेहेतवे ॥४॥
भृत्यद्वारा क्रमेणैव चकार सैन्यसंचयम् ।
ग्रश्वानाञ्च त्रिलक्षेण पंचलक्षंण हस्तिनाम् ॥६॥
रथानामयुतनैवधानुष्कार्णात्रिकोटिभिः ।
त्रिकोटिभिश्चर्मिणाञ्चश्लिनांचित्रकोटिभिः ॥७॥
कृता सेनापरिमिता दानवेन्द्रेर्ण नारद ।
तस्यां सेनापतिश्चैव युद्धशास्त्रविशारदाः ॥६॥
विश्वदक्षौहर्णी वाद्यभाष्डौघञ्च चकार ह ।
बहिर्बभूव शिविरान्मनसा श्रीहरि स्मरन् ॥६।

इस प्रध्याय में युद्ध के लिये शिवके साथ शंखचूड़ के कथोप-कथन का वर्णन किया गया है। नारायण ने कहा—कृष्ण परायण राजा ने मन से श्रीकृष्ण का घ्यान किया थ्रौर परम मनोहर पुण्यों की शय्या से वह ब्राह्म मुहूर्त में उठ गया था। किर उनने रात्रि के वस्त्रों का त्याग करके मंगल जल से स्नान किया था। इसके अनन्तर धौन वस्त्र धारण कर उसने उज्ज्वल तिलक किया था। १-२।। इसके उपरान्त उमने ख्राव-ध्यक ग्राह्मिक ग्रौर ग्रभीष्ट देव को वन्दन किया था। फिर उसने दिध-घृत-मधु-लाजा इन मगल वस्तुओं का दर्शन किया ॥३॥ इसके पश्चात् हे नारद! उस राजा ने ब्राह्मणों को भक्ति भाव से ग्रौर नित्य की ही भाँति श्रेष्ठ रत्न, उत्तम मिणा सुन्दर वस्त्र तथा सुवर्ण दान में दिये थे ॥४॥ अमूल्य रत्न ग्रौर जो कुछ मुक्ता, माणिक्य ग्रौर हीरा उनको ग्रपने गुरुदेव ब्राह्मण के लिये ग्रपनी यात्रा के मंगल के लिये दान दिया था। १॥ फिर उस राजा ने भृत्यों के द्वारा श्रपनी सेवा को एकत्रित किया जिसमें तीन लाख श्रव्य श्रीर पाँच लाख हाथी थे।।६।। राजा की उम सेना में दश हजार रथ, तीन करोड़ घनुषधारी तथा तीन-तीन करोड़ चर्मी एवं शूली थे।।७।। हे नारद ! उस दानवों के राजा ने श्रपनी परिमित सना बना ली थी श्रीर उस सेना में युद्ध शास्त्र का महा पण्डित एक सेनापित नियुक्त किया गया था।।६।। इस प्रकार से तीस श्रक्षौहिर्गी वह सेना थी। उपन फिर वाद्यभाण्ड का समूह किया था। मन से श्री हिर का वह स्मरग करता हुग्रा श्रपने शिविर से बाहर श्राया था।।६।।

रत्नेन्द्रसारिनमंग्गविमानमाहराह सः।
गुहत्रगिन् पुरस्कृत्य प्रययौ शङ्करान्तिकम् ॥१०॥
तत्र गत्वा शङ्कवृङो दद्शं चन्द्रशेखरम् ।
वटमूले समासीनं सूर्यकोटिसमप्रमम् ॥११॥
कृत्वा योगासनं स्थित्या मुद्रायुक्तञ्च सस्मितम्।
शुद्धस्फटिकसङ्काशं जवलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥१२॥
तिशूलपट्टिशधरं व्याघ्रचमम्बरं वरम्।
तप्तकाञ्चनवर्गामं जटाजालाञ्च बिस्नतम् ॥१३॥
तिनेत्रं पंचवक्त्रंच नागयज्ञोपवीतिनम् ।
मृत्युञ्चयं मृत्युमृत्य विश्वमृत्युकरं परम् ॥१४॥
भक्त मृत्युहरं शान्तं गौरोकान्तं मनोरमम्।
तपसां फलदातारं दावारं सर्वसम्पदाम् ॥१४॥

राजा स्वयं रत्नों के द्वारा निर्मित विमान पर समारूढ़ हुआ था। वह अपने गुरु वर्गों को आगे करके शङ्कर के समीप आ गया था।।१०॥ वहां जाकर शंखचड़ ने भगवान चन्द्रशेखर को देखा था जो एक वट के मूल के गस स्थित थे और करोड़ सूर्यों के समान प्रभा वाले थे। उस समय भगवान शंकर योग।सन लगाकर मुद्रा से युक्त मन्द मुस्कान से समन्वित वहाँ पर विराजमान हो रहे थे। शिवकादर्ग शुद्ध स्फटिक मिए। के समान था और वे ब्रह्म तेज से देदीपट्टयमान थे। ११-१२।। शिव ने त्रिशूल और पिंड्रिश धारण कर रक्खे थे तथा ब्याध्न का चर्म पिंड्रिने थे। मस्तक पर तपे हुपे सुवर्ण के समान जटाओं का भार रखा हुआ था। तीन नेत्र वाले—पाँच मुखों से युक्त और नागों का यज्ञोपवीत धारण किये हुये स्थित थे। उनका म्वरूप मृन्यु को जीतने वाला-मृत्यु के मृत्यु-इस समस्त विश्व की मृत्यु के करने वाला-पर भवतों की मृत्य का हरण करने वाला शान्त था। शिव ने गौरी के कान्त-परम सुन्दर-वर्णों के फल देने वाले धौर समस्त सम्पत्तियों के प्रदान करने वाले हैं।।१३-१४।।

विधाताजगनां ब्रह्मा पिना धर्म स्यध्म वित् ।
म निक्तस्य पुत्रश्च वैष्ण् वर्ष्याधार्मिकः ॥१६॥
कश्यपश्चिपतत्पुत्रो धर्मिष्ठश्चप्रजापितः ।
दक्षप्रीत्याददौतस्म भक्तया कन्यास्त्रयोदश ॥१७॥
तास्वेका च दनुः साध्वी तत् सौभाग्येन च विद्वता ।
चत्वारिशह्नोः पुत्र : दानवास्तेजसोज्ज्वलाः ॥१८॥
तेत्वेकोविप्रचितिश्च महावलपराक्रमः ।
तत्पत्रोशिमिकोदंभो विष्णु भक्तोजितेन्द्रियः ॥१६॥
ज नाप परम मन्त्र पुष्करे लक्षवत्सरम् ।
शुक्राचार्य्य गुरू क्रत्वा कृष्ण्पस्य परमात्मनः ॥२०॥
तदात्वा तनयं प्राप परं कृष्ण्परायण्म् ।
पुरा त्वं पाषंदो गोपो गोपेष्वष्टमु धार्मिकः ॥ २१॥

श्री महादेव ने दानवेन्द्र से कहा—ब्रह्मा जगतों के विधाता हैं, धर्म के पिता हैं और धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। उनका पुः मरीचि भी परम वैष्णाव तथा अतिधामिक हैं। उस मरीचि वा पुत्र करसप ऋषि भी परम धर्मिष्ठ प्रजापित हैं। प्रजापित दक्ष ने प्रीति से और भक्ति, के साथ उन को ग्रपनी तेरह कन्यायें दे दो थीं १११६-१७ । उन्हीं तेरह कन्य मों में एक दनु नाम धारिशी परम साध्वी कन्या थी जोकि सौभाग्य से विजित हुई थी। उस दनु के चालीस पुत्र थे जोकि तेज से ग्रत्युज्ज्वल दानव हुये हैं ।।१८।। उन्हीं चालीस पुत्रों में एक विप्रचित्ति था जो महान वन ग्रौर पराक्रम से युक्त था। उसका पुत्र परम धार्मिक दम्भ था जो विष्णु का भक्त ग्रौर जितेन्द्रिय हुग्रा था।१६। उसने पुष्कर में एक लाख वर्ष तक परम मन्त्र का जाप किया था। शुक्राचार्य को ग्रपना गुरु बना कर परमात्मा श्रीकृष्णा के मन्त्र का जप किया था।।२०।। उस समय तुभे ग्रपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। पहिले तू ग्राठ प्रमुख श्रीकृष्णा के गोपों में एक धार्मिक गोप ग्रौर श्री कृष्णा पार्षद था।।२१।।

ग्रधुना राधिकाशापात् भारते दानवेश्वरः ।
ग्राब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं भ्रमं मेनेच वैष्णवः ॥ २२ ॥
सालोक्यसाष्टिसारूप्यसाम क्प्येयं हरेरिप ।
दीयमानं न गृह्णितवैष्णवाः सेवनंविना ॥ २३ ॥
ब्रह्मात्वममरत्वं वा तुच्छं मेने च वैष्णवः ।
इन्द्रत्व वा कुवेरत्वं न मेने गणानास् च ॥ २४ ॥
कृष्णाभक्तस्य ते कि वा देवानां विषये भ्रमे ।
देहि राज्यञ्च देवानां मत्प्रीति कु भूमिप ॥ २४ ॥
सुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवास्तिष्ठन्तु स्वेपदे ।
ग्रलं भ्रातृविरोधेन सर्वे कश्यपवंशां ॥ २६ ॥
गानिकानिचपापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ।
ज्ञातिद्रोह्स्यपापस्यकलां नाईन्तिषोडगीम् ॥ २७ ।
स्वसम्पदाञ्च हानिञ्च यदि राजेन्द्र मन्यसे ।
सर्वविस्थासु समता केषां याति च सर्वदा ॥ २८ ॥

इस समय श्री राधिका के शाप से ही तू भारत में दानवों का राजा हुआ है। जो वैष्णव होता है वह तो आब्रह्म स्तम्भ पर्यन्त सब को भ्रम ही मानता है।।२२।। वह वैष्णव सालोक्य-सार्थिट-सारूप्य-सामीप्य इन चारों प्रकार की मुक्तियों के हिर के साथ एक रूपता होने की दीपमाल होने पर भी सेवा के बिना वैष्णाव लोग प्रहणा नहीं किया करते हैं ॥२३॥ वैष्णाव ब्रह्मत्व ग्रीर ग्रमरत्व को भी तुच्छ ही माना करता है। वह इन्द्रासन के पद को तथा कुवेर बन जाने को किसी गएाना में नहीं रखता है। ॥२४॥ हे राजेन्द्र ! तू तो कृष्ण का भक्त है। तुफे देवों के पद ग्रीर ग्रधिकार के विषय में यह क्या श्रम हो गया है ? हे मूमिय ! देवों के राज्य को दे दो ग्रीर मेरी प्रसन्नता का सम्यादन करो ॥२४॥ तू ग्रपने राज्य में सुख पूर्वक निवास कर उसवा सुखोरभ ग कर ग्रीर देवगए। ग्रपने पद पर स्थित रहें। भाइयों के साथ विरोध मत करो क्योंकि ग्राप सभी लोग कश्यप के ही वंश में जन्म प्रहण करने वाले हैं। ।२६॥ ब्रह्म हत्यादिक जो भी सहानातक हैं वे सब ज्ञातिद्रोह की एक सोलहवीं कला के सनान भी नहीं हुग्ना करती हैं ग्रथित्यों की हानि मानता है तो समफले सभी ग्रवस्थाग्रों में ममता सर्वदा किनकी होती है ? ग्रथित् किसी की भी नहीं हुग्ना करती है।।२५॥

त्वयायत्कथितं नाथ सर्वंसत्यं च नानृतम् ।
तथापिकिञ्चिद्याथाय्यं श्रूयतां मन्निवेदनम् ॥ २६ ॥
ज्ञानिद्रोहे महत्पाप त्वयोक्तमधुनात्र यत् ।
गृहीत्वा तस्यसर्वस्वकुतः प्रस्थापितोवली ॥ ३० ॥
मया समुद्घतं सर्वमैश्वयं विक्रमेण च ।
सतुलाच्च समुद्धत्तुं नालं सोऽपि गदाधरः ॥ ३१ ॥
सभ्रातृको हिरण्याक्षः कथं दवेश्वाहिसितः ।
शुम्भादयश्चामुराश्च कथं देवैनिपातिताः ॥ ३२ ॥
पुरा समुद्रमथने पीयुषं भक्षितं सुरैः ।
क्रिशमाजो वयं तत्र तैः सर्वंफलमाजनैः ॥ ३३ ॥
तत्रावयोविरोधे च गमनं निष्फलं तव ।
समसम्बन्धिनोबन्धोरीखरस्य महात्मनः ॥३४॥

इयं ते महती लज्जा स्पर्धास्माभिः सहाधुना।
ततोऽधिकाचसमरै कोत्तिहानिः पराजये॥ ३४॥
शङ्खचूडवचः श्रुत्वा प्रहस्य च त्रिलोचनः।
यथोचितं सुमधुरमुवाच दानवेश्वरम्॥ ३६॥

शंखचूड़ ने कहा-हे नाथ ! ग्रापने जो कुछ भी कहा है वह सब अक्षरश: सत्य है, इसमें कुछ मी मिथ्या नहीं है। तो भी कुछ यथार्थ बात मेरे द्वारा निवेदन की गई हुई का श्राप श्रवसा करने की कुपा करें।।२६॥ आपने जो ग्रामी-ग्रामी यह कहा है कि ज्ञाति बालों से द्रोह करना एक महान पाप होता है तो यह बताइये वला उसका सर्वस्व लेकर कहाँ प्रस्था-पित हो गया था ? मैंने तो समस्त ऐश्वर्य विक्रम के द्वारा प्राप्त किया है। गदा पर तो सुतल से भी वह समुद्धार करने को समर्थ नहीं हो सकता था । १३०-३१। देवों ने भाई के साथ हिरण्याक्ष को कैसे मार दिया था? श्रीर शुम्भ श्रादि श्रसुर देवों ने क्यों मार दिये थे ?।।३२।। पहिले समुद्र मन्थन के समय देवों ने अमृत का भक्षरण कर लिया था। हम सभी उस मन्थन के क्लेश को भोगने वाले थे। उसमें हम सभी तो फल प्राप्त करने के पात्र थे।।३३।। परमात्मा श्री कृष्ण का यह विश्व एक क्रोड़ा करने का ग्राघार है। वह जिस किसी के लिये उसका ऐक्वयं दे दिया करते हैं, यह देवों भीर दानवों का वाद सदा ही होने वाचा है और नैमित्तिक है। उनका पराजय ग्रीर जय ग्रीर हमारा जय-पराजय सनय पर क्रम से होता रहता है।। इसलिये हमारे इस विरोध में भ्रापका गमन निष्फल ही है क्योंकि ग्रापका तो सब से समान सम्बन्ध है। ग्राप ईरवर ग्रीर महान् ग्रात्मा वाले सबके बन्धु हैं।।३४-३६।।

> युष्माभिः सह युद्धं मे ब्रह्मवंश समुद्भवैः। का लज्जा महती राजन्नकीर्तिर्वा पराजये ।। ३७ ।। युद्धमादौ हरेरेव मधुना कैटभेन च। हिरण्यकशिपोश्चैव सह तेनात्मना नृप ।। ३८ ।।

いるというないのであるということ

हिरण्याक्षस्य युद्धञ्च पुनस्तेन गदाभृता।
त्रिपुरैः सह युद्धञ्च मया चापि पुराकृतम्।। ३६।।
सर्वेश्वर्थाः सर्वमातुः प्रकृत्याञ्च बभूव ह ।
सह शुम्भादिभिः पूर्वं समरं परमाद्भुतम्।। ४०॥
पार्षदप्रवरस्त्वञ्च कृष्णस्य परमात्मनः।
ये ये हताश्च ते दैत्या निह केऽपित्वया समाः।। ४१॥
का लज्जा महती राजन् मम युद्धे त्वयासह ।
सुराणां शरणस्यैव प्रेषितस्य हरेरहो ॥ ४२॥
देहि राज्यञ्च देवानां वाग्व्ययेकिप्रयोजनम् ।
युद्धं त्वं कुष्मत्सार्द्धमितिमेनिश्चितंवचः ॥ ४३॥
इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र विरराम च नारद ।
उत्तस्यौ शङ्कचूड्श्च स्वामात्यैः सह सत्वरः ॥ ४४॥

यह तो श्रापके लिये महान नज्जा की बात है श्रीर इस समय हमारे साथ स्पर्धा है। श्रीर समर हुआ तो उसमें यदि श्रापकी पराजय हुई तो श्रापकी श्रीर भी श्रिषक कोत्ति की हानि हागी ।।३७।। त्रिलोचन महादेव को शङ्खचूड़ क इन वचनों का श्रवण करके हँसी श्रा गई थी श्रीर फिर वे उस दानवेश्वर से यथोचित सुमधुर वचन बोले ।।३८।। श्री महादेव ने कहा—ब्रह्म वंश में जन्म लेने वाले तुम्हारे साथ मेरा युद्ध होता है तो इसमें लज्जा की क्या बात है ? श्रीर यदि पराजय मेरी होती है तो उस में हे राजन् ! मेरी श्रकीनि भी क्या है ? ।।३६।। श्रादि काल में तो हिर का ही मधु तथा कैटम के साथ युद्ध हुआ था । है नृप ! श्रीर हिरण्यकशिपु का उस श्रात्मा के साथ युद्ध हुआ था ।।४०।। फिर उस गदा धारी के साथ हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ था । पहिले मेरे साथ भी त्रिपुरों के साथ युद्ध हुआ था ।।४१।। समरत ऐश्वर्य सबकी माता प्रकृति के ही थे। शुम्भ श्राप्त के साथ पहिले परम श्रद्धत युद्ध हुआ था।।४२।। तू तो परमारा श्रीकृष्ण का परम श्रोठि पार्षद है। जो-जों भी देत्य मारे गये हैं

वे कोई भी तेरे समान नहीं थे।।४३।। हे राजन्! तेरे साथ मेरे युद्ध में क्या बड़ी लज्जा की बात है? मुफे तो इस सम्य सुरों के रक्षक हरि का भेजा मानो, ग्रब तुम देवों देवों के राज्य को दे दो, इस वाएगी के व्यय करने में क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी ग्रथीत् इस तरह युक्ति-प्रत्युक्ति द्वारा विवाद करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। तू मेरे साथ युद्ध कर, मेरा यह निश्चित वचन है। हे नारद! शङ्कर इतना कहकर उस समय विराम को ाप्त हो गये थे श्रीर शङ्कचूड़ अपने मन्त्रियों के साथ शीव्रता से खड़ा हो गया था।।४४।।

### २५--शिवशङ्खचूड्युद्धम्।

शिवस्तत्वं समाकण्यं तत्त्वज्ञानिवशारतः।

ययो स्वयञ्च समरं सगर्णैः सहनारद ॥ १ ॥

शङ्कचूड़ः शिवं द्वष्ट्वा विमानादवरुह्य च ।

ननाम परया भक्त्या दण्डवत् पिततो भुवि ॥ २ ॥

तं प्रराम्य च वेगेन विमानमारुरोह सः ।

तूर्गां चकार सन्नाहं धनुर्जग्राह दुर्वहम ॥ ३ ॥

शिवदानवयोर्युद्धं पूर्गमब्दं बभूव ह ।

न बभुवतुर्व्र ह्यान्ननयोर्जयपराज्यो ॥ ४ ॥

न्यस्तशस्त्रश्च भगवान् न्यस्तशस्त्रश्च दानवः ।

श्यस्थः शंखचूड़श्चवृषस्थोवृञ्भध्वजः ॥ १ ॥

दानवानाञ्च शतकमुद्वृत्तञ्च बभूव ह ।

ररो ये ये मृताः शम्भुर्जीवयामास तान्विभुः ॥ ६ ॥

ततो विष्णुर्मं हामायावृद्धवाह्यरारूपष्ट्षपृक् ।

श्रागत्य च ररास्माथानमुवाच दानवेश्चरम् ॥ ७ ॥

इस ग्रध्याय में शिव और शङ्खचूड़ के युद्ध का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा— हं नारद! शिव ने जोकि तत्वज्ञान के महा पण्डित हैं, शङ्खचूड़ के तत्ववचन को सुनकर वे भ्रपने गर्गों के साथ स्वयं युद्ध करने को गये थे।।१।। शङ्खचूड़ ने शिव को देखा तो स्वयं विमान से नीचें उतर पड़ा फिर उसने परम भिक्त से भूमि तल में पितत होकर दण्ड की भाँति शिवको प्रणाम किया था।।२।। उसको प्रणाम करके फिर वह वेग के साथ विमान पर समारूउ हो गया था भौर शीघ्र ही सन्नाह किया था तथा उसने दुर्वह धनुष ग्रहण कर लिया था।।३।। वह शिव भौर दानवों का युद्ध पूरे एक वर्ष तक हुग्रा था। रण में जो-जो मृत हुये थे, विभु ने उनको जीवित कर दिया था। हे ब्रह्मन्! इन दोनों के युद्ध में जय भौर पराजय कुछ भी नहीं हुग्रा था।।४।। भगवान शम्भ ने ग्रौर दानव ने दोनों ने ग्रासन छोड़ दिये थे। रथ में तो शङ्खचूड़ स्थित था भौर वृषभघ्वज शिवसमारूउ थे। दानवों का शतक उदवृत हो गया था।४-६। इसके पश्चाद महा माया वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले विष्णु वहाँ ग्राये थे। उस रण के स्थान में ग्राकर वह दानवेश्वर से बोले।।७।।

देहि भिक्षाञ्च राजेन्द्रमह्यं विश्रायसाम्प्रतम् ।
त्वसर्व सम्पदांदातायन्मेमनिसवाञ्छितम् ॥ ६ ॥
निराहाराय वृद्धाय तृषितायातुराय च ।
पश्चात् त्वांकथयिष्यामिपुरःसत्यञ्चकुर्विति ॥६ ॥
श्रोमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसन्नवदनेक्षणः ।
कवचार्थी जनश्चाहमित्युवाचेति मायया ॥१० ॥
तत् श्रुत्वा दानवश्रेष्ठाे ददौ कवचमुत्तमम् ।
गृहीत्वा कवच दिव्यं जगाम हरिरेव च ॥ ११ ॥
शङ्खचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति ।
गत्वा तस्यां माययाच वीय्याधानञ्चकार ह ॥ १२ ॥

ग्रथ शम्भुर्हरेः शूल जग्राह दानव प्रति । ग्रीष्ममध्याह्नमार्त्तण्डशतकप्रभमुज्ज्वलम् ॥ १३ ॥ नारायगाधिष्ठिताग्रांब्रह्माधिष्ठतमध्यगम् । शिवाधिष्ठितमूलञ्चकालाधिष्ठितधारकम् ॥ १४ ॥

वृद्ध ब्राह्मरा ने कहा—हे राजेन्द्र ! मुभ वृद्ध ब्राह्मरा के लिये भिक्षा दो क्यों कि स्राप तो समस्त सम्पदास्रों के प्रदान करने वाले हैं। मेरे मन में जो भी कुछ इच्छित है, वही मुक्ते देने की कृपा करें॥ मा मैं निराहार हुँ - बृद्ध हुँ - तृषित हुँ और म्रानुर हुँ , मुभ्तें ऐसी दशा वाले के पहिले भिक्षा दो, इसके पश्चात् मैं कहँ गा। पहिले अपना मत्य वचन मुभे दे दो कि मैं जो याचना करुँगा वह ग्राप मुक्ते देंगे ।। ६ ।। राजेन्द्रं शङ्खचूड़ ने प्रसन्न सुख भ्रोर नेत्र वाला होकर उस वृद्ध ब्राह्मण से 'ॐ'—ऐसा कहा था भ्रयात् तुम जो भी याचना करोगे उसे मैं तुमको निश्चित रूप से दूँगा, ऐसी स्वीकृति का वचन दिया था। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैं तुम्हारे कवच की याचना करता हूँ ।।६-१०।। यह श्रवण करके उस दानवों में श्रोष्ठ ने तुरन्त ही वह उत्तम कवच उसे दे दिया था। उस कवच को ग्रहरा कर के हरि ग्रपने दिव्य लोक को चले गये थे ।।११।। इसके उपरान्त शङ्खचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के समीप गये थे ग्रौर वहाँ जाकर माया से उस में वीर्य का ग्राधान कर दिया था।।१२।। इसके ग्रनन्तर शम्भुने दानव के प्रति हरिका दिया हुम्रा शूल ग्रहरण किया था। वह शूल ग्रीष्म काल के मध्याह्न समय के मार्त्तण्ड शतक की प्रभा के समान उज्ज्वल था।। १३।। उसका ग्रग्नभाग नारायणा से ग्रिधिष्ठित था तथा मध्यभाग ब्रह्मा से ग्रिधिष्ठित था भ्रीर शिव से मधिष्ठत उसकी धार थी।।१४॥

> किरगावलिसंयुक्तं प्रलयाग्निशिखोपमम् । दुर्निवार्येञ्च दुर्द्वषैमस्यर्थं वैरिघातकम् ॥ १५ ॥

तेजसा चक्रतुल्यञ्च सर्वशस्त्रविघातकम्।
शिवकेशवयोरन्यं दुर्वहञ्च भयङ्करम् ॥ १६ ॥
धनुः सहस्रं दीर्घेण प्रस्थेन शतहस्तकम् ।
सजीवं ब्रह्मष्ट्रच्च नित्यरूपमिनितम् ॥ १७ ॥
सहर्त्तं सर्वब्रह्माण्डमलञ्च ह्यवलीलया ।
चिक्षेप घूर्णांनं कृत्वा शंखचूड् च नारद ॥ १६ ॥
राजा चापं परित्यज्यश्रीकृष्णचरणाम्बुजम् ।
ध्यानञ्चकारभक्तयाचकृत्वायोगासनिधया ॥ १६ ॥
शूलञ्च भ्रमणं कृत्व। पपातदानवोपरि ।
चकार भस्मसात्तञ्च सरथञ्चावलीलया ॥ २० ॥
राजा धृत्वा दिव्यरूपं किशोरगोपवेशकम् ।
द्विभुजं मुरलीहस्तरत्नभूषणभृषितम् ॥ २१ ॥

वह शूल किरणों की अविल से संयुक्त था, वह प्रलय की अिंग की शिखा के समान दुनिवार्य-दुर्घर्ष-अन्यर्थ और वैरियों के घात करने वाला था।।१४।। वह शूल तेज से सुदर्शन चक्र के समान था और समस्त शास्त्रों का बिघातक था। यह शिव और केशव से अन्य के लिये बहुत ही दुर्वेह तथा भयङ्कर था।।१६।। यह शूल दीर्घ प्रस्थ से सहस्र घनुषों का सौ हाथ पर नाशक था। यह सजीव-ब्रह्मरूप-नित्य और अनिर्मित था।।१७।। हे नारद! यह शूल लीला से ही इस समस्त ब्राह्मण को संहार करने में समर्थ था। उस शूल को घुमा करके शंखचूड पर प्रक्षिप्त किया था।।१८।। उस समय राजा ने चापका परित्याग करके श्रीकृष्ण के चरण कमल का घ्यान किया था और भक्ति पूर्वेक योगासन करके एकान्त बुद्धि से घ्यान में मन लगा दिया था।।१९।। शूल ने चक्कर खाकर उस दानव के ऊपर पात किया था, और लीला से ही रथके सहित उसको भस्मकर दिया था।।१०।। इसके परुचात राजा ने एक किशोर गोप वेश वाला दिव्य रूप घारण कर लिया था जोकि मुरली हुाथ में लिये हुये था और रत्नों के भूषणों से विभूषत था।।२१।।

रत्नेन्द्रसारिनमीं एवं विष्ठतं गोपकोटि निः।
गोलोकादागतं यानमारु ह्य तत् पुरं ययो ॥ २०॥
गत्वा ननाम शिरसा राधामाधवयोमुं ने ।
भक्तया तच्चरणाम्भोजं रासे वृन्दावने वने ॥
सुदामानं तो च दृष्टा प्रसन्नवदनेक्षणो ॥ २३॥
तदा च चक्रतुः क्रोडे स्त्रे हेन परिसप्लृतो ।
स्रथ शूलञ्च वेगेन प्रययो शूलिन करम् ॥ २४॥
शङ्करस्तेन शूलेन शुलपाणिर्वभुव सः ।
स शिवस्तेन शूलेन दानवस्यास्थिजालकम् ॥ २४॥
प्रम्ण च प्ररयामास लवणोदे च सागरे ।
प्रस्थिभिः शंखचूडस्य शंखजातिर्वभुव ह ॥ २६॥
नानाप्रकाररूपा च शस्वत् पूता सुरार्चने ।
प्रशस्तंशङ्कतोयञ्चदवानां प्रीतिदं प्रम् ॥ २७॥

उसी समय एक विमान गोलोक घाम से श्राया था जो उत्तम रत्नों से निर्मित था तथा करोड़ों गोपियों से वेष्टित था। उस यान पर वह समारूढ़ होकर गोलोक में चला गया था।।२२।। हे मुने ! वहाँ पहुँच कर उसने राधा माधव के चरणों में शिर से प्रणाम किया था। भक्तिपूर्वक वृन्दावन के वन में रास में उनके चरण कमल की वन्दना की थी, वहाँ श्री राधा श्रीर माधव दोनों ने सुदामा को देखा तो परम प्रसन्नता प्राप्त की थी।२३। उस समय उन दोनों ने बड़े ही स्नेह के साथ उस सुदामा को श्रपनी गोद में बिठा लिया था श्रीर स्नेह से संपरिष्लुत हो गये थे इसके पश्चात वह शूल वेग से शूली के हाथ में चला गया था।।२४।। उसी समय से उस शूल को हाथ में घारण करने से शंकर का नाम शूलपाणि हो गया था। उस शिव ने उस शूल से दानव के श्रस्थि जाल को प्रेम लवणोदिध सागर में प्रेरित कर कर दिया था। उन्हीं शंखचूड़ की श्रस्थियों से समुद्रों में शंख जाति की समुत्पित्त हुई थी।।२५-२६।। वे शंख ग्रनेक रूपों वाले थे जोकि निरन्तर देवों की श्रम्वना में परम पवित्र माने जाते हैं। शंख का जल परम प्रशस्त

ſ

माना जाता है भ्रोर यह देवों का परम प्रीति देने वाला होता है अर्थात देवगए। इससे अत्यन्त भ्राधक प्रसन्न होते हैं ॥२७॥

#### २६—तुलसी वृत्तस्य तत्पत्रागाञ्च माहातम्यम ।

हे नाथ ! ते दया नास्ति पाषाणसहशस्य च ।
छलेन धर्मभङ्गेन ममस्यामीत्वयाहतः ।। १ ।।
पाषाणसहशस्त्वञ्च दयाहीनो यतः प्रभो ।
तस्मात्पाषाणारूपस्त्वंभुविद वभवाधुना ।।२।।
ये वदन्ति दयासिन्धुं त्वान्ते भ्रान्ता न संशयः ।
भक्तो विनापराधेनपरार्थेच कथंहतः ।। ३ ।
दुर्वृं त्त त्वञ्च सर्वज्ञो न जानासि परव्यथाम् ।
ग्रतस्त्वमेकजनुषि स्वमेव विस्मिरिष्यिति ॥ ४ ।।
इत्युक्तवा च महासाध्वी निपत्य चरणे हरेः ।
मृशंररोद शोकार्त्ता विललापमुहुर्मुं हुः ।। १ ।।
तस्याश्च करुणां हष्ट्वा करुणामयसागरः ।
नारायणांस्तां बोधयितुमुवाचकमलापतिः ॥ ६ ॥
तपस्त्वया कृतं साध्व मदर्थे भारते चिरम् ।
त्वदर्थे शङ्खचूड्श्च चकार सुचिरं तपः ।। ७-६ ।।

इस अध्याय में तुलसी वृक्ष का और उसके पत्रों के माहात्म्य का बर्गन किया जाता है। तुलसी ने कहा—हे नाथ ! आपके हृदय में दया विल्कुल भी नहीं है, और आपका हृदय पाषागा के सहश अत्यन्त कठोर है, आपने छल से धर्म का भज्ज करके मेरे स्वामी का हनन किया है। हे प्रभो ! आप पाषागा के ही समान दया से हीन हैं। इसलिये मैं कहती हूँ कि अब आप इस भूतल में पाषागा रूप देव हो जावें।।१-२।। जो

श्रापको दया का समुद्र कहा करते हैं, वे मनुष्य भ्रान्त हैं—इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्रापने श्रपना ही भक्त परार्थ के लिये क्यों मार दिया था? ।।३।। हे दुवृंत ! श्राप तो सवंज्ञ कहे जाते हैं किन्तु श्राप पराई व्यथा को कुछ भी नहीं जानते हैं। इस लिये एक जन्म में श्राप श्रपने श्राप को ही भल गये।।४।। इतना कहकर वह महा साध्वी तुलसी हिर के चरणों में गिर गई थी। वह बहुत श्रिवक रोई श्रीर शोक में श्रात्तं होकर वार-वार श्रत्यन्त विलाप करने लगी थी।।४।। उस की करणा को देखकर करणामय तथा करणा के सागर कमला के स्वामी नारायण ने उसका समभाने के लिये कहा था।।६।। श्री भगवान ने कहा—हे साध्व! तू ने भारत में मेरे प्रति प्राप्त करने के लिये बहुत समय तक तपस्या की थी श्रीर तुभे पत्नी के स्वरूप में पाने के लिये शखचड़ने श्रत्यधिक समय तक तप किया था।।७-६।।

कृत्वा त्वां कामिनीं कामी विजहार च तत् फलात्।
ग्रधुना दातुमुचितं तव व तपसः फलम् ॥ ६ ॥
इदं शरीरंत्यक्तवा च दिव्यदेहं िधाय च ।
रासे मे रमया सार्द्धं त्वं रमा सद्यशीभव ॥ १०॥
इदं तनुर्नदीरूपा गण्डकीति च विश्रुता ।
पूता सुपुण्यदा नृगां पुण्या भवतु भारते ॥ ११ ॥
तव केशसम्हाश्च पुण्यवृक्षा भवन्त्वित ।
तुलसीकेशसम्भूता तुलसीतिच विश्रुता ॥ १२ ॥
त्रिलोकेषु च पुष्पागां पत्राणांदेवपूजने ।
प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरानने ॥१३॥
स्वर्गे मत्यें च पाताले व कुण्ठे मम सिन्नधौ ।
भवन्तु तुलसीवृक्षा वराःपुष्पेषुसुन्दरि ॥१४॥
गोलोके विरजा तीरे रासे व द्वावने भृवि ।
भाण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दनकानने ॥१४॥

माधवी केतकी कुन्दमिल्लका मालतीवने।
भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाः ॥१६॥
तुलसीतरुमूले च पुण्यदेशे स्पुण्यदे।
ग्रिधिष्ठानन्तु तीर्थानां सर्वेषाञ्च भविष्यति ॥१७॥

म्रतएव उस कामी ने तुभको कामनी बनाकर उस तपस्या के फल स्वरूग तेरे साथ बिहार किया था। श्रब तेरे तप के फल देने वा उचित समय उपस्थित हो गया है ।।६।। भ्रब तू इस शरीर को त्याग कर भ्रपना दिव्य देह प्राप्त कर ग्रीर मेरे रास में रमा के साथ तूरमा के ही तुल्य हो जा। ११०।। यह मेरा शरीर नदी रूप है जोकि गण्ड की - इस नाम से प्रसिद्ध है। यह गण्डकी परम पवित्र - सुपुण्य के प्रदान करने व ली भ्रौर भारत में मनुष्यों के लिये पुण्य रूपिणि होवे ।।११।। तेरे जो यह केशों के समूह हैं वे सब पुण्य वृक्ष हो जावें इसी लिये तुलसी के केशों से सम्भूत तुलसी नाम से प्रसिद्ध क्षूप है। 1१२॥ तीनों लोकों में देवों के पूजन में पूजां श्रीर पत्रों में यह प्रधास रूप वा ते तुलसी हे वरानने हो जायगी।।१३।। हे सुन्दरी ! स्वर्ग में -- मर्त्यलो कमें - पाताल में स्नौर वैकुण्ठ में मेरी सिनिधि में पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी के वृक्ष होवें ।। १४।। गो लोक में-यमुना के तटपर -- राम में -- वृन्दावन की भूमिका में -- भाण्डीर में -- चम्पक वन में तथा रम्य चन्दन के वन में -- मानवी , केतकी , कुद मिल्लका ग्रीर मालती के वन में वहां पर पुष्प स्थानों में पुष्प प्रदान करने वाले तेसे तरू होंवे ।।१५-१६।। तुलसी ने तरू के मूल में -- सुपुण्य देने वाले पुण्य देश समस्त तीर्थों का श्रिधिष्ठान होगा ।। १७।।

### २७--सावित्र्युपाख्यानम् ।

मद्रेदेशे महाराजा बभ्वास्वपितमु ने । वैरिगां बलहर्त्ता च मित्रागांदु:खनाशनः ॥१॥

そいかできるというかられていない これのことのないのできることのないないないないないないないないないないないないないないないできましていていない

प्रासोत्तस्य महाराज्ञी महिषीधमंचारिग्णी।
मालतीतिचसाख्यातायथालक्ष्मीगंदाभृतः ॥२॥
सा च राज्ञीमहासाध्वीविशिष्ठस्योपदेशतः।
चकाराराधनंभवत्यासावित्र्याश्चैव नारद ॥३॥
प्रत्यादेश न सा प्राप महिषी न ददर्श ताम्।
गृहं जगाम सा दुःखाद्धृदयेनिवद्यता॥४॥
राजा तां दुःखितां हष्ट्वाबीधियत्वानयेनव ।
सावित्र्यास्तपसेभकत्याजगामपुष्करंतदा॥४॥
तपश्चार तत्रैव संयतः शतवत्सरम्।
न ददर्श च सावित्रीं प्रत्यादेशो बभूव ह ॥६॥
शुश्रावाकाशवास्त्रीत्वा नपृष्वःचाशरीरिग्णीम्।
गायत्री दजलक्षस्त्र जपं कुविति नारद ॥७॥
एतिसमन्नन्तरं तत्र प्रजगाम पःश्वरः।
प्रगानाम नृपस्तञ्च मुनिर्नुपमुवाच ह ॥६॥

इस श्रध्याय में सावित्री के उपाख्यान का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा -- हे मुने! भद्रदेश में महाराजा श्रव्यति हुए थे। यह राजा शत्रु श्रों के तो बल के हरण करने वाले थे श्रोर मित्रों के दुःखों का नाश करने वाले हुए थे।। १।। उसकी महारानी धर्म का श्राचरण करने वाली महिषी मालती -- इस नाम से कही गई थी जोकि भगवान गदाधारी की पत्नी लक्ष्मी के तुल्य थी। २।। हे नारद ! वह सती बहुत श्रधिक साध्वी थी। उसने विसष्ट मुनी के उपदेश से भिक्त - भाव के साथ श्रराधना की थी। ३।। उम महिषी ने कोई भी प्रत्यादेश प्राप्त नहीं किया था श्रीर उसने उस देवी का दर्शन भी नहीं किया था। इस लिये बड़े ही दुःख से विद्यमान हृदय से वह गृह को चली गई थी। १। राजा ने जब उसको परम दुःखित देखा तो नय की विधि से उसे समाम्प्रया था श्रीर फिर वह उस सनय भिक्त पूर्वक सावित्री देवी के तप करने के लिये पुष्कर को चला गया था।। १।। वहां पर उसने एक सौ वर्ष पर्यन्त निरंतर श्रित संयत हो र तप किया था। उसने सावित्री देवी का दर्शन तो प्राप्त नहीं

किया था किन्तु उसका प्रत्यादेश हुआ था।।६।। उस राजा ने विना शरीर वाली आकाश वाणी का श्रवण किया था। हे नारद! उस आकाश वाणी ने कहा था कि गायत्री का दश लाख जप करो।।६।। इसी बीच में वहाँ पर पराशर मुनि आ गये थे। राजा ने नराशर को प्रणाम किया थ। और फिर मुनि ने उस राजा से कहा था।।६।।

सक्ज्जपश्च गायज्याः पापं दिनकृतं हरेत्। दशधा प्रजपान्नृ गां दिवारात्र्यममे व च ॥६॥ शतधा च जपाचे व पापं मासाजितं परम्। सहस्रधा जपाचे व कल्मषंबत्सराजितम्॥१०॥ लक्षजन्मकृतं पापं दशलक्षं त्रिजन्मनः। सर्वे जन्मकृतं पापं शतलक्षो विनश्यति ॥११॥ एवं कमेगा राजर्षे दशलक्षं जपं कुरू। साक्षाद्दक्ष्यसि सावित्रीत्रिजन्मपातकक्षयात् ॥१२॥ नित्यं नित्यं त्रिसन्ध्यञ्चक्रियसिदिनेदिने । मध्याह्ने च पिसायाह्ने प्रातरेवशुचिःसदा ॥१२॥ सन्ध्याह्नोनोऽशुचिनित्यमनर्हः सर्वे कर्मसु । यदह्ना कुरुते कर्म न तस्यफलभाग् भवेत् ॥१४॥

पराशर ने कहा -- गायक्षी का एक बार जप दिन भर के किये हुए पाप हरण करता है। दशबार जाप करने से मनुष्यों के दिन रात्रि के अधों का नाश हो जाता है।। १। एकमों बार जप करने से एक मास में किये हुए परम पाप का हरण होता है और एक सहस्त्र बार गायत्री के जप से एक वर्ष से अर्जित पाप का क्षय होता है।। १०।। गायत्री के दशलाख बार जप से तीन जन्म में लक्ष जन्म में किये हुए पागें का क्षय होता है।। ११। हे राजर्षे ! इसी प्रकार के क्रम से गायत्री का दशलाख जप करो। फिर तीन जन्मों के पापों के क्षय हो जाने से सावित्री देवी का साक्षात् दर्शन प्राप्त

कर लोगे ।।१२।। प्रिय-तित्य प्रतिदिन तीनों कालकी सन्ध्या करोगे । सदा पित्र होकर प्राय:काल में - मध्याह्न में ग्रीर सायाह्न में सन्ध्या करती ही चाहिए ।।१३।। जो सन्ध्या से हीन होता है वह नित्य ही ग्रपवित्र रहना है श्रीर समस्त कर्मों में क्रिया करने के ग्रयोग्य होता है । जो कुछ भी वह दिन में कर्म करता है, उसके फल का वह भागी नहीं हुआ करता है।।४४।।

इत्युक्तवाचमुनिश्रोब्ठःसर्वं पूजाविधिक्रमम्।
तामुवाच च साबित्रया ध्यानादिकमभीिष्सतम् ॥१४॥
दस्वा सव नृपेन्द्राय प्रययौ स्वालयं मुनो ।
राजा सम्पूज्य साबित्रीं ददशं वरमाप च ॥१६।
स्तुत्वाऽनेन सोऽश्वपतिः सपूज्य विधिपूर्वकम्।
ददर्शतत्रतां देवींसहस्रार्कसम्प्रभाम् ॥१७।
दवर्शतत्रतां देवींसहस्रार्कसम्प्रभाम् ॥१७।
दवाचनातराजानप्रभन्ना सोस्मनासती।
यथामातास्वप्त्रञ्च द्योतयन्ती दिशस्त्वषा ॥१६॥
जानामिते महाराज यत्तेमनसिवर्त्तते ।
वाञ्छितं तव पत्त्याश्च सर्वं दास्यामिनिश्चितम् ॥१६॥
साध्वी कन्याभिलाषञ्च करोति तव कामिनी।
दवप्रार्थयसि पुत्रञ्च भविष्यतिक्रमेगाते ॥२०॥
इत्युक्तवा सा महादेवी ब्रह्मलोकं जगाम ह ।
राजा जगामस्वगृहंनत्कन्याऽऽदौबभूवह ॥२१॥

इतना कह कर उस पराशर मुनि ने सावित्री देवी की सम्पूर्ण पूरा की विधि का क्रम ग्रौर ग्रीभिष्सित ध्यान ग्रादि उस राजा को कह दिया था ।।१४।। इस तरह से मुनि ने नृपेन्द्र को सब दे दिया था ग्रौर फिर वह अपने ग्राश्रम को चले गयें। राजा ने सावित्री देवी की ग्रचना की थी ग्रौर उसका दर्शन प्राप्त किया तथा उस सावित्री से वरदान पाने का लाभ भी प्राप्त किया था।१६। इस ग्रध्याय में द्वितीय सावित्री का जन्म तथा विवाह इस स्तात्र के द्वारा उस सावित्री देवी का स्तवन करके श्रीर विधि विधान के साथ समर्चन करके वहां पर एक सहस्त्र सूर्य की प्रभा के समान प्रभा वाली सावित्री देवी का दर्शन किया था।।१७।। उस सावित्री देवी ने परम प्रसन्न होकर मन्द मुस्कान वाली सती ने उस राजा से कहा था जैसे कोई माता श्रपनी कान्ति से दिशाशों को प्रकाशित करती है।।१८।। सावित्री देवी ने कहा—हे महाराज! तेरे मन में जो चुछ भी है उसे में जानती हूं। तेरी पत्नी का जो भी कुछ इच्छिन मन्तेरथ है उस सब को निश्चित रूप से में दूंगी श्रयीत् पूर्ण करूँगी।।१६।। तेरी साध्वी कामिनी कन्या की श्रमिलाषा रखती है श्रीर तू पुत्र के लिये प्रार्थना कर रहा है, सो तुक्ते करन से यह होगा।।२०।। इतना वह सावित्री देवी राजा से कह कर ब्रह्म लोक को चली गई थी श्रीर राजा अपने धर को चला गया था। इसके श्रनन्तर उसके श्रादि में कन्या उत्पन्न हुई थी।।२१।।

श्राराधनाच्च सावित्र्यावभूव कमलाकला।
सावित्रीति च तन्नाम चकाराश्वपातिर्नुपः ॥२२॥
कालेन सा वर्ड माना बभूव च दिने दिने।
रूपयौवनसम्पन्ना शुक्को चन्द्रकला यथा॥२३॥
सा वरं वरयामास द्युमत्सेनात्मजं तदा।
सावित्री च सत्यवन्तं नानागुर्णसमन्वितम्॥२४॥
राजा तस्म ददो तात्रव रत्नभूषरणभूषिताम्।
स च सार्द्धं यौतुकेन तां शहीत्वा गृहं ययौ ॥२४॥
स च संवत्सरेऽतीते सत्यवान् सत्यविक्रमः।
जगाम फलकाष्ठार्थं प्रहुषं पितुराज्ञया ॥२६॥
जगाम तत्र सावित्री तत्पश्चहेवयोगतः।
निपत्यवृक्षाह् वेन प्रार्णास्तत्याज सत्यवान् ॥२७॥
यमस्तज्जीवपुरुष वृद्धाङ्गुष्ठसमं मुने।
गृहीत्वा गमनञ्चक तत्पश्चात् प्रययौ सती ॥२६॥

पश्चात्तां सुन्दरीं हष्ट्वा यमः संयमनीपतिः। उवाच मधुर साध्वीं साधूनां प्रवरो महान्॥२६॥

सावित्री देवी की भ्राराधना से वह कमला की एक कला हुई थी, इस लिये ग्रश्वपति राजा ने उसका नाम सावित्री यह रखा था ॥२२॥ समय के निकलते हुए वह बढ़ कर दिनों दिन बड़ी हो गथी थी। वह रूप - यौवन से सम्पन्न शुक्ल पक्ष में चन्द्रमा की कला के तुल्य परम सुन्दरी थी । २३।। उसने उस समय द्युमत्सेन के पुत्र को ग्रयना पति वरण किया था, जिसका नाम सत्यवान था और वह अनेक गुरा गरा से सम्पन्न था ।।२४।। राजा अश्वपति ने उस सावित्री को रत्नों के भूषराों से विभूषित कर के उस सत्यवान को दान कर दिया था। श्रौर वह यौतुक (दहेज) के साथ उसे ग्रहरण करके घर को चला गया था।।२४।। एक वर्ष समाप्त होने पर सत्य विक्रम वाला सत्यवान अपने पिता की आज्ञा से फल काष्ठ के लिये. प्रसन्नता पूर्वक गया ।।२६।। दैवयोग से उसके पीछे ही सावित्री भी वहाँ चली गई थी। सत्यवान दैव वश वृक्ष से गिर गया था और उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था ।।२७।। हे मुने ! यम ने वृद्ध ग्रङ्गु उ के समान उस जीव पुरुष को ग्रहण कर लिया था श्रीर वहाँ से गमन कर गया था। उसी के पीछे सती सावित्री गई थी।।२८।। संयमनी के पति यम ने उस सावित्री को पीछे भाती हुई देखकर साधुग्रों में प्रवर श्रेष्ठ महान ने उस साध्वी से मधुर वचन कहा था ।।२१।।

> ग्रहोकयासिसावित्री गृहीत्वा मानुषींतनुम् । यदियास्यासिकान्तेन सार्द्धं देहंतदात्यज ॥३०॥ गन्तुं मत्त्याँन शवनोति गृहोत्वा पाञ्चभौतिकम् । देहञ्च यमलोकञ्च नश्वरंनश्वरः सदा ॥३१॥ भत्तुं स्ते कालपूर्णश्च बभूव भारते सति । सकर्मफलभोगार्थं सत्यवान् याति मद्गृहम् ॥३२॥ कर्मणजायते जन्तुः कर्मग्रैव प्रलीयते । सुखं दुःखं भयं शोकं कर्मग्रैव प्रपद्यते ॥३३॥

कर्मणेन्द्रो भवेजजीवो ब्रह्मपुत्रः स्वकर्मणा ।
स्वकर्मणा हरेर्दासो जन्मादि रहितोभवेत् ॥३४॥
स्वकर्मणासवंसिद्धिममरत्वंलभेद्ध्रुवम् ।
लभेत्स्वकर्मणाविष्णोःसालोक्यादिचतुष्टयम् ॥३४॥
कर्मणा ब्राह्मणत्वञ्च मृक्तित्वञ्च स्वकर्मणा ।
सुरत्वञ्च मनुत्वञ्च राजेन्द्रत्वं लभेन्तरः ॥३६॥
कर्मणा ब्राह्मणत्वञ्च वैदयत्वञ्च कर्मणा ॥
कर्मणा चैव ब्रूद्रत्वमन्त्य गत्वं स्वकर्मणा ॥
कर्मणा चैव ब्रूद्रत्वमन्त्य गत्वं स्वकर्मणा ॥
कर्मणा चैव ब्रूद्रत्वमन्त्य गत्वं स्वकर्मणा ॥३६॥
कर्मणा चिरजीवो च क्षणायुश्चस्वकर्मणा ॥
कर्मणा चिरजीवो च क्षणायुश्चस्वकर्मणा ॥
कर्मणा चिरजीवो च क्षणायुश्चस्वकर्मणा ॥
इत्यां क्षितंभवं मयानस्वञ्चमुन्दरि ।
कर्मणाते मृतो भत्तां गच्छ वत्से यथासुखम् ॥४०॥

हे सावित्री! तुम कहाँ जा रही हो? इस मानवी शरीर को लेकर हगरी पुरी में कोई भी नहीं जाया करता है। यदि तू प्रपने कान्त के साथ जाग्रोगी तो इस देह को त्याग दो।।३०।। नश्वर मनुष्य इस पञ्चमीतिक नश्वर (नागवान्) शरीर को लेकर सदा यमलोक को नहीं जा सकता है।।३१।। हे सिन! तुम्हार इस स्वामी का तो भारत में समय समाप्त हो चुका है। श्रपने समस्त कर्मों के फलों को भोगने के लिये श्रव यह मेरी पुरी में जा रहा है।।३२।। यह जीव कर्म से उत्पन्न होता है और कर्मों के कारण ही से प्रलीग हुण करता है। इन जंवात्मा को सुख-दु:ख-भय-काक सब कर्म के द्वार प्राप्त हुशा करते हैं।।३३।। यह जीव कर्म के द्वारा ही इन्द्र के पद को प्राप्त कर लेता है शौर श्रपने कर्म से ब्रह्मा का पुत्र हो जाता है तथा श्राने कर्म से हिर का दास होकर यह जन्म-मरण श्रादि सब से रहित हो जाता है।।३४।। श्रपने कर्मों के प्रभाव से

जीवात्मा ग्रमरत्व को लाभ कर लेता है तथा ग्रपने कर्मी के कारगा भगवान विष्णु की सालोक्य ग्रादि चार प्रकार की मुक्ति को प्राप्ति किया करता है एवं समस्त सिद्धियों का लाभ कर लेता है ।।।।३४।। कर्मों के द्वारा ही ब्राह्म सारत ग्रौर श्रपने कर्म से मुक्तित्व यह जन्तु प्राप्त करता है तथा मनुष्य सुरत्व मनुष्यत्व एवं राजेन्द्रत्व के पद का लाभ प्राप्त करता है ।।३६।। कर्मी के प्रभाव से मुनीन्द्रत्व-तपस्वित्व-क्षत्रियत्व तथा वैश्यत्व के पदों को प्राप्त करता है। यह जीवात्मा कर्म से शूद्रत्व श्रीर भ्रन्त्यजत्व को पाया करता है। कर्म ही प्रवल श्रीर सबकी प्राप्ति का चाहे बुरा हो या भला मुख्य साधन होता है। समस्त प्राणी इसी के द्वारा बद्ध हैं।।३७॥ कर्म से वैकुण्ठ लोक की प्राप्ति होती है ग्रीर निरामय गोलोक घाम को भी चला जाया करता है। कर्मों के अनुसार ही यहाँ यह चिरकाल तक जीवित रहने वाला तथा कर्म प्रभाव से क्षरण की ग्रायु वाला होता है ।।३८।। कर्म से करोड़ों कल्पों की आयु हो जाती है और कर्म से ही क्षीएा श्रायु वाला होता है। जीव का सञ्चार होने भर की भी श्रायु हुन्ना करती है तथा अपने कमें से गर्भ में ही मृत्यु हो जाया करती है ।।३६।। हे सुन्दरि ! मैं ने यह सम्पूर्ण तत्व इस प्रकार से तुमको बता दिया है। तुम्हारा यह स्वामी भ्रपने कर्म के प्रभाव से मृत हो गया है। इसलिये हे वत्से ! तुम धपने घर सुख पूर्वक बापिस चली जाम्रो ।।४०।।

#### २८--कर्मविपाके सावित्री प्रश्न:।

यमस्य वचनं श्रुत्वा सावित्री च पतिव्रता ।
तुष्टाव परया भक्त्या तमुवाच मनस्बिनी ॥१॥
किंकम्मंवाशुभं धम्मंराजिकवाऽशुभनृगाम् ।
कम्मं निर्मुं लयन्त्येव केनवासाधवोजनाः ॥२॥
कम्मंगां वीजिष्णःकः कोवा कम्मंफलप्रदः ।
किं कम्मं उद्भवेत् केनकोवा तद्धेतुरेवच ॥३॥

कोवाकर्माफलं भुङक्ते कोवानिर्लिप्त एवच । कोवादेही कश्चदेहः कोवात्र कर्मकारक ॥४॥ कि विज्ञानं मनोबुद्धिः के वा प्राग्गाः शरीरिग्गाम् । कानीन्द्रियागि कि तेषां लक्षग् देवताश्च काः ॥४॥ भोक्ता भोजयिता कोवा को भोगः काच निष्कृतिः । को जीवः परमात्मा कः तन्मे व्याख्यातु महंसि ॥६॥

इस ग्रध्याय में कर्मों के विशाक के सम्बन्ध में सावित्री के द्वारा किये हुये प्रक्तों का वर्णन किया जःता है । १।। श्री नारायरा बोले-3क्त प्रकार से कथित यमराज के वचनों का श्रवसा करके प्रतिवृत तथा मनस्विनी सावित्री ने परम भिनत भाव से उस यमराज की स्तुति की थी।।१।। सावित्री ने कहा--हे धर्म राज ! ग्राप ग्रब कृपा करके मुफ्ते यह स्पष्ट रूप से बताइये कि मनुष्यों का कौन सा कम शुभ होता है श्रीर कौन सा कर्मश्रशुभ हुन्ना करता है ? स'धूजन किसके द्वारा उस प्रशुभ कर्म का निर्मूल किया करते हैं ? कर्मों का बीजरूप कौन है और इनके फल का देने वाला कौन है। किसके द्वारा कौन कर्म उपन्न होता है श्रीर उसका हेतु कौन होता है।।२-३।। कर्मीं के फल को कौन भोगता है श्रीर कौन कर्मों से निजिय्त ही रहा करता है ? देही कौन है श्रीर देह कौन है ? तथा यहाँ कर्मों का करने वाला कौन है ?।।४।। विज्ञान क्या है तथा क्या मन ग्रीर बुद्धि है ? शरीर धारियों के प्राण कौन हैं ! इन्द्रियाँ कौन सी हैं श्रीर उनका लक्षगा क्या है !५ । भाक्ता भुगाने वाला <mark>श्रीर भोग</mark> भौर उसकी निष्कृति (निराकरण) क्या है ? जीव कौन है, परमात्मा कौन है ?--यह सब व्याख्या करने को ग्राप योग्य होते हैं ॥६॥

> वेदप्रविहितं कर्मां तन्मन्ये मङ्गलं परम् । ग्रवैदिवन्तु यत् कर्मां तदेवाशुभमेव च ॥७॥ ग्रहेतुकी विष्सुसेवा सङ्कल्परहिता सताम् । कर्मानिम्मूलरूपा च सा एव हरिभक्तिदा ॥५॥

हरिभक्तो नरो यश्च सच मुक्तः श्रुतौ श्रुतम्।
जन्ममृत्युजराज्याधिशोकभीतिविर्विज्जतः ॥६॥
मुक्तिश्च द्विविधा साध्वि ! श्रुत्युक्ता सर्वसम्मता।
निर्वाणपददात्री च हरिभिन्तप्रदा नृणाम् ॥१०॥
हरिभिन्तस्वरूपाञ्चमुन्तिवाञ्छन्निवैरावाः ।
ग्रन्ये निर्वाणरूपाञ्चमुन्तिमिच्छन्तिसाधवः ॥११॥
कर्मराविज्ञिष्पश्च सन्ततं तत् फलप्रदः।
कर्मा रूपश्च भगवान् श्रीकृष्णः प्रकृतेः परः॥१२॥
सोऽपि तद्धेतुरूपश्च कर्मं तेन भवेत्सति।
जीवः कर्मफलं भुड्कते ग्रात्मा निर्विप्त एवच। १३॥
आत्मनः प्रतिविम्बश्च देही जीवः स एवच।
पाळ्ञभौतिकरूपश्च देहो नश्वरएव च॥१४॥

यमराज ने कहा—वेद के द्वारा विदित जो कमं है वही परम मङ्गल मैं मानता हूँ। जो कमं अवैदिक अर्थात् वेद के विरुद्ध या वेद से विहित नहीं है वही अशुभ होता है।।७।। बिना किसी हेतु के संकल्प से रहित सत्पुरुषों की जो विष्णु सेवा है वह कमों के निमूंल करने के रूप वाली तथा हरि भितत के प्रदान करने वाली होती है।।८।। जो नर हरि का भक्त होता है वह मुक्त होता है। ऐसा श्रुति में श्रुत है। वह नर जन्मव्याधि-मृत्यु-जरा-शोक-भीति आदि सब से वर्जित हो जाता है।।६।। हे साध्व ! यह मुक्ति दो प्रकार की होती है जो श्रुति में कही गई है और सर्व सम्मत है तथा एक तो निर्वाण के पद को देने वाली मुक्ति होती है और दूसरी हरि की भितत प्रदान करने वाली है।।१०।। वैष्णव लोग हिर भितत प्रदा मुक्ति को ही चाहते हैं जोकि हिर की भितत के रूप वाली होती है। अन्य साधु लोग निर्वाण पद रूप वाली मुक्ति की इच्छा रखते हैं।।११।। कर्म का बीज रूप और उसका फल देने वाला कर्मरूप भगवान श्री कृष्ण हैं जो प्रकृति से पर हैं।।१२।। हे सित ! वह भी उसका हेतु रूप हैं। उससे कर्म होता है। कर्मों के फल को जीव भोगता है और

यह भात्मा निलिप्त ही रहता है। १३।। ग्रात्मा का प्रतिविम्व ही देही है। वह ही जीव है। पञ्च भौतिक (ग्रर्थात् पृथिवी ग्रादि पाँच भूतों से निर्मित) रूप वाला देह होता है जो नाशवान है। १४।।

पृथिवीवायुराकाशो जलं तेजस्तथैवच। ् एतानि सूत्ररूपारिंग सृष्टि: सृष्टिविधौ हरे: ॥१५॥ कर्ता भोक्ता च देही च स्वात्मा भोजयिता सदा। भोगो विभवभेदश्च निष्कृतिमु क्तिरेव च ॥१६॥ मदराद्भे दवीजञ्च ज्ञानं नानाविधं भवेत्। विषयागां विभागानां भेदवीजञ्च कीर्त्तिदम् ॥१७॥ बुद्धिविवेचनारूपा सा ज्ञानदोपनी श्रुतौ। वायुभेदारच प्रागाइच बलरूपारच देहिनाम् ।१८॥ इन्द्रियागाञ्च प्रवरम् ईश्वरागां समूहकम्। प्रेरकं कर्म गाञ्चेव दूनिवार्यञ्च देहिनाम् ॥१६॥ ग्रनिरूप्यमदृश्यञ्च ज्ञानभेदं मनः स्मृतम् ॥२०॥ लोचनं श्रवएां घ्राएां त्वग्जिह्व।दिकमिन्द्रिय**म्**। श्रंगिनाम गरूपञ्च प्रेरक सर्वकर्म गाम् ॥२१॥ रिपुरूपं मित्ररूपं सुखदं दुःखदं सदा। स्य्यो वायुक्च पृथिवी वाण्याद्या देवताःस्मृताः ॥२२॥ प्राण देहादिभृत् यो हि स जीवः परिकीर्तितः । परमातमा परंब्रह्म निर्गारमः प्रकृतेः परः ॥२३॥ कार्गां कारगानात्र श्रीकृष्गो भगवान् स्वयम्। इत्येवं कथितं सर्वंमयापृष्टंयथागमम् ॥ ज्ञानिनां ज्ञानहपञ्च गच्छ वत्से यथा सुखम्।।२४॥

पृथिवी-वायु-श्राकाश-जल-तेज ये हिर की सृष्टि के विधान में सूत्ररूप सृष्टि हैं। कक्ता श्रोर भोक्ता देही होता है तथा सदा श्रपना श्रात्मा भोगयिता (भुगाने वाला) है। विभ्व का जो भेद है वहीं भोग है श्रोर इसकी निष्कृति मुक्ति होती है।।१४-१६।। सद् श्रोर श्रसत् के भेद

का बीज ज्ञान नाना प्रकार का होता है। विषयों के विभागों के भेद को बीज कहा गया है।।१७।। विवेचन के रूप वाली बुद्धि होती है। वह श्रुति में ज्ञान के दीपन करने वाली कही गई है। प्राण वायु के ही भेद हैं जो कि देह घारियों के बल स्वरूप होते हैं।।१८।। इन्द्रियों में प्रवर-ईश्वरों का समूह-कर्मों का प्रेरक और देहियों का दुनिवार्य निरूपण करने के योग्य और ग्रहश्यज्ञान का भेद ही मन कहा गया है।।१६-२०।। लोचन-श्रवण-घ्राण-त्वक् श्रो जिह्वा श्रादि इन्द्रियों हैं। ये सब श्रङ्गियों के श्रङ्ग रूप हैं तथा समस्त कर्मों की प्रेरक होती हैं।।२१।। रिपु का रूप श्रोर मित्र का रूप सदा दु:ख देने वाला तथा सुख देने वाला होता है। सूर्य-वायु श्रोर पृथिवी तथा वाणी ग्रादि देवता कहे गये हैं।।२२।। देह ग्रादि के घारण करने वाला जो प्राण है, वह ही जीव कहा गया है। परमात्मा पर बहा है जो निर्णुण एवं प्रकृति से पर होता है।।३३।। कारणों का कारण भगवान स्वयं श्रीकृष्ण हैं। इस प्रकार से मैंने ग्रागम के श्रनुसार सब तुमको वता दिया है जोकि ज्ञानियों का ज्ञान रूप है। हे वत्से! श्रव तुम सुख पूर्वक वापिस चली जाग्रो। २४।।

त्यक्त्वा क यामि कान्तं वा त्वां वा ज्ञानार्गांवं बुधम्।
यद् यत् करोमि प्रश्नञ्च तद्भवान् वक्तुमहंसि ॥२४॥
कां कां योनियाति जीवः कर्मगा केन वा यम।
केन वा कर्मणा स्वर्गं केन वा नरकिपतः ॥२६॥
केन वा कर्मणा मुक्तिः केन भिक्तभंवेद्धरेः।
केन वा कर्मगा रोगी चारोगी केन कर्मगा ॥२७॥
केन वा दीर्घजीवी च केनाल्पायुश्च कर्मगा ॥२०॥
केन वा कर्मगा दुःखी केनवाकर्मगा सुखी ॥२८॥
को वा कं नरकं याति कियन्तंतेषु तिष्ठित ।
पापिनां कर्मगा केनकोवाव्याधिः प्रजायते ॥
यद्यदस्ति मया पृष्टं तन्मे व्याख्यातुमहेंसि ॥२६॥
साविशी ने कहा—मैं अपने स्वामी को और ज्ञान के सागर परम

व्रुध श्रापका त्याग करके कहाँ जाउँ? मैं जो-जो प्रश्न करती हूँ, श्राप उसे बताने को योग्य होते हैं।।२४।। हे यमराज ! यह जीव किस कर्म से किस-

किस योनि में जाया करता है? किस कर्म से यह स्वर्ग को जाता है श्रीर कौन से कर्म से नरक को जाया करता है? 11२६11 हे पिता! किस कर्म से इस जीव की मुक्ति होती है श्रीर कौन सा कर्म है जिसके द्वारा हिर की भिवत हो जाती है? किम कर्म के द्वारा यह रोगी श्रीर किस से स्वस्थ होता है? 11२७। ऐसा कौन सा कर्म है जिमके करने से यह जीव दार्घ काल तक जीवित बना रहता है श्रीर किस कर्म के द्वारा ग्रहप श्रायुवाला हो जाता है? तथा किस कर्म से सुख वाला श्रीर किस के द्वारा यह दुख़ी होता है? 11२६11 कौन किस नरक में जाता है, श्रीर कितने समय तक उनमें रहता है। पापियों को किस कर्म से कौनसी व्याध्य होती है? मैंने जो-जो भी श्राप से पूछा है उस सबको श्राप व्याख्या कर बताने के योग्य होते हैं। 11२६11

# २६-कर्मविपाके कर्मानुरूपस्थानगमनम् ।

सावित्रीवचनं श्रुत्वा जगाम विस्मयं यमः ।
प्रहस्य वक्तुमारेभे कमंपाकञ्च जोविनाम् ॥१॥
कन्या द्वादशवर्षीया वत्से त्वं वयसाधुना ।
ज्ञानन्ते पूर्वविदुषां योगिनां ज्ञानिनां परम् ॥२॥
सावित्रीवरदानेन त्वं सावित्रीकला सतो ।
प्राप्ता पुरा मूभृता च तपसा तत्समा शुभे ॥३॥
यथा श्रीः श्रीपते कोड़े भवानी च भवोरिस ।
यथाराधाचश्रीकृष्णेसावित्री ब्रह्मवक्षसि ॥४॥
धर्मोरिस यथा मूर्तः शतरूपा मनौ यथा ।
धर्मोरिस यथा मूर्तः शतरूपा मनौ यथा ।
प्रादितीकश्यपे चापि यथाहल्या च गौतमे ।
यथा शची महेन्द्रे च यथा चन्द्रे च रोहिणी ॥६॥
यथा रितः कामदेवे यथा स्वाहा हुताशने ।
यथा स्वधा च पितृषु यथा संज्ञादिवाकरे ॥७॥

इस प्रध्याय में कभी के विपाक में कमीं के अनुकूल स्थान में गमन करने का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा—सावित्री के इस वचन को सुनकर यमराज को बहुत ग्राश्चर्य हुआ था। वह हुँसा भौर फिर जीवों के कमं वाक को बताना उसने ग्रांरम्भ किया था।।१।। यमराज ने कहा—हे वत्से! जब बारह वर्ष की कन्या श्रवस्था से होती है, किन्तु तेरा ज्ञान पूर्व विद्वान योगी श्रोर ज्ञानियों का सा है।।२।। हे शुभे! पहिले राजा ने तप द्वारा सावित्री के वरदान से उसी के समान सावित्री की कला तुभे प्राप्त किया है।।३।। जिस प्रकार से श्रीपति की गोद में श्री है, महादेव की गोद में भवानी है, श्रीकृष्ण के ग्रङ्ग में राधा है उसी प्रकार से ग्रहा के वक्ष-स्थल में सावित्री देवी है।।४।। धर्म के उर में जैसे मूर्तिमनु में शतक्षा-कर्दम में देवहूती-विषय्ट में ग्रक्चिती-कश्यप में ग्रदिति-गीतम में श्रहल्या-महेन्द्र में श्री-चन्द्र में रोहिग्गी-काम देव में रित-हुताशन में स्वाहा तथा पितृग्ग सवधा ग्रीर जिस तरह दिवा कर में संज्ञा है।।४-७।।

वरुगानी च वरुगे यज्ञं च दक्षिणा यथा।
यथा धरा वराहे च दवसेना च कार्तिके ॥=॥
सौभाग्या सुप्रिया त्वञ्च भव सत्यवित प्रिये।
इति तुभ्यं वरं दत्तमपरञ्च यदीप्सितम्॥
वृणु देवी महाभागे सर्वंदास्याम निश्चितम् ॥
सत्यवदौरसेनेव पुत्राणां शतकं मम।
भविष्यति यहाभागं वरमेतद् मदीप्सितम् ॥१०॥
मत्पितुः पुत्रशतक क्वशुरस्य च चक्षुषी।
राज्यलाभो भवत्वेव वरमेवं मदीप्सितम् ॥११॥
श्रन्ते सत्यवता साद्धं यास्यामि हरिमन्दिरम्।
समतीते लक्षवर्षे देहीमं मे जगत्प्रभो ॥१२॥
जीवकर्मविपाकञ्च श्रोतु कोतूहलञ्च मे।
विश्वविस्तारवीजञ्च तन्मे व्याख्यातु महंसि ॥१३॥

वरुए के साथ वरुए। भी यज्ञ में दक्षिए। वराह में घरा श्रीर जैसे स्वामि क तिकेय में देव सेना है, उसी तरह से हे प्रिये ! तू भी हे सत्यवित ! सौ गाय वाली और सुप्रिया हो । यह तुफे वरदान दिया है श्रीर श्रन्य भी जो कुछ तेरा श्रभी प्सित हो दूँगा । हे महा भागे ! सुनो, सभी कुछ निश्चित रूप से दूँगा । द-१ । सावित्रों ने कहा—मुफे सत्यवान की भांति और एक सौ पुत्र होवें, यही मेरा श्रभीष्ट वरदान है ।।१०।। मेरे पिता के सौ पुत्र श्रीर मेरे दब्शुर के नेत्र लाभ तथा राज्य लाभ होवें, यही मेरा श्रभीष्यित वरदान है ।।११॥ हे प्रभो ! इस सब के प्राप्त होने के श्रन्त में सत्यवान श्राने स्वामी के साथ हार के मन्दिर में जाऊँगी जबिक एक लाख वर्ष व्यतीन हो जावेगे । हे संसार के स्वामिन ! यह वरदान मुफे प्रदान करो ।।१२॥ मुफे जीवों का कर्म-विपाक श्रवए। करने का बड़ा कौतूहल है श्रीर श्राप इस की व्याख्या करने के योग्य होते हैं ।।१३॥

भविष्यति महासाध्व सर्वं मानसिक तव।
जीवकमंविपाकञ्च कथयामि निशामय ॥१४॥
शुभानाभशुभानाञ्च कम्मंणां जन्म भारते।
पुण्यक्षेत्रेऽत्र सर्वत्र नान्यत्र भुक्षते जनाः ॥१४॥
सुगदैत्या दानवाश्च गन्धर्वा राक्षसादयः।
नरश्च कम्मंजनको न सर्वेसमजीविनः ॥१६॥
विशिष्टजीविनः कम्मं भुञ्चते सर्वयोनिषु।
विशेषतो मानवाश्च स्रमन्ति सर्वयोनिषु॥१७॥
शुभाशुभ भुक्षतेच कमं पूर्वाजितं परम्।
शुभेन कमंणा यान्ति ते स्वर्गादिकमेव च॥१६॥
कम्मंणा चाशुभेनैव स्रमन्ति नरकेषुच।
कम्मंणा चाशुभेनैव स्रमन्ति नरकेषुच।
कम्मं निर्मूलने मुक्तिःसा चोक्ता द्विवधामता॥१६॥
निर्वाण्ह्पासेवाच कृष्णस्य परमात्मनः।
रोगी स्रकम्मंणा जीवश्चरोगी शुभकम्मंणा॥२०॥

App.

दीर्धजीवी च क्षीगायुः सुखी दुःखी च निश्चितम् । ग्रन्थादयश्च ङ्गहीनाः कुत्सितेन च कर्मगा।।२१।।

यमराज ने कहा—हे साध्व ! यह सब तेरे मन में रहने वाला मनोरथ होगा। प्रव मैं जीवों के कर्मी का विपाक बताता हूँ, उसका । श्रवण कर ।।१४।। इस पुण्य के क्षेत्र भारत में सर्वत्र शुभ क्रौर ऋशुम ैकर्मों का जन्म होता है जिसे नर भोगते हैं ग्रन्यत्र नहीं भोगा जाता है ॥१५॥ सुर-दैत्य-दानव-गन्धर्व-राक्षस म्रादि ग्रौर नर कर्मो के जनक हैं, सब समजीवी नहीं हैं।।१६।। समस्त योनियों में विशिष्ट जीव ही कर्म का भोग किया करते हैं। विशेष रूप से ये मानव ही समस्त योनियों में भ्रमरा किया करते हैं।।१७।। शुभ ग्रीर ग्रशुभ पूर्व जन्मों में ग्राजित किया हुग्रा कर्म भोगते हैं। शुभ कर्म से मानव स्वर्ग ग्रादि में जाते हैं।।१८।। जब कोई ब्रशुभ कर्महोते हैं तो उनके कारण वे नरकादि में भ्रमण करते हैं। कर्मों का निर्मूलन होने पर मुक्ति हो है जोकि दो प्रकार की मानी गई है।। १६।। एक निर्वाण रूप वाली मुक्ति है ग्रीर दूसरी परमात्मा कृष्णा की सेवा के स्वरूप वाली है। ग्राकर्म से जीव रोगी होता है भीर शुभ कर्म मे वह रोग रहित रहता है।।। ०।। कुत्सित कर्म के प्रभाव से ही अन्धे और अङ्ग हीन होते है। दार्घत्रीवी तथा क्षीण आयु वाले-सुखी-ग्रौर दुखी सब कर्म से ही हुग्रा करते हैं।।२१।।

सिद्धचादिकमवाप्नोति सर्वोत्कृष्टेनकम्मंगा।
सामान्यंकथितं सर्वं विशेषं श्रृगुसुन्दरि ॥२२॥
सुदुलंभं सुभोग्यञ्च पुरागो च श्रुतिष्वि ॥२३॥
दुलंभा मानवीजातिः सर्वजातिषु भारते।
सर्वाभ्योत्राह्मगाः श्रेष्ठः प्रशस्तः सर्वकम्मंसु ॥२४॥
विष्णुभक्तोद्विजश्चेवगरीयान् भारतेततः।
निष्कामश्च सकामश्च वैष्णावोद्विविधःसति ॥२४॥
सकामश्च प्रधानश्च निष्कामो भक्तएवच।
कर्मभोगी सकामश्च निष्कामो निष्पद्रवः॥२६॥

स याति देहं त्यक्तवा च पदं विष्णोर्निरामयम्। पुनरागमन नास्ति तेषां निष्कामिनां सति ॥२७॥

हे सुन्दिर ! सर्वोत्कृष्ट कर्म से मानव सिद्धि श्रादि को प्राप्ति किया करता है। यह मैंने साधारण रूप से सब बता दिया है। श्रव विशेष कर श्रवण करो।।२२।। पुराणों में श्रीर श्रुतियों में भी सुन्दर भाग्य बहुत ही दुर्लभ होता है।।३३।। भारत में यह मानव की जाति दुर्लभ होती है। इन में भी ब्राह्मण समस्त कर्मों में प्रशस्त एवं समस्त कर्मों में श्रेष्ठ होता है। १ सिते! यह वैष्णव यहाँ ब्राह्मण भी निष्काम श्रीर सकाम दो प्रकार का हुश्रा करता है।।२४।। सकाम भक्त प्रधान होता है श्रीर निष्काम श्रयति कामना से रहित वेवल भक्त ही होता है। जो सकाम है वह ही कर्म भोगी होता है तथा निष्काम उपद्रवों से रहित होता है।।२६।। वह देह का त्याग करके विष्णु के निरामय पद को प्राप्त करता है। हे सिते! जो काम रहित होते हैं उनका पुनरागमन नहीं हाता है।।२७।।

## ३०-यमसावित्रीसंवादवर्णनम्।

धर्मराज महाभाग वेदवेदाङ्गपारग ।
नानापुराणेतिहास-पञ्चरात्र-प्रदर्शक ॥ १ ॥
सर्वेषु सारभूतं यत् सर्वेष्टं सर्वसम्मतम् ।
कर्मच्छेदवोजरूपं प्रशंस्यं सुखदं नृणाम् ॥ २ ॥
यशःप्रदं धर्मदञ्च सर्वमंगलमंगलम् ।
येन यामीं न ते यान्ति यातनां भवदुःखदांम् ॥ ३ ॥
कुण्डानि च न पश्यन्ति तत्र नेव पतन्ति च ।
न भवेद्येनजन्मादि तत्कर्मं वद सुव्रत ॥ ४ ॥

किमाकाराणिकुडानि कति तेषां मितानि च।
केनरूपेण तत्रैव तिष्ठन्ति पापिनःसदा ॥ ४ ॥
स्वदेहे भस्मसाद्भूते यान्तिलोकान्तरं नराः।
केन देहेन वा भोगंभुञ्जते वा ग्रुभागुभम ॥ ६ ॥
सुचिरं ह्रोशभोगेन कथं देहो न नश्यति ।
देहो वा किविधोब्रह्मन् तन्मेव्याख्यातुमहंसि ॥ ७ ॥
सावित्रोवचनं श्रुत्वा धर्मराजो हरि स्मरन्।
कथां कथितुमारेभे गुरु नत्वा च नारद ॥ ६ ॥

इस ग्रध्याय में यम ग्रीर सावित्री के सम्वाद का वर्णन विया जाता है। साविश्री न कहा--हे महाभाग ! ग्राप तो वेदों ग्रीर वेदाङ्गां के पारङ्गत महा महापण्डित हैं। हे धर्मराज ! ग्राप ग्रनेक पुरासा ग्रीर इतिहास तथा पञ्चरात्र क प्रदर्शन करने वाले हैं।।१।। इन सब में सारभूत-सबका इष्ट-सर्व सम्मत ग्रीर कर्मी के छेदन करने व ला मनुष्यों को सुल देने वाला तथा प्रशस्त हो एवं यश प्रदायक-धर्म का देने वाला श्रीर समस्त मङ्गलों का भी मंगल हो जिससे वे सब भव (ससार) की दुखद यातना को नहीं प्राप्त करते हैं -- कुण्डों को न देखते हैं ग्रीर न उनमें पड़ते हैं श्रौर जिससे जन्म श्रादि नहीं होते हैं, वही कम हे सुवृत ! मुक्के श्रव श्राप कृपाकर बताइये ।। २-३-४।। ये नग्ड किस म्राकार वाले ग्रौर कितने है श्रीर पापी लोग वहां पर किस रुप से भदा रहा करते हैं ? ।।४।। इस ग्राने देह के भम्मसात हो जाने पर नर फिर किय देर से मन्य लोक को जाया करते हैं तथा शुभ ग्रीर ग्रशुभ कर्म का फल भोगते हैं ! ।।६।। ग्रधिक समय तक कमों के भोग से यह देह नष्ट क्यों नहीं होना है? ब्रह्मन ! वह देह भी किस प्रकार का होता है ? ऋाप यह सब बताने के योग्य होते हैं ॥७॥ हेनारद ! धर्मराज ने सावित्री के इन वचनों को सुन कर हरि का स्मरगा करते हुए गुरु को प्रसाम करके कथा को कहना ग्रारम्भ किया था ।। ।। ।।

> वत्से चतुर्षं वेदेषु धर्मेषु संहितासु च । पुराणेष्वितिहासेषु पञ्चरात्रादिकेषु च ॥ ६ ॥

स्रन्येषु सर्वशास्त्रेषु वेदाङ्गेषु च सुत्रते ।
सर्वेष्टसारभूतञ्च मङ्गलं कृष्णसेवनम् ॥ १० ॥
जन्ममृत्युजरारोगशोकसन्त।पतारणम् ।
सर्वमङ्गलरूपञ्च परमानन्दकारणम् ॥ ११ ॥
कारणं सर्वसिद्धोनां नरकाणितारणम् ।
भक्तिवृक्षाङ्करकरं कर्मवृक्षनिकृन्तनम् ॥ १२ ॥
गोलोकमागसोपानमविनाशिपदप्रदम् ।
सालोक्यसाष्टिसारूप्यसामीप्यादिप्रदं शुभे ॥ १३ ॥
कुण्डानि यमदूतञ्च यमञ्च यमकिङ्करान् ।
न हिपश्यन्तिस्वप्नेन श्रीकृष्णिकिङ्कराःसति ॥ १४ ॥

यमरण ने कहा—हे बत्से ! चारों वेदों में-समस्त धर्मों में-संहिताग्रों में पुराणे िहासों में श्रीर पञ्चरात्र ग्रादि मे— ग्रन्य सम्पूर्ण शास्त्रों— वेदाङ्गों में हे सुत्रते ! सब का इष्ट ग्रार सारभूत मंगल कृष्ण का सेवन ही होता है ॥६-१०॥ यह कृष्ण का सेवन जन्म-मृत्यु—जरा—रोग-शोक ग्रीर सन्ताप का तारने वाला है, यह सबका मङ्गल रुप है ग्रीर परम ग्रानन्द का कारण है ॥११॥ यही समस्त सिध्दियों का कारण तथा नरकों के सागर से तारने वाला होता है, यह भदित के वृक्ष का ग्रंकुर स्वरूप है ग्रीर कर्म रूपी वृक्ष का छेदन करने वाला है ॥१२॥ यह गोलों का घाम को प्राप्त करने का सोपान है ग्रीर ग्रविनाशी पद के प्रदान करने वाला है। हे शुभे ! यह सालोवय-साष्टि सारूप्य-सामीप्य चारों प्रकार के मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे सिन ! जो भगवान श्रीकृष्ण के सेवक होते हैं, वे कुण्डों को ग्रीर यम के दनों को तथा यम ग्रीर यम किङ्करों को नहीं देखा करते हैं। वैसे तो क्या उन्हें स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते हैं ॥१३-१४॥

हरिव्रतं ये कुर्वन्ति गृहिणः कर्मभोगिनः । ये स्नान्ति हरितीर्थे च नाश्नन्ति हरिवासरे ॥ १४ ॥ प्रणमन्ति हरिं नित्यं हर्यंचां पूजयन्ति च। न यान्तितेचघोराञ्च मम सयमनी पुरीम ॥ १६ ॥ त्रिसन्ध्यपूता विप्राश्च शुद्भाचारसमन्विताः। स्यधर्मं निरताःशान्ता नयान्तियममन्दिरम् ॥ १७ ॥

जी गृहस्थ हरि का व्रत करते हैं जोकि कमों के भोगने वाले हैं श्रीर जो हिर के तीथों में स्नान करते हैं तथा हिर वासर में भोजन नहीं किया करते हैं - नित्य ही हिर को प्रणाम करते हैं - हिर की श्रची करते हैं एवं उन्हें पूजते हैं, व मेरी घोर संयमनी पुरी को नहीं जाया करते हैं ।।१४-१६।। तीनों वाल की सन्ध्या के द्वारा पवित्र धौर शुद्ध।चार से जो सदा समन्वित रहते हैं -- श्रपने धर्म में निरत रहने वाले -- शान्त हैं, वे मेरे मन्दिर को नहीं जाया करते हैं ।।१७।।

### ३१-श्रीकृष्णगुणकीर्त्तनम् ।

हरिभिक्त देहि मह्यं सारभूतां सृदुर्लभाम् ।
त्वतः सर्वं श्रुतं देव नावशिष्टोऽधुना मम ॥ १ ॥
किञ्चित् कथयमेधमं श्रीकष्णागुणकीर्त्तनम् ।
पुंसां लक्षोद्धारवीजं नरकाणीवतारणम् ॥ २ ॥
कारणं मुक्तिसाराणां सर्वाशुभिनवारणम् ।
पावनंकर्मवृक्षाणां कृतपापौघहारणम् ॥३॥
मुक्तयः कितधा सन्ति कि वा तासाञ्च लक्षणम् ।
हरिभक्ते मूर्तिभेदं निषकस्यापि लक्षणम् ॥ ४ ॥
तत्त्वज्ञानिवहोना च स्त्रीजातिविधिनिर्मिता ।
किं तज्ज्ञानं सारभूतं वद वेदविदांवर ॥ ४ ॥
सर्वदानमनशनं तीर्थस्रानं वृतं तपः ।
ग्रज्ञानज्ञानदानस्य कलां नार्हन्ति षोड्शोम् ॥ ६ ॥

षितुः शतगुराा माता गौरवेरातिनिश्चता । मातुः शतगुरोःपूज्यो ज्ञानदातागुरुःप्रभो ।। ७ ॥

इम ग्रध्याय में श्रीकृष्ण के गुणों का कीर्त्तन निरुपित किया गया है। साबित्रों ने कहा — हे देव ! ग्राप मुफ्ते कृपया हरि की भिक्त को प्रदान करें जो सारभूत ग्रीर परम सुर्दृलभ है। मैंने ग्राप से सभी कुछ सुत लिया है। अब कुछ भी श्रवसा करने को शेष नहीं रहा है।।१।। कछ मुक्तसे श्रीकृत्ए के गुर्गों के कीर्तान धर्म को भी बताइये जो पुरुषों का लक्षोद्वार-वीज तथा नरकों से ग्रवतरमा करने वाला है ।।२।। यह मुक्ति के सारों ! का कारगा-समस्त प्रश्नभों का तिवारक-कर्म वृक्षों वो पवित्र करने वाला तथा किये हुए पापों के समूह को हरने वाला है ।। ।। मुक्तियां कितने प्रकार की हैं और उनका लक्षण क्या होता है ? हरि की भिक्त के मूर्ति भेद तथा निशेक का लक्षण मुक्ते बताइये ॥४॥ विवि के द्वारा रचित यह स्त्री जाति तो तत्वज्ञान से विहीन होती है। हे वेदों के वेत्ताओं में श्रेष्ठ ! यह बताइये उनका सःरभूत ज्ञान क्या है ? ॥ ४॥ सब प्रकार के दान-ग्रनशन-व्रत-उपवास-तप ग्रीर तीर्थों का स्नान ये सब किसी ग्रजानी व्यक्ति को ज्ञान के दान को सोलहवीं कला के भी समान योग्य नहीं होते हैं ।।६।। हे प्रभो ! गौरव में पिता से शतगुरा अधिक भाता होती है यह निश्चित मत है। माता से भो सौगुना ग्रधिकज्ञान का देने वाला गुरू पुज्य होता है ॥७॥

पूर्वं सर्ववरो दत्तो यत् मनिस वाञ्छितः।
ग्रिष्ठ्वा हरिभ क्तस्ते वत्सेभवतु मद्वरात् ॥ ५ ॥
श्रोतुमिच्छिसि कल्यािश श्रोकृष्णगुणकोक्तं नम् ।
वक्तृगां प्रश्नकर्नृशां श्रोतृगां कुलतारणम् ॥ ६ ॥
शेषो वक्त्रसहस्त्रेण न हि यद्वक्तुमीश्वरः।
मृत्युख्जयो न क्षमश्च वक्तु पञ्चमुखेन च ॥ १० ॥
धाता चतुर्गां वेदानां विधाताजगतामिष ।
ब्रह्मा चतुर्मुं खेनैव नालंविष्ण व्चसर्ववित् ॥ ११ ॥

कार्तिकेय षण्मुखेन नापिवक्तुमलं घ्रुवम्। न गर्गोशः समर्थश्वयोगीन्द्राणांगुरागुं रुः ॥ १२ ॥ सारभूताश्च शास्त्रार्गा वेदाश्चत्वारएव च । कलामात्रंयद्गुरुननां नविदन्तिवुधाश्चये ॥ १३ ॥ सरस्वती च यत्नेन नालं यद्गुर्णवर्गाने । सनतक्रभारो धर्मश्च मनकश्च सनातनः ॥१४॥

यमराज ने कहा--मैंने पहले सब प्रकार का वरदान दे दिया था, जो तेरे मन में इच्छित था। श्रव मेरे वरदान से तुभे हे वत्से ! श्री हिर की मिक्त प्रत्त होगी।।।।। है कल्याणि ! श्रव तू श्रीकृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती है जोिक बताने वालों श्रीर प्रश्न करने वालों तथा सुनने वालों के कुल को तारने वाला है।।।।। यह कृष्ण-गुण इतना श्रनत है कि शेष श्रपने सहस्र मुखों से भी बताने में समर्थ नहीं होते हैं — मृत्युञ्जय शिव पाँच मुख वाले भी बताने में समर्थ नहीं हैं। चार वेदों के विधाता श्रीर समस्त जगतों के रिचयता चार--मुख वाले ब्रह्मा चारों मुखोंसे कहने की क्षमता नहीं रखते हैं एवं सर्ववेत्ता विष्णु भी श्रसमर्थ हैं।।१०।।११।। स्वाम कार्त्तिकेय छै मुख से नहीं कह सकते हैं तथा योगीन्द्रों के गुख्यों के वर्णन में समर्थ नहीं है। सनतक्रुमार-धर्म-सनक श्रादि भी क्षमता नहीं रखते हैं।। सनतक्रुमार-धर्म-सनक श्रादि भी क्षमता नहीं रखते हैं।।

सनन्दः कपिलः सूर्योयेऽन्ये च ब्रह्मणःसुताः । विचक्षणा न यद्ववतं केवान्येजड्बुद्धयः ॥ १५ ॥ न बद्भवतं क्षमाःसिद्धामुनीन्द्रायोगिनस्तथा । के वान्ये च वयं केवा भगवद्गुणवर्णने ॥ १६ ॥ ध्यायन्ते यत्पदाम्भोजंब्रह्मविष्णुशिवादयः । अतिसाध्यंस्वभक्तानांतदन्येषांसुदुर्लभम् ॥१७॥ कश्चित् किञ्चिद्विजानाति तद्गुणोत्कोर्त्तनं महत्।
श्चितिरिक्तं विजानाति ब्रह्मा ब्रह्मसुतादयः ॥१८॥
ततोऽतिरिक्तं जानाति गरोशोज्ञानिनां गुरुः।
सर्वातिरिक्तं जानातिसर्वज्ञः शम्भुरेषच ॥१६॥
तस्मै दत्तं पुरा ज्ञानं कृष्गोन परमात्मनाः।
श्चितीवनिजने रम्ये गोलोके रासमण्डले ॥२०॥
तत्रैवक्षितंकिञ्चित् यद्गृगोत्कीर्त्तनं पुनः।
धर्मायकथयामासशिवलोकेशिवःस्वयम् ॥२१॥

सनन्द-किणल-सूर्य और अन्य ब्रह्मा के पुत्र यथा विषक्षण श्री कृष्ण के गुणों के वर्णन करने में असमर्थ हैं तो विचार अन्य जड़ बृद्धि वालों की वात ही क्या है।।१५।। जिनके वर्णन करने में बड़े बड़े रिद्ध-मुनीन्द्र और योगी लोग असमर्थ होते हैं तो अन्य लोग और हम भगवद्गुणों के वर्णन करने में क्या चीज हैं।।१६।। जिसके चरण कमल का ब्रह्मा — विष्णु और शिव आदि समस्त देवगण ध्यान किया करते हैं वह अपने भक्तों के लिये तो अत्यन्त साध्य हैं किन्तु अन्य सबके लिये बहुत ही कठिन हैं।।१७।। उनके महान गुणों के कीर्तान कोई कुछ ही जानता है। अतिरिक्त तो ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र आदि ही जानते हैं।।१८।। इससे भी अधिक ज्ञानियों के गुरु गणेश जानते हैं। यवसे अति अधिक सर्वज्ञ भगवान सम्भु ही जानते हैं।।१८।। परमात्मा कृष्ण ने पहिले उन सम्भु के लिये ज्ञान दिया था जोकि अत्यन्त निर्जन परम रम्य गोलोक के रास मण्डल में दिया था ।।२०।। वहां पर ही फिर जिनके गुणों का कीर्तान कुछ कहा था। इस के अनन्तर स्वयं शिव ने शिव लोक में धर्म के लिये इसे कहा था। इस के अनन्तर स्वयं शिव ने शिव लोक में धर्म के लिये इसे कहा था। इस के अनन्तर स्वयं शिव ने शिव लोक में धर्म के लिये इसे कहा था। इस के अनन्तर स्वयं

धर्मस्तत्कथयामास पुष्करे भास्कराय च । यमाराध्य मम पिता मां प्राप तपसामति ॥२२॥ पूर्वं स्वविषयञ्चाहं न गृह्णामि प्रयत्नतः । वैराग्ययुक्तस्तपसे गन्तुमिच्छामि सुब्रते ॥२३॥ तदा मां कथयामास पितायद्गुणकी तंनम्।
यथागम तद्वदामि निबोधातीव दुर्गमम् ॥२४॥
तद्गुग् स न जानाति तदन्यस्यचकाकथा।
यथाकाशो नजानाति स्वान्तमेववरानने ॥२४॥
सर्वान्तरात्मा भगवान् सर्वकारणकारणम्।
सर्वेश्वरश्च सर्वाद्यःसर्वेवित्सर्वेष्टपधृक् ॥२६॥
नित्यष्ट्पी नित्यदेही नित्यानन्दो निराकृतिः।
निरङ्कुशुश्च निःशङ्कोनिर्गुणुश्च निराश्चयः॥२७॥
निलिप्तः सर्वेसाक्षी च सर्वाधारः परात्परः।
तद्विकाराश्चप्रकृतिस्तद्विकाराश्चप्राकृताः ॥२५॥
स्वयं पुमांश्च प्रकृतिः स्वयं च प्रकृतेः परः।
रूपं विधत्ते ऽरूपश्च भक्तानुग्रहहेतवे ॥२३॥

धर्म ने सूर्य को पुष्कर में उनके गुरा-गरा कह कर सुनाये थे। जिसकी ब्राराधना करके मेर पिता ने तप के द्वारा हे सित ! मुफ प्राप्त किया था।। रहा ह सुब्रते पहिले तो मैं भी अपने विषय को ग्रहरा नहीं करता था और वैराग्य से युक्त होकर तपस्या करने को जाने की इच्छा करता था।। रहा। तब मेरे पिता सूर्य ने इनके गुराों का कीर्त्तन कहा था। जैसा आगम कहता है उसी के अनुसार उसे मैं बताता हूं। यह अत्यन्त दुर्गम है, इसको समफ ले ।। र४-२४।। उनके गुरा इतने अनन्त हैं कि उन्हें वे स्वयं भी नहीं जानते हैं फिर और की तो बात ही क्या है? हे वरनने! जिस तरह आकाश स्वान्त को ही नहीं जानता है।। र४।। भगवान सब के अन्तरात्मा हैं और सब के कारगों के भी कारगा स्वस्प हैं। वह सर्वोश्वर हैं सब के-प्रादि में रहने वाले हैं-सभी कुछ के ज्ञाता हैं श्रीर सबका रुप धारगा करने वाले हैं।। र६।। नित्य रुप वाले-नित्य देह वाले नित्य प्रानन्द से युक्त -- निरुक्त निरुद्धा निरुद्धा निरुद्धा निरुद्धा निरुद्धा स्वर्त के साक्षी -- सबक आधार और परात्पर है। उसी का विकार यह प्रकृति है और उसके विकार रूप प्राकृत हैं।। २७-२६।। यह प्रभाव स्वयं

ही प्रकृति है और स्वयं ही प्रकृति से पर भी है। यह स्वयं रूप रहित होते ह हुए भी ग्रपने भक्तों पर ग्रनुग्रह करने के िये रूप को धारण किया करते हैं ग्रर्थत निराकार भी साकार बन ज.या करते हैं।।२६।।

परमानन्दयुक्तश्च भक्तिवैराग्यसंयुतः ।
यत्प्रसादाद्वाति वातः प्रवरःशोद्यगामिनाम् ॥३०।
तपनश्च प्रतपति यद्भयात् सन्ततं सित ।
यदाज्ञया वर्षतीन्द्रो मृत्युश्चरित जन्तुषु ॥३१।
यदाज्ञया वर्षतिन्द्रो मृत्युश्चरित जन्तुषु ॥३१।
यदाज्ञया दहेद्विर्ज्ञालमेश्च सुशीतलम् ।
दिशो रक्षन्ति दिक्पाला महाभीता यदाज्ञया ॥३॥
भ्रमन्ति राशिचक्रािंग् ग्रहाश्च यद्भयेत च ।
भ्रयात्फलन्तिनृक्षाश्चपुष्पन्त्यिपचयद्भयात् ॥३॥।
भयात् फलानि पकानि निष्फलास्तरवोभयात् ।
यदाज्ञयास्थलस्थाश्चनजीवन्ति जलेषु च ॥३॥।
तथा स्थले जलस्थाश्च न जीवन्ति यदाज्ञया ।
ग्रहं नियमकर्त्ता च धर्माधर्मे च यद्भयात् ॥३४॥

यह परम झानन्द से युनत हैं श्रीर वैराग्य से युक्त हैं जिसकी कृषा से यह वायु वहन किया करता है जोकि शीध्र गमन करने वालों में परम एवं सर्व श्रेष्ठ है।।३०।। यह सूर्य भी जिसके भय से हे सित ! निरन्तर तपता रहना है। जिसकी आज्ञा से इन्द्र देव वर्षा किया करते हैं और मृत्यु अन्तुओं में बराबर चरण करता रहता है।।३१।। यह श्रांग देव भी उना के आदेश से दाह करता है श्रीर जल शीतलता धारण किये रहता है। जिस महापुरुप की प्रज्ञा नाकर ही समस्त दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं और सदा महा भयभीत रहा करते हैं।।३२।। राशियों का समूह जिसके भय से घूमता रहता है श्रीर वृक्ष भी जिसके डर से पृष्प श्रीर फण दिया करते हैं।।३३।। उसी का भय है कि फल पक जाया करते हैं श्रीर वक्ष निष्फल हो जाते हैं। यह भी उसी की श्राज्ञा है कि स्थल में रहने वाले जंब जल में जीवित नहीं रहते हैं श्रीर जल में रहने वाले स्थल में जिन्दा नहीं

रहा करते हैं। मैं भी जिसके भय से धर्म ग्रीर ग्रधर्म के विषय में नियमों के करने वाला हूं।।३४-३५।।

चक्षुनिमीलने तस्य लयं प्राकृतिकं विदुः।
प्रलये प्राकृताः सर्वे वेवाद्याद्य चराचराः ॥३६॥
लोनाघातरि धाता च श्रीकृष्ण्यश्चतुर्भु जः ॥३७॥
विष्णुःक्षीरोदशायो च वेकुण्ठेयश्चतुर्भु जः ॥३७॥
विलीना वामपाद्ये च कृष्णस्य परमात्पनः।
रुद्राद्याभैरवाद्याद्य यावन्तद्य शिवानुगाः ॥३६॥
शिवाधारे शिवेलीना ज्ञानानन्देसनातने।
ज्ञानाधिदेवः कृष्णस्य महादेवस्य चात्मनः ॥३६॥
तस्य ज्ञानविलीनश्च बभूव च क्षर्णं हरेः।
दुर्गायां विष्णुमायायां विलीनाः सर्वशक्तयः ॥४०॥
सा च कृष्णस्य बुद्धौ च गुद्धर्याव्य्वाद्वेवता।
नारायगांशःस्कन्दर्यक्षिनावक्षः सितस्यच ॥४१॥
श्रोकृष्णांश्वत्व तद्वाही देवाधीशो गरोद्वरः।
पद्मांशाचापिपद्मायां सा राधायाञ्च मुत्रते ॥४२।

उस महान पुरुष के नेत्रों के मूँदने में प्राकृतिक लय होता है। प्रलय काल में देव ग्रादि सभा नराचर प्राकृत धाता में लीन हो जाते हैं ग्रोर वह घाता श्रीकृष्ण के नाभि के कमल में लीन हो जाता है। क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु जो वैकुठ लोक में चार भुजा वाले स्थित रहते हैं वह भी परमात्मा श्रीकृष्ण के वाम पार्श्व में विनीन हो जाते हैं। रुद्र पादि ग्रोर भैरव ग्रादि जितने भी शिव के ग्रनुयायी हैं, वे सब शिव (मङ्गल) के ग्राधार-ज्ञानानन्द-सनातन 'शव में लीन हो जाते हैं जो कि महान ग्राद्मा एवं महान देव कृष्ण के ज्ञान के ग्राध देव हैं ॥३६॥३७॥३८॥ उस हिर का क्षण भर केलिये ज्ञान का विलय हो जाता है। महामाया दुर्ग में समस्त शिवतयाँ विलीन हो जाती हैं।।४०॥ वह दुर्ग कृष्ण की बृद्धि में सुधिद की ग्रिधिष्ठात्री देवी है। जिसके वक्ष:स्थल में नारायश का ग्रंश स्कन्द

स्थित रहते हैं ॥४१॥ उसकी बाहु में कृष्ण का श्रॅंश देवों का श्रधीश गरोश है। हे सुव्रते ! प्दा का श्रंश पद्मा में श्रोर राघा में िथत है ॥४२॥

यथा श्रुतं तातवक्त्रात् तथोक्तञ्च यथागमम्।
मुक्तयश्च चतुर्वेदं निरुक्ताश्च चतुर्विधाः ॥४३॥
तत्प्रधाना हरेर्मिक्तम् वतेरिप गरीयसी।
सालोक्यदा हरेरेका चान्या साम्प्यदा परा। ४४॥
सामीप्यदाचिर्वाण्यात्रीचेवामितस्मितः।
भवतान्त्राक्तिः ञ्छन्ति विनातः सेवनापिक ग्राप्याः
सिद्धित्वममरत्वञ्च ब्रह्मत्त्रञ्चाबहेलया।
जन्ममृत्युजराव्याधिभयशोकादिखण्डनम्॥४६॥
दिव्यस्पवारणञ्च निर्वाणं मोक्षदं विदुः!
मुक्तिश्च सेवारिहता भिन्तः सेवाविवद्धिनी॥४७॥
भवतमुक्तयोग्यं भेदो निषेक्त्वक्षणं प्रमुण्।
तदुर्बुधा निषेकञ्च भोगञ्च कृतकर्मणाम्॥४६॥
तत् खण्डनञ्च गुभदं श्रीकृष्णसेवनं परम्।
तत्वज्ञानमिदं साध्व सारञ्च लोकवेदयोः ॥४६॥

मैंने जो भी श्रपने पिता के मुख से शास्त्र के अनुसार सुना है, बैमा ही नुमको बता दिया है। चारों वेदों ने चार प्रकार की मुनितयाँ बताई हैं ॥४३॥ उन अब में प्रधान हरि की मिनत है जो मुनित से भी बड़ी है। उनमें एक उरि के सानोबय के प्रदान करने वाली है और दूसरी साख्य को देने वाली है। एक मामीप्य के प्रदान करने वाली है और तीसरी निवार्ण पद को देने वाली होती है-ऐसा स्पृति कहती हैं। गयत लोग इन मुनितयों को नहीं चाहते हैं जिनमें हरि की सेवा थादि कुछ भी नहीं हैं।।४४॥ सिष्टित्व—अमरतत्व और ब्रह्मत्व अव-हेला से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भय, कोक आदि सबझा खण्डन करने वालो हैं।।४६॥ दिव्य रूप का धारण करने वाला निर्वाण मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह मुनित तो हरि की सेवा से रहित होती

है और भिनत सेवा के विवर्द्धन करने वाली होती है।।४७।। भिनत श्रीर मुिनत इन दोनों का यही भेद होता है। ग्रव निषंध का लक्षरण श्रवण करो। किये हुए कमों का निषेक ग्रीर भोग को बुद्ध लोग जानते है।।४५।। उसका खण्डन शुभ का देने वाला श्रीकृष्ण का सेवन पर होता है। हे साध्व ! यह लोक ग्रीर वेदों का सार स्वरूप तत्त्व ज्ञान है।।४६।।

विद्मादमं शुभदं चोक्तं गुच्छवत्सेयथासुखम् ।
इत्युवतवासूर्यपुत्रश्चजीवियत्वाचतत्पतिम् ॥४०॥
तस्यै शुभाशिषं दस्वा गमन कर्त्तु मुद्धतः ॥
हृश्वा यमञ्चगच्छन्तं सावित्री तं प्रग्मय च ॥४१॥
हृश्वा यमञ्चगच्छन्तं सावित्री तं प्रग्मय च ॥४१॥
हरोदं चरग्रेष्टृत्वा सदिवच्छेदोऽतिदु खदः ।
सावित्रीरोदनं हृष्ट्वा यम एव कृपानिधिः ॥
तामित्युवाच सन्तुष्टो हरोदं चापि नारद ॥४२॥
लक्षवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षत्रं च भारते ।
ग्रन्ते यास्यसि गालाक श्रोकृष्णभवनं शुभे ॥४३॥
गत्वा च स्वगृहं भद्रे सावित्र्याश्च त्रतंकुरु ।
द्विसप्तवर्षपर्यन्तं नाराग्॥ भाक्षकारग्।म् ॥४४॥
इयेष्ठे कृष्णचतुदंश्यां सावित्र्याश्चत्रतंश्भम् ।
शुक्काष्टम्यां भाद्रपदे महालक्ष्मयात्रतंशुभम् ॥४४॥
द्वष्टवर्षत्रतं चेदं प्रत्यब्दं पक्षमेव च ।
करोति परया भक्त्या सा याति च हरेः पदम् ॥४६॥

जो विघ्न देने वाला है वह शुभ देने वाला कहा गया है। हे वर्से ! श्रव तू सुख पूर्वक वापिस जा। यह कहकर सूर्य के पुत्र यमराज ने उसके पित को जीवित कर दिया था श्रीर उसको शुभ श्राशीविद देकर वह जाने को उद्यत हो गया। जब सावित्री ने देखा कि यमराज जा रहे हैं तो उसने उनको प्रणाम किया था। वह उनके चरणों में श्रपना शिर रखकर रोने लगी थी कि सत्पुरुष का विच्छेद (वियोग) श्रत्यन्त दु:खदायी होता है। हे

नारद ! सावित्री का रुदन देखकर कृपा के निधि सन्तुष्ट होकर उससे बोले त्रीर स्वय भी रो पड़े थे ।।५०।।५१।।५२।। यमराज ने कहा—हं शुभें! पुष्य के क्षेत्र भारत में एक लाख वर्ष तक सुखों का उपभोग कर अन्त में गोलोक में श्री कृष्ण के भवन को तू चली जायेगी ।।५३।। हे भद्रे ! अपने घर में जाकर तू सःवित्री का त्रत करना । चौदह वर्ष पर्यन्त सावित्री का व्रत करने से नारियों आ मोक्ष का कारण यह हुआ करता है ।।५४।। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन सावित्री का शुभ व्रत होता है । भाइपद मास की शुक्लाप्टमी के दिन महालक्ष्मी का शुभ व्रत होता है ।।५४।। प्रतिवर्ष सोलह वर्ष तक यह व्रत श्रथवा पक्ष में ही जो नारी परम भवित से किया करती है वह हिर के स्थान को प्राप्त करती है ।।५६।।

या नारी पूजयेद्भवत्या धनसन्तानहेतवे।
इहलोके सुखं भुक्त्वा यान्यन्ते श्रीहरेः पदम् ॥५७॥
इत्युक्त्वा तां धर्मराजोजगामनिजमन्दिरम् ।
गृहोत्वास्वामिनसाचसः।वित्रीचिनजालयम् ॥५६॥
सावित्री सत्यवन्तञ्च वृत्तान्तञ्च यथाक्रमम् ।
अन्यांश्चकथयामासबान्धवांश्चव नारद ॥५६॥
सावित्रीजनकः पुत्रान् संप्राप वै क्रमेण च ।
श्वत्युरश्चक्षुषी राज्यं साचपुत्रान्वरेणच । ६०॥
लक्षवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते ।
जगाम स्वामिना सार्द्धंगोलोकं सा पतित्रता ॥६१॥
सवितुश्चािवदेवी या मन्त्राधिष्ठातृदेवता ।
सावित्रीचािपवेदानांसािवत्री तेन कीित्तता ।६२।

जो नारी धन ग्रौर सन्तान के लिये भिक्तभाव पूर्व क पूजा करती है वह इस लोक में सुख भोग करके ग्रन्त समय में श्री हिर के स्थान की प्राप्ति किया करती है। । ५७॥ यह कहकर वह धर्मराज ग्रपने मन्दिर में चले गये थे। वह सावित्री भी ग्रपने स्वामी सत्यवान को लेकर ग्राने ग्रह को चली आई थी ॥५०॥ हे नारद ! उस सावित्री ने यह समस्त वृतान्त यथा क्रम अपने स्वामी सत्यवान से तथा अन्य बान्धवों से कह दिया था । सावित्री के पिना ने पुत्रों की प्राप्ति की थी—उसके क्वणुर ने अपने नेत्रों को प्राप्त किया और सावित्री ने यमराज के वरदान से अंग्ठ पुत्रों की प्राप्ति की थी ॥६०॥ फिर उसने एक लाख वर्ष पर्यन्त पुण्य क्षेत्र भारत में पूर्ण सुब का उपभोग करके वह पतिव्रता अपने स्वामी सत्यवान के साथ ही अन्त में गोलोक में चली गई थी ॥६१॥ वह सविता को आधिवेवी थी और मन्त्रों की अधिष्ठात्री देवता थी और वेदों की भी वह सावित्री आधि देवी थी। अत्यव सावित्री-इन नम से वह प्रसिष्ट हुई थी ॥६२॥

### ३२-लच्म्युपाख्यानम्।

श्रीकृष्णस्यात्मनश्चैव निर्गुणस्य निराकृतेः।
सावित्री यमसंवादे श्रुतं सुनिर्मलं यशः ॥१॥
तद्गुणोत्कीर्त्तं नंसत्यं मङ्गलानाञ्चमङ्गलम् ।
ग्रधुनाश्रोतुमिच्छामिलक्ष्म्युपाख्यानमीश्वर ॥२॥
केनादौ पूजिता सापि किम्भूता केन वा पुरा ।
तद्गुणोत्कीर्त्तं नं सत्यं वद वेदविदांवर ॥३॥
सृष्टेरादौ पुरा ब्रह्मन् कृष्णस्य परमात्मनः ।
देवी वामांशसंभूता बभूव रासमण्डले ॥४॥
ग्रतीव सुन्दरी श्यामा न्यग्रोधपरिमण्डला ।
यथा द्वादशवर्षीया शश्वत्सुस्थरयौवना । १॥
श्वत्चम्पकवर्णाभा सुखदृश्या मनोहरा ।
शरत्पावर्णाकोटीन्दुप्रभाप्रच्छादनानना ॥६॥

शरन्मध्याह्नपद्मानां शोभामीचनलोवना । साच देवी द्वियाभूता सहसैवेश्वरेच्छया । ७०

इस भ्रष्याय में लक्ष्मी के उपाख्यानों के विषय में वर्गान किया नाता है । नारद ने कहा–निर्गुग्ग-निराकृत्ति परमात्मा श्रीकृष्ण का सावित्री धौर यम के सम्वाद में परम निर्मल यश का श्रवण किया है। उनके गुणों का कीर्त्त सत्य ग्रौर मङ्गलों का भी सङ्गल स्वरूप है। हे ईश्वर! ग्रब मैं लक्ष्मी के उपाल्यान को श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। स्रादि में उसका किसने पूजन किया था और वह किस स्वरूप वाली थी। उसके गुर्गो का कीर्त्तान किसने पहिले किया था ? हे वेद विदों में श्रेष्ठ ! यह सब सत्य-सत्य बताइये। नारायणा ने कहा — ह ब्रह्मन ! पहिले सृष्टि के स्रादि में परमात्मा कृष्ण की यह रासमण्डल में वामांश से उत्पन्न हुई थी ॥१। २॥ ।।३।।४।। यह ग्रत्यन्त सुन्दरी-व्यामा ग्रौर न्यग्रोध के परिमाण्डल वाली थी जिस प्रकार से कोई बारह वर्ष की हो यह निरन्तर सुस्थिर योवन वाली थी।।५॥ इस की ग्राभा द्वेत चम्पक के पुष्प के तुल्य थी- सुखदायक निरीक्षण करने के योग्य भीर परम मनोहर थी तथा शारतकाल की पूर्िामा के करोड़ चन्द्रों की प्रभा को पराजित करने वाले मुक्क से समन्वित थी।।६॥ शरतकालीन मध्य समय के विकसित पद्मों की शोभा को मोचन करने वाले नेत्रों वाली थी। वह देवी सर्वेश्वर भगवान की इच्छा से दो रूपीं वाली हो गई थी।।।।।।

> समा रूपेगा वर्गोन तेजसा वयसा त्विषा । यशसा वासमा मूर्त्या भूषगोन गुगोन च ॥६॥ स्मितेन वोक्षगोनेव वचसा गमनेन च ॥६॥ मधुरेगा स्वरेगोव नयेनानुनयेन च ॥६॥ तहामांशा महालक्ष्मीदंक्षिगांशाचराधिका । राधादौ वस्यामासहिभुजञ्च परात्परम् ॥१०॥ महालक्ष्मीश्च तत्पश्चात् चकाम कमनीयकम् । कृष्णस्तद्वौरवेगांव द्विवारूपो बभूब ह ॥११॥

**養養養養の食物にはいいいというには、いいりの飲食物の食物を見られることが** 

दक्षिणांशस्य द्विभुजो वामांशस्य चतुर्भुजः । चतुर्भुजाय द्विभुजो महालक्ष्मी ददौषुरा ॥१२॥ लक्ष्यतेदृश्यतेविश्वस्तिग्धदृष्ट्या ययानि गम् । देवीष्याचमहती महालक्ष्मीश्वसास्मृता । १३ । द्विभुजो राधिकाकान्तो लक्ष्मीकान्तश्चतुर्भुजः । गोलोके द्विभुजस्तस्थौ गोगंगीयाभिरावृतः ॥१४॥

किन्तु रूप - वर्ण -तेज-वय-कान्ति-यश-वस्त्र-मूर्ति-भूषण्-गुण्-स्मित-विक्षण्-वचन-गमन-माधुर्य-मधुर-स्वर-नय-अनुनय इन सबसे दोनों ही एक समान रूप थे ।।=।।१।। परमात्मा के वाम अश वाली महालक्ष्मी हुई थी और दिक्ष्ण अश वाली राधिका थी । राधा ने आदं में दो भुजाओं वाले परात्पर का वरण् किया था ।।१०।। इसके अनन्तर महालक्ष्मी ने उस कमनीय के प्राप्त करने की कामना की थी । श्री कृष्ण् भी उसके गौरव से दो रूप वाले हो गये थे ।।११।। जो दक्षिणांग उनका था वह ता दो भुजाओं वाला हुआ था और वामांश चार भुजाओं वाला हो गया था । पहिले दो भुजाओं वाले ने चतुर्भूज के लिये महालक्ष्मी को दे दिया था ।।१२।। जिसके द्वारा निरन्तर यह सम्पूर्ण विश्व स्निग्ध दृष्टि से लक्षित होता है, देखा जाता है और जो देवियों महती (सबसे बड़ी) है इसालेये महालक्ष्मी इस शुभ नाम से यह कही गई है ।।१३।। दो भुजाओं वाले राधिका के कान्त है और चतुर्भुज महालक्ष्मी के कान्त हैं । जो द्विभुज हैं वह गोप एव गोपिकाओं से आवृत्व होकर गोलोक में स्थित थे ।।१४।।

चतुभुं जश्च वैकुण्ठं प्रययो पचया सह।
सर्वा शेन समी तौढ़ो कृष्णानारायणी पर्गे ॥१४॥
महालक्ष्मीश्च योगेन नानाष्ट्रपा बभूव सा।
वैकुण्ठे च महालक्ष्मी: परिप्णात्या परा ॥१६॥
शुद्धसत्वस्वरूपा च सर्वसौभाग्यमंयुना।
प्रेम्णा साच प्रधानाच सर्वामु रमणीषुच॥१७॥

स्वर्गे च स्वर्गलक्ष्मीश्च शकसम्पत्स्वरूपिण्ते। पातालेषुचमत्त्र्येषुराजलक्ष्मीश्चराजसु ॥१६॥ गृह न्छ्मोर्गृ हेष्वेव गृहिण्ति च कलांशया। सम्पत्स्वरूपा गृहिणां सर्वमञ्जलमञ्जला ॥१६॥ गवां प्रसुः सा सुरभोदक्षिणायज्ञकामिनी। क्षीरोदिसम्धुकन्यामा श्रीरूपायद्मिनीषुच ॥२०॥ शोभारूपा च चन्द्रे च सूर्यमण्डलमण्डिता। विभूषणोषु रत्नेषु फलेषु च जलेषु च ॥२१॥

जो चतुर्भुज उनका दूसरा स्वरूप था, वह ग्रपनी प्रेयसी पद्मा के साथ वैकुण्ठ लोक में चले गये थे। ये कृष्णा ग्रीर नारायणा दोनों ही सर्वांश में समान एवं पर थे।।१५।। वह महानक्ष्मी योग के द्वारा श्रनेक स्वरूपों वाली हो गई थी। बैकुण्ड में तो यह परा-परिपूर्णतम रूप वाली महा लक्ष्मी थी ।।१६।। यह महलक्ष्मी शुब्द-मत्वमय स्वरुप से युक्त-सर्व सौभाग्य से समन्वित थी ग्रीर प्रेम से वह समस्त रमिंग्यों में प्रधान थी ।।१७।। यह स्वर्ग में इन्द्र की सम्पत्ति के स्वरुप वात्री स्वर्ग लक्ष्मी थी। पाताल में मनुष्यों म श्रीर राजाश्रों में यह राज लक्ष्मी हुई थी ।।१८।। गृहों में गृह लक्ष्मा थी श्रीर कलांश से गृहिस्सी थी। गृहिणयों के यहां यह सम्पत्ति के स्वरूप वाली, समस्त मङ्गलों के मङ्गल करने वाली थी। गौग्रों की मन्तित वह सुरिभ है ग्रुगेर यज्ञ की कामिनी दक्षिणा के रूप वाली यही होती है। क्षीर मिन्धु में न्यास वाली ग्रौर पद्मनियों में श्री के रूप वाली स्थित यह है ।। १६।। २०॥ यह देवी चंद्र में भी विराजमान रहती है जोिक शोभा के रूप में स्थित है। यह सूर्य मण्डल में भी तेज के रूप में विद्यमान रहा करती है। इस प्रकार से बहुत से स्थानों में विभूषणों में, रत्नों में, फलों में श्रीर जलों में भी यह शोभा के रूप में स्थित रहती है।।२१।।

> नृपेपुं नृपपत्नीषु दिव्यस्त्रीषु गृहेषु च । सर्वशस्येषु वस्त्रषु स्थानेषु संस्कृतेषु च ॥२२॥ प्रतिमासु च देवानां मङ्गलेषु घटेषु च ।

माशिवयेषु च मुक्तासु माल्येषु च मनोहरा ॥२३॥
मगिन्द्रेषु च हारेषु क्षीरेषु चन्द्रनेषु च।
वृक्षवाखासु रम्यासु नवमेथेषु वस्तुषु ॥२४॥
वंकुण्ठे पूजिता सादो देवी नारायगोन च।
द्वितीये ब्रह्मणा भक्त्या तृतीयेशङ्करेण च॥२४॥
विष्णुना पूजिता सा च क्षीरोदे भारते मुने।
स्वामभुवेन मनुना मानवेन्द्रैश्च सर्वतः ॥२६॥
ऋषोन्द्रश्चमुनीन्द्रैश्चसद्भिष्यंत्रेत्।
गन्यविद्यश्चनागाद्यैःपातालेषुचपूजिता ॥२७॥
शुक्काष्टम्यां भाद्रपदे कृता पूजाच ब्रह्मणा।
भक्त्या च पक्षपर्यन्तं त्रिषु लोकेषुनारद ॥२०॥

इस प्रकार से लोक में इस महालक्ष्मी देवी के बहुत से स्थान होते हैं। यह नृषों में-नृषों की पित्नयों में-दिव्य स्वरूपा रमिशायों में-प्रहों में-सम्पूर्ण शस्यों में-वस्त्रों में-स्थानों में ग्रीर सुसंस्कृत ग्रालयों में यह शोभा-सौन्दर्य रूप से विराजमान रहा करती है।।२२॥

देवों की प्रतिमाग्नों में तथा मङ्गलार्थ संस्थापित घटों में मान्स्वयामुक्ता-माल्य-गस्मोन्द्र-हार-क्षीर चन्दन-रम्य वृक्षों की शाखायें तथा नवीन
मेघ ग्रादि सुन्दर वस्तुग्नों में वह देवी ही ग्रपनी परमाकर्षक छटाग्नों से
सर्वत्र विराजमान है ।।२३-२४॥ वह महालक्ष्मी देवी ग्रादि में वैकुण्ठ घाम में
नारायमा के द्वारा पूजित हुई थी। फिर दूसरे ब्रह्मा के द्वारा मिक्त से ग्रीर
तीसरे शङ्कर के द्वारा मर्मचित हुई थी। हे मुने ! क्षीर सागर में वह
भारत में वह विष्णु के द्वारा पूजी गई थी। इनके श्रतिरिक्त स्वाम्भुव
मनु-मब ग्रीर मानवेन्द्रों से-ऋषोन्द्र-सुनीन्द्र-सद्भी ग्रा-गन्धवीह नाग ग्रादि के
द्वारा पाताल में पूजित की गई थी।।२६॥ २६॥ ॥२७॥ भाद्रपद
मास की शुक्ल ग्रष्टमी में ब्रह्मा ने पूजा की थी। हे नारद ! एक
पक्ष पर्यन्त तीनों लोकों में भिक्त के साथ देवी की पूजा की गई थी।।२६॥

चत्र पौपे च भाद्रे च पुण्ये मङ्गलवासरै।
विष्णुनानिर्मिता पूजात्रिषुलोकेषुभविततः ॥२६॥
वर्षान्ते पौषसंकान्त्यां मेध्यामावाह्य प्राङ्गरो ।
मनुस्तां पूजयामास साभूता भुवनत्रये ॥३०॥
राजेन्द्रेरा प्जिता सा मंगलेनैव मंगला ।
केदारेणैव नीलेन नलेन सुबलेन च ॥३१॥
ध्रुवेगौत्तानपादेन शकरेग बिलना तथा ।
ध्रुवेगौत्तानपादेन शकरेग बिलना तथा ।
ध्रुवेगौत्तानपादेन शकरेग बिवस्वता ॥३२॥
प्रियव्रतेन चन्द्रेरा कुवेरेरांव वायुना ।
यमेन ब्रह्मना चैव वहरागेनेव पूजिता ॥३३॥
एवं सर्वत्र सर्वेश्च बन्दितापूजितासदा ।
सर्वेश्वर्याधिदेवी सा सर्वसम्परस्वक्षिरागि ॥३४॥

चैत्र-पौप-भाद्रपद मास में मङ्गल वार में विष्णु के द्वारा तीनों लोकों में भिवत भाव से इस देवी की पूजा को निर्मित किया गया है ।।२६।।वर्ष के अन्त में-पौप की संक्रांति में पवित्र देवी का प्राङ्गण में आवाहन करके मनु ने पूजा की थी, फिर वही तीनों भुवनों में पूजित हुई थी।।३०।। वह मंगला देवी मंगल राजेन्द्र के द्वारा पूजित हुई थी। केदार नील-नल और सुवल के द्वारा उसकों अचना की गई थी।।३१।। राजा उत्तान-पाद-ध्रुव-इन्द्र-बिल कश्यप -दक्ष-मनु-विवस्वान्-प्रिय व्रत-चन्द्र-कुवेर-वायु-यम-अग्नि देव और वरुण देव के द्वारा इस देवी की समर्चना की गई थी।।३२।।३३।। इस प्रकार से यह महालक्ष्मी देवी सर्वत्र सभी के द्वारा बन्दित और पूजित हुई है। यह देवी सब प्रकार के ऐश्वयों की अधिष्ठात्री देवी और सम्पूर्ण सम्पत्तियों के स्वरूप वाली है।।३४।।

## ३३--इन्द्रं प्रति दुर्वासस:शापः ।

नारायणित्रया सा च वरा वंकुण्ठवासिनी।
वंकुण्ठाधिष्ठात्रीदेवी महालक्ष्मीः समाननी ।१।।
क वं बसूवसादेवीपृथिव्यांसिन्धुकन्यका ।।
कितद्ध्यानचकवचं सर्वपूजाविधिक्रमम् ।।२।।
पुरा केन स्तुतादौ सा तन्मे व्याख्यानुमर्हसि ।।३।
पुरा दुर्वासः शापात् भ्रष्टश्रीकः पुरन्दरः।
बसूव देवसंघश्च मत्त्यंलोकञ्चनारद ॥४।
लक्ष्मीः स्वर्गादिकंत्यक्त्वाष्ट्यापरमदुःखिता।
गत्वालोनाचवंकुण्ठेमहालक्ष्म्याञ्चनारद ॥४।।
तदा शोकाद्ययुद्वा दुःखिता ब्रह्मणः सभाम्।
ब्रह्माण्च्च पुरस्कृत्य ययुर्वेकुण्ठमेव च ।,६।
वकुण्ठ शरणापन्ना देव। नारायणे परे।
अतीवदंन्ययुक्ताश्च शुष्ककण्ठौष्ठतालुकाः।।।।।।

इस ग्रध्याय में इन्द्र देव के प्रति दुर्वासा ऋषि के शाप का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा — वह देवी भगवान नारायण की प्रिया- श्रेंटर ग्रीर वैकुष्ठ लोक की निवास करने वाली है। यह देवी वैकुष्ठ लोक की ग्रध्या है। यह सनातनी महालक्ष्मी देवी है।।१।। पृथवी में वह देवी सिन्धु की कन्या कैसे हुई थी? उस देवी का ध्यान क्या है। कवच श्रीर पूजाचन का क्रम वया है? सब से प्रथम पहिले किस के द्वारा इसकी स्तुति की गई थी। ग्राप इस सबकी व्याख्या करने के योग्य होते हैं।।२।।३।। भगवान नारायण ने कहा—हे नारव! पहिले इन्द्र दुर्वासा ऋषि के शाप से ग्राट श्री हो गया था ग्रीर यह मत्यें लोक तथा देवों का समुदाय भी सब श्रो से ग्रब्ट हो गया था।।४।। हे नारव! यह लक्ष्मी परम रुष्ट एवं दुःखित होकर स्वर्ग ग्रादि का त्याग कर वैकुष्ठ में चली गई थी ग्रीर महा लक्ष्मी जाकर लीन हो गई थी।।४।। उस समय में शोंक से परम दुःखित

इन्द्रंप्रति दुर्वाससः शापः ]

होकर देवगाए ब्रह्मा की सभा में गये थे। फिर ब्रह्मा की ग्राग करके सब बैक्षण्ठ में गये थे।।६१। बैक्षण्ठ में जाकर समस्त देवता परम पुरुष नारायए की शरुण में प्राप्त हुए थे। सब ग्रत्यन दीनता से युक्त एवं सूखे हुए कण्ठ-तरण ग्रीर भोठों वाले हो रहे थे।।।।

तदा लक्ष्मीश्चकलयापुरानारायणाज्ञया ।

बभूवसिन्ध्कन्यासा शकसम्पत्स्वक्षिणी ।। = ।।

तदा मिथ्यत्वा क्षीरोदं देवा दैत्यगणैः सह ।

सप्रापुरुचवरंलक्ष्म्या दृहशुस्ताञ्चतत्र हि ।। ६॥

स्रापुरुचवरंलक्ष्म्या दृहशुस्ताञ्चतत्र हि ।। ६॥

स्रादिम्यो वरं दत्वा वरमालाञ्च विष्णवे ।

देवाञ्चाष्यसुरग्रस्त राज्यं प्रापुश्च तहरात् ।

तां मम्य्ज्यचसस्त्यसर्वत्रच निरापदः ॥११॥

कथं शञाप दुवसा मुनिश्चेष्ठः पुरन्दरम् ।

केन दोषेण् वात्रह्मन् ब्रह्मिष्ठत्रह्मवित् पुरा ॥१२॥

सष्टुपानप्रमत्तद्च त्रंलोक्याधिषतिः पुरा ।

कोडां चकार रहसि रम्भया सह कामुकः ॥१३॥

कृत्वा कोडां तया सार्ह्यकामुक्याहु चेतनः ।

तस्थौतत्रमहारण्ये कामोन्मिथतचेतनः ॥१४॥

उस समय पहिले भगवान नारायशा की आजा से वह लक्ष्मी कला के द्वारा इन्द्र की सम्पत् के स्वरूप वाली पिन्धु की कन्या हुई श्री ।। दा। उस समय देवगण ने दैंत्यगणों के साथ श्रीरो दिश्व का मन्यन किया था और लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त किया था और उन्होंने उसका दर्शन प्राप्त किया था। देवी ने सुर ग्रादि के लिये वरदान दिया था और क्षीर सागर के शयन करने वाले विष्णा के लिये प्रसन्न मुख वाली ने परम तुष्ट होकर वरमाला दी थीं । १०४। उस देवी के वरदान से देवगणा ने श्रमुरों के द्वारा प्रस्त किया हुमा राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था । उन देवों ने उसकी पूजा तथा स्तुर्ति की थी और फिर वे सब ग्रायित से रहित हो गये थे । १९१।

... Selection ...

नारद ने कहा—है ब्रह्मन ! पहिले ब्रह्म के वेत्ता मुनियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ने किस दोष से परम बलिष्ट इन्द्र को क्यों शाप दिया था।।१२।। नारायए ने कहा—पहिले समय में त्रैलोक्य का श्रीधपित इन्द्र मधुपान से प्रभत्त होकर कामुक ने एकान्त में रम्भा अप्सरा के साथ कीड़ा की थी।।१३।। उस अप्सरा रम्भा के साथ कीड़ा करके कामुकी के द्वारा चित्त हरए। किये जाने वाला काम से उन्धित चित्त वाला होकर उसी महारण्य में स्थित हो क्या था।।१४।।

कैलासशिखरं यान्तं वैकुण्ठाहिषपुङ्गवम्। दुर्वाससं ददर्शेन्द्रो ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ॥१५॥ ग्रीष्ममध्याह्ममार्च ण्डसहस्रप्रभमीश्वरम् । प्रतब्तकाञ्चनाकारं जटाभारं महोज्ज्वल प् ।।१६॥ शुक्रयज्ञोपवीतञ्च चीरंदन्डंकमण्डलुम् । महोज्ज्वलञ्च निलकं विभ्रतंचन्द्रसन्निभम ॥१७ । समन्वतं शिष्यवगैँवेँदवेदाङ्गपारगैः। हष्ट्रा ननाम शिरसा सम्भ्रमात् पुरन्दरः ॥१८। शिष्यवर्गञ्च भक्त्या च तुष्टावचमुदान्वितः। म्निनाचसिशप्येगा तम्मे दत्तं शुभाशिषम् ॥१६॥ विष्णुदत्तं पारिजातपुष्पञ्च सुमनोहरम्। जरामृत्यूरोगशोकहरं मोक्षकरं परम् ॥२०॥ शकः पुष्पं गृहीत्वा चप्रमत्तोराजसम्पदा । भ्रमेगा स्थापयामास तदेवहस्तिमस्तके ॥२१॥ तत्पुष्पं त्यक्तवन्तञ्ज दृष्ट्वा शक्रं मुनीव्वरः। तमुवाच महारुष्टः शशाप स रुषान्वितः ॥२२॥

एक बार इन्द्रदेव ने वैकुण्ठ लोक से कैलास के शिखर को जाते हुए ब्रह्म-तेज से देदीप्यमान ऋषियों में श्रेष्ठ दुर्वासा को देखा था ।।११।। उस समय दुर्वासा समर्थ ग्रीष्म काल के मध्याह्न समय में सहस्र सूर्य के समान प्रभा से गुक्त थे। उनकी कान्ति उस समय तथे हुए स्वर्ण के समान थी-जटाओं का मार उनके मस्तक पर था थ्रौर महान उज्जवल स्वरूप था ।।१६। शुक्ल यज्ञोपवीत-चीर-दण्ड-कमण्डल थ्रौर चन्द्र के रामान महान उज्जवल तिलक घारण किये हुए थे ।।१७। दुर्वासा मुनि चेरों थ्रौर वेदाङ्गों के पारगामी महापण्डित शिष्य वर्गों से समन्वित थे। जैसे ही इन्द्र ने मुनि का दर्शन किया था उसने शीध्रता से उनको शिर से ग्रर्थात चरणों में शिर रखकर प्रणाम किया था ।।१८।। बड़े ही भानन्द से युक्त होकर स्वित्तभाव से इन्द्र ने मुनि के शिष्य समुदाय का स्नवन किया था। इसके ग्रन्तर मुनि दुर्वासा ने ग्रीर शिष्य वर्ग ने उस इन्द्र को शुभ अशीर्वाद दिया था।।१९।। ग्रीर परम सुन्दर विष्णु के द्वारा दिया हुमा पारिज त कर पुष्प दिया था जो जरा, मृत्यु, रोग ग्रीर शोक का हरण करने वाला एवं मोक्ष देने वाला था।।२०।। इन्द्र ने उस पुष्प का श्रह्ण किया ग्रीर राज-सम्पित से प्रसन्न होकर भ्रम से उसी को हाथी के मस्तक पर स्थापित कर दिया था।।२१।। उस पुष्प का रुगा कर देने वाले इन्द्र को देखकर मुनीश्वर ने बहुत नाराज होकर उस से कहा ग्रीर को शाविष्ट होकर लाव दे दिया था।।२१

ग्ररे श्रिया प्रमत्तस्त्वं कथं मामवभन्यसे ।
महतपुष्पं दत्तञ्च गर्वेग् हस्तिमस्तके ॥२३॥
विष्णोनिवेदितं पुष्यं नैवेद्यं वाफलंजलम् ।
प्राप्तिमात्रेग् भोक्तव्यं त्यागेनब्रह्महाजनः ॥२४॥
घष्टश्रीश्रं प्रबुद्धिश्च श्रष्टजानो भवेन्नरः ।
यस्त्यजेद्विष्णुनवेद्यं भाग्येनोपस्थितं ग्रुभम् ॥२४॥
प्राप्तिमात्रेग्यामुङ्क्तं भक्त्याविष्णुनिवेदितम् ।
पुंसांग्रतंसमुद्धृत्यजीवनमुक्तःस्वयंभवेत् ॥२६॥
विष्णुनैवेद्यभोजीयोनित्यन्तुप्रग्मेद्धरिम् ।
पूजयेतस्तौतिवाभक्त्यासविष्ण् मदृशोभवेत् ॥२७॥
श्रज्ञानाद्यदिगृह्णातिविष्णोनिमीत्यमेवच ।
सण्तजनमाजितात्पापानमुक्यतेनात्रसंशयः ॥२८॥

ज्ञात्वाभवन्याचगृह्णातिविष्णोर्ने वेद्यमेवच । कोटिजन्मार्जितात्पापानमुच्यतेनात्रसंशयः ॥२६॥ यस्मात् संस्थापितं पुष्पं गर्वेण हस्तिमस्तके । तस्माद् युष्मान् परित्यज्य थातु लक्ष्मीहंरेः पदम् ॥३०॥

मृति ने कहा:--ग्ररे इन्द्र ! तू लक्ष्मी से इतना प्रसन्न हो गया है कि तूमेरा भ्रयमान कर रहा है। मेरा दिया हुन्ना पुष्प तूने हाथी के मस्तक पर रख दिया है ।।२३।। विष्णु का निवेदित पुष्प नैवेद्य या जल अथवा फन कुछ भी हो उसे प्राप्त होते ही मुक्त करना चाहिए। उसके त्याग कर देने से मनुष्य ब्रह्म हत्यारा जैसा महापातकी हो जाया करता है।।२४।। जो व्यक्ति भाग्य वश प्राप्त विष्णु के शुभ नैवेदा का त्याग कर देता है वह श्री-बृद्धि श्रीर ज्ञान इन तीनों से भ्रष्ट हो जाता है।।२५।। जो पुरुष विष्णा निवेदित पदार्थ के प्राप्त होने के साथ ही खा लेता है वह ग्रपनी सौ पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं जीवनमुक्त हो जाया करता है ।।२६।। जो विष्णु के नैवेद्य का उपभोग करने वाला हो ग्रौर नित्य ही हरि को प्रणाम करता है तथा जो विष्णु की पूजा श्रीर स्तवन भिक्तभाव से किया करता है वह विष्णु के ही समान हो जाता है ।।२७।। जो कोई ग्रज्ञान से भी विष्णु का निर्माल्य ग्रहण कर लेता है तो वह भी सात जन्मों में अजित किये हुए पाप से मुक्त होजाता है इसमें कुछ भी सशय नहीं है ।।२८।। जो ज्ञान पूर्वक भिनत सि विष्णु के प्रसादी त्रवेदा को ग्रहण करता है वह एक करोड़ जन्मों मैं किये हुए पाप-समृहों से छुटकारा पा जाता है-इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है।।२१।। जिसके गर्वसे हाथी के मस्तक पर पुष्प रख दिया है इसी कारगावह लक्ष्मी अब तुम्हारा त्याग करके हरि के स्थान को चली जावे ॥३०॥

> मुनिस्थानाद्गृहं गत्वासददशामरावतीम् । दैत्यै रसुरसङ्घेश्च समाकीर्णां भयाकुलाम् ॥३१॥

विषण्णबान्धवां कुत्र बन्धुहीनाञ्चकुत्रचित् । पितृमातृकलत्रादि विहीनामतिचञ्चलाम् ॥३२॥ शत्रुग्रस्ताञ्च तां हृष्ट्वा जगामवाक्पति प्रति । शको मन्दाकिनी तीरे ददर्शगृष्मीश्वरम् ॥३३॥ ध्यायमानं परंब्रह्म गङ्गातोये स्थितं परम् । स्याभिसंमुखं पूर्वमुखञ्चविश्वतोमुखम् ॥३४॥ साश्चनेत्र पुलिकतं परमानन्दसंयुतम् । वरिष्टञ्च गरिष्ठञ्च धर्मिष्ठमिष्टसेविनम् ॥३४॥

श्री नारायण ने कहा-इन्द्र श्रीकृष्ण के गुणों का श्रवण कर (बीतराग विरक्त) हो गया था। हे ब्रह्मन! तब से वह दिनों दिन वैराग्य को बढ़ा रहा था ।।३१।। इधर मुनि के स्थान से भ्रपने घर जाकर उसके भ्रमरावती पुरी को दैत्यों के समूह भ्रौर श्रमुरों के द्वारा भय से विकल त्तया घिरी हुई देखा था। उस समय वह ग्रमरावती पुरी ऐसी हो रही थी कि नहीं तो बान्धव लोग बड़े ही विषाद से युक्त थे और कहीं पर सभी बन्धुकों से हीन होस्ये थे। कुछ पिता-माता कौर कनत्र स्नादि से रहित थे ऐसे बह पुरी ग्रत्यन्त चञ्चल थी ॥३१॥ महेन्द्र ने शत्रुग्नों से ग्रसित उस पुरी को देखकर वह वाण्गी के पति के पास गया था। इन्द्र ने मन्दिकिनी के तट पर ईश्वर गुरु वृहस्पति को देखा था।।३३।। जो वहाँ पर गङ्गा के जलमें स्थित परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। ब्रुहस्यति श्री सूर्य की म्रोर मुख किये हुए थे-पूर्वाभिमुख तथा विश्वाभि-मुख वाले थे ।।३४।। उनके नेत्रों से प्रविरल प्रश्रुधार। बह रही थी-शरीर उनका पुलकायमान था। वे उस समय परमानःद मे सग्न थे। गुरुदेव सबमें परिष्ठ (उत्तम) गरिष्ठ (गुरुता पूर्ण) धर्मिष्ठ ग्रीर प्रपन्ने इप्टदेव की सेवा करने वाले थे ॥३५॥

> श्रेष्ठञ्च बन्धुवर्गागामतिश्रेष्ठञ्च ज्ञानिनाम् । ज्येष्ठञ्चबन्धुवर्गागां नेष्टञ्च सुरवैरिगाम् ॥३६॥

हष्ट्वा गुरुं जगन्तक्ष्य सत्र तस्थीं सुरेश्वरः।
प्रहरान्ते गुरुं दृष्ट्वा चोत्थितं प्रग्नाम तः।।३७।।
प्रग्नम्य चरणाम्भोजे ररोदोच्चर्मुं हुर्मुं हुः।
वृत्तान्त कथयामानः ब्रह्म गणादिकं तथा।।३०।।
पुनर्वरो स्या लब्धा जानधाप्ति सुदुर्लभास्।
वरस्य वचनं श्रुत्वा सतां बुद्धिमतां वरः।
पृहस्पतिरुवाचेदं कोपरक्ताक्तलीचनः ॥४०।।
श्रुत्तं सर्वं सुरश्रुष्ट भारोदीर्वचनं श्रुणु ।
न कातरो हि नीतिज्ञो विषतो च कदाचन ॥४१।।
पूर्वस्वकर्मायता च स्वयंकत्तियोरिष ॥४२॥

समस्त बन्धुवर्गों में बृहस्पित श्रेप्ठ ये तथा ज्ञानियों में प्रत्यन्त श्रेप्ठ-तम थे। वे प्रपने बन्धुवर्गों में सबसे बड़े थे ग्रीर सुरों शत्रुग्नों के लिये ग्रीर वह वहीं स्थित होगया था। एक पहर के ग्रन्त में उठे हुए गुरू की देखकर उसने उनकी प्रसाम किया था। एक पहर के ग्रन्त में उठे हुए गुरू की देखकर उसने उनकी प्रसाम किया था। १३७।। इन्द्र ने गुरु के चरणों में प्रसाम करके वह बार-बार स्टन करने लगा था तथा ब्राह्मसा के शाप व्यादि का समस्त बृतान्त उनसे कह दिया था। १३०।। इन्द्र ने कहा कि फिर मैंने भी कर प्राथ्त किया था कि सुदुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति ग्रीर वैर श्रस्त ग्रयनी पुरी को कम से प्राप्त करेगा। ३६। बुद्धिमान ग्रीर सत्पुरुषों में श्रेष्ट बृहस्पित ने शिष्य के बचन का अत्रसा किया ग्रीर कोपसे रकत नेत्रों वाले होकर यह बोले-१४०।। बृहस्पित ने कहा— हे सुर श्रेष्ट भेंने सब सुन लिया है-रुदन मत करो ग्रीर मेरा बचन सुनो। नीति का ज्ञाता पुरुष विपत्ति के समस में कभी भी कातर नहीं होता है। १४१।। क्रिंगित हो ग्रयवा विपत्ति ये दोनों ही स्वयन के स्प बाली हैं श्रीर न शवान हैं ।।४१। ने पहिले अपने कर्मों के आधीन होती हैं। प्रतएक इन दोनों का कत्ता भी स्वयं ही होता है ।।४२।।

सर्वेषाञ्च भ्रमत्येव शक्वजन्मिन जन्मिन ।
चक्रनेमिक्रमेणैव तत्र का परिदेवना ।।४२॥
भुड्नते हि स्वकृतंकर्मसर्वत्रचापिभारते ।
जुभागुभञ्च यत्किञ्चत् स्वकर्मफलभुक्पुमान् ॥४४॥
ज्ञाभागुभञ्च यत्किञ्चत् स्वकर्मफलभुक्पुमान् ॥४४॥
ग्राभुनतं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशलैरिष ।
ग्रावश्यमेव भोवतव्य कृत कर्म गुभागुभम् ॥४४॥
इत्येवमुक्तं वेदे च कृष्णेन परमात्मना ।
साम्नि कौश्रमशाखायां संबोध्य स्चकुलोद्भवम् ॥४६॥
जन्मभोगावशेषे च सर्वेषां कृतकर्मणाम् ।
ग्रानुहषञ्च तेषाञ्च भारतेऽन्यत्र चैव हि ॥४७॥
कर्मणा च महालक्ष्मीं लभेद्दैन्यञ्च कर्मणा ॥४६॥
कर्मणा च महालक्ष्मीं लभेद्दैन्यञ्च कर्मणा ॥४६॥
कोटिजन्माजितं वर्म जीविनामनुगच्छति ।
न हि त्यजेद्विना भोगान् तद्यायेव पुरन्दर ॥४६॥

यह दोनों ही सबके यहाँ निरन्तर जन्म - जन्म में श्रमण किया करती हैं जैसे कि एय के पहिए की नेमिका क्रम है कि जो उत्तर है वह खक के चलने के समय में नीचे और फिर नीचे से उत्तर इसी रीलि श्रमण किया करती है । इसमें इत्ना परिवेधन नहीं करना चित्रा करती है । इसमें इत्ना परिवेधन नहीं करना चाहिए। १५२१ मारत में सब तर ही श्रपन ही किये हुए कमं को भोगता है। जुभ या अग्रभ जा कृछ भी हो उसकर्म का जो अपने ही द्वारा किया गया है पुरुष कल-भोगा करता है। ४५१ । जिस कर्म के फल नहीं भागा गया है पह करोड़ों शत कर्नों में भी कीण नहीं होता है, जो भी शुभ अग्रुख कर्म किया है उसका फल अधस्य भोगना ही पड़ता है। ४५१। सामवेद की को युम शाखा में अपने कुल में उत्पन्न होने वाले को सम्बोधित करके चेद में परमात्मा श्रीकृष्ण ने यह ही इस प्रकार कहा है सा४६।। कुछ

किम्मियों के जन्म के भोग श्रवशेष रह जाने पर उन सबकां भारत में तथा मन्यत्र श्रनुरूप ही फल का लाभ होता है। ४७।१कर्म से ही ब्रह्म शाप होता है श्रीर कर्म से ही शुभ प्राशींबांद प्राप्त होता है। कर्म के धनुपार ही महालक्ष्मी श्रीर श्रन्य सभी कुछ कर्म के द्वारा ही मिला करता है। है पुरन्दर ! एक करोड़ जन्म में श्रांजित किया हुआ कर्म जीवियों के साथ साथ पीछे चला करता है। वह छाया की ही तरह रहता है कि जब तक उसका भोग नहीं होता है, वह कभी पीछा नहीं छोड़ता है।।४८।।४६।।

कालभेदे देशभेदे पात्रभेदे च कर्मणाम् ।

ग्यूनताधिकता वापि भवेदेव हि कर्मणाम् ॥५० ॥

वस्तुदाने च वस्तूनां समं पुण्यं समे दिने ।

दिनभेदे कोटिगुण्मसंख्यं वाधिकं ततः ॥५१।

समे देशे च वस्तूनां दाने पुण्यं समं सूर ।

देशभेदे कोटिगुण्मसंख्यंवाधिकं ततः ॥५२॥

समे पात्रे समं पुण्यं वस्तूनां कर्तुरेव च ।

पात्रभेदे शतगुण्मसंख्यं वा ततोऽधिकम् ॥५३॥

यथा फलन्ति शस्यामि न्यूनानि वाधिकानि च ।

कृषकाणां क्षेत्रभेदे पात्रभेदेफलं तथा ॥५४॥

सामान्यदिवसे विप्रे दानं समफलं भवेत् ।

ग्रमायां रिवसंक्रान्यां फलं शतगुण्भवेत् ॥

चातुर्मास्यां पौर्णमास्यामनन्तफलमेव च ॥५४॥

वातुर्मास्यां पौर्णमास्यामनन्तफलमेव च ॥५४॥

काल-देश और पात्र के भेद से कर्मों में कमी और श्रधिकता भी हुआ करती है ।।५०।।वस्तुओं के दान में सामान्य दिनों में समान ही पुण्य होता हैं और उन्हीं वस्तुओं के दान में दिनों के भेद होने से करोड़गुना और इससे भी श्रधिक तथा धसंख्य पुण्य हुमा करता है।।५१।। हे सुरेन्द्र । सामान्य देश में वस्तुओं के दान में साधारण एक समान ही पुण्य होता है किन्तु देश का भेद हो जाने पर उन्हीं वस्तुओं के दान में कोटि गुणा

इससे भी अधिक और अनन्त पुण्य भी होता है ॥५२॥ इसी प्रकार से समान पात्र में वस्तुओं के दान का पुण्य सम ही करने वाले को होता है और पात्र का भेद हो जाने पर उसी वस्तु के दान का पुण्य सौगुना और भी ज्यादा तथा अगरिभित भी होता है ॥५३॥ जिस तरह शस्य न्यून और अधिक फला करते हैं जोकि विसानों के क्षेत्रों के भेद से सामान्यतया होता ही रहता है । उसा प्रकार से पात्र के भेद से पुण्य भी होता है ॥५४॥ माधारण दिन में विप्र को दिये गये दान का फल सामान्य ही होता है किन्तु वही दान अम वस्या और सूर्य संक्रान्ति के दिन में दिया जाता है तो उसका सौगुना फल हुआ करता है ॥५४॥ चातुर्मासी पूर्णिमा में तो उसी दान का अनन्त फल होता है ॥५४॥

यथा दण्डेन स्त्रण शरावेस जलेन च।
कुम्मं निर्मात चक्रेस कुम्मकारो मृदामृवि ॥१६॥
तथैव कर्मसूत्रेस फलं धाता ददाति च।
यस्याज्ञया सृष्टिविधौ पञ्च नारायसं भज ॥१७॥
स विधाता विधातुश्चपातुः पाताजगत्त्रये।
स्रष्टुः स्रष्टा च संहर्त्तुः संहर्ताकालकालकः ॥१८॥
महाविपत्तौ संसारे यः स्मरेन्मधुसूदनम्।
विपत्तौ तस्य सम्पत्तिभवेदित्याह शङ्करः ॥१६॥
इत्येवमुक्त्वा जीवश्च समालिङ्गय सुरेश्वरम्।
दत्वा शुभाशिषं चेष्टं बोधयामास नारद ॥६०॥

जिस प्रकार से कुम्हार भूमितल में मिट्टी-दण्ड-सूत्र शराब श्रौर जल के द्वारा घट का निर्माण चाक से किया करता है, उसी तरह से कर्मों के सूत्र से विधाता फल को दिया करता है। जिसकी ग्राज्ञा से सृष्टि की विधा में पञ्च नारायण का भजन कर। वह विधाता का विधाता श्रीर तीनों लोकों में प्रतिपालन करने वाले का भी रक्षक है-सृजन करने वाले का सृष्टा है श्रौर संहारक का संहरता एवं वाल का भी काल है।।५६।।५७। ५६।। महान विपत्ति के समय में भी जो संसार में

मधु सूदन का स्मरण करता है। शङ्कर ने कहा विपत्ति में भी उसकी सम्पति रहेगी ।।४६॥ इस प्रकार से यह सब कुछ कह करके वृहस्पति ने इन्द्र का भित माँति माँति माँति किया था और हे नारद ! उसे घुभ मार्शीवाद देकर मभिष्ट का ज्ञान करा दिया था ।।६०॥

# ३४-महालद्म्युपाख्याने विष्णुभक्तस्य शुभकथनम्

हरि ध्यात्वा हरिर्ब ह्मन् जगाम ब्रह्मणः सभाम् ! वृहस्पति पुरस्कृत्य सर्वे सुरगरौ:सह ॥१॥ शीघ्र गत्या ब्रह्मलोकं दृष्ट्वाच कमलोद्भवम्। प्रसोमुर्देवताः सर्वाः गुरुसा सह नारद ॥२॥ वृत्तान्तंकथयामास सुराचार्य्योविधिविभुम् । प्रहस्योबाचतत् श्रःवामहेन्द्रकमलोद्भवः ॥३॥ वत्समद्वंशजातोऽसिप्रपौत्रोमेविचक्षराः। वृहस्पतेश्चशिष्यस्त्वसुरागामिधपःस्वयम् ॥४।। मातामहस्ते दक्षक्च विष्णाभक्तः प्रतापवान् । कुलत्रयं यच्छुद्धञ्चकथं सोऽहङ्कृतोभवेत् ॥५॥ मालापतित्रता यस्य पिताशुद्धोजितेन्द्रियः। पातामहोमानुलश्च कथंसोऽहङ्कृतोभवेत् ॥६॥ गतं निवश्चशेपश्चविष्सार्धर्मो महान् विराट्। व्यवस्था भननात्म तत् पापं न्यक्कृतंत्वया ॥७॥ किवेस प्रवित्वं पार्**पश्च**ं पुष्येमा वेस ला। त्रच दुर्वाससा दत्तं दैवेन स्यक्टुलं सुर १.५.।

इस प्रव्याय में महालक्ष्मी के उपाख्यान में विष्णु के भक्त का शुभवधन को निरूपित किया जाता है। नारायण ने कहा, हे ब्रह्मन! इन्द्र फिर हिर का स्मरण करके वृहस्पति को अपने आगे करने समस्त सुरगरणों के साथ

ब्रह्माकी सभा में गया था ।। १।। हे नारद ! ब्रह्म लोक में बहुत शीघ्र जाकर वहाँ कमल से उद्भव होने वाले ब्रह्मा जी का दर्शन करके गुरु के साथ समस्त देवों ने उनको प्रगाम किया था ॥२॥ इसके उपरान्त देव गुरु ने विभु विघाता से सुराचार्य ने समस्त वृतान्त कह दिया था। ब्रह्मा जी ने हँस कर सब वृतान्त श्रवएा करने के पश्चात महेन्द्र से यह कहा था ।।३।। ब्रह्मा बोल - हे बत्स ! तुम तो मेरे ही वंश में समुत्पन्न हुए हो स्रोर मेरे बहुत ही विचक्षरा प्रपीत हो ग्रौर वृहस्पति के शिष्य हो जोकि समस्त देवों का स्वय अधिपति है ॥४॥ तेरा माना मत दक्ष है लोकि विष्णा का भक्त भ्रौर प्रताप वाला है। जिसके तीनों कुल बाद्ध हैं। वह कैसे श्रहंकृत(श्रहंकार वाला) हो गया है ॥४॥ जिसकी माता परस पतिव्रता है ग्रीर जिसके पिटा ग्रति शुद्ध ग्रीर इन्द्रियों को जीतने वाले हैं। इसी प्रकार के माता मह ग्रीर मानुस (सामा) भी है, वह किस तरह श्रहंकारी हो गया है ।।६।। मैं-शिव-शेष-विष्णा-धर्म श्रीर महान विराट हम सब जिसके अंश स्वरूप हैं तथा अनय हैं उनका पूष्प तूने कैसे अप्रमानित कर दिया था ? ।। ३।। हे सुर ! शिव ने जिस पुष्प के द्वारा चररा कमल का पूजन किया था और वह पुष्प दुर्वासा मुनि ने दैवात् तुफे दिया था, उसका तूने तिरस्कार कर दिया था ।। ८।।

तत् पुष्पंमस्तके कृष्ण्पादावजप्रच्युतम् ।
सर्वेषाञ्च स्राणाञ्च तत्पूजा पुरतोभवेत् ॥६॥
देवेन वञ्चितस्त्वञ्च देवञ्च बलवत्तरम् ।
भाग्यहीनं जनं मूढं कोचा रक्षितुमीक्ष्वरः ॥१०॥
कृष्णंन मन्यतेयो हि श्रीनाथं सर्ववन्दितम् ।
प्रयातिक्ष्टा तद्दामी महालक्ष्मीविहायताम् ॥११॥
शत्यज्ञेनयालव्धा वीक्षितेन त्वयापुरा ।
साश्रीगंताधुना कोपात् कृष्ण्निर्माल्यवर्जनात् ॥१२॥
श्रधुनागच्छ वैकुष्ठं मयाच गुरुणा सह ।
निषेव्यतत्रश्रीनाथं श्रियं प्राप्स्यस्तितद्वरात् ॥१३॥

इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा सर्वें सुरगणैःसह ।
शीघ्रं जगाम वैकुण्ठंयत्र श्रीशस्तया सह ।।१४।
श्रीकृष्ण के चरण कमल से च्युत वह पुष्प जिसके मस्तक में
रहता है, समस्त सुरों के द्वागे उसकी पूजा होती है ।।१।। देव ने तुभे
विक्वित कर दिया है क्यांकि दैव तो सबसे श्रधिक बलवान होता है।
जो मनुष्य भाग्य से हीन ग्रीर मूढ़ हो उसकी रक्षा करने में कौन समर्थ
हो सकता है।।१०।। जो सबके द्वारा बन्दित श्री के स्वामी कृष्ण को
मानता है। उनकी दासी महालक्ष्मी रुट होकर उसका त्याग कर चली
जातो है।।११।। तुम ने दीक्षित होकर सौ यज्ञ के द्वारा जिसको प्राप्त
किया था वही लक्ष्मी श्रीकृष्ण के निर्माल्य के तिरस्कार्यंक त्याग कर
देने के कारण कोप से चली गई है।।१२।। ग्रज्ज तुम मेरे ग्रीर गुरु के साथ
वैकुण्ठ में जाग्रो वहाँ श्री के स्वामी की सेवा करके उनके वरदान से श्री
की प्राप्त करोगे।।१३।। इस तरह से यह कह कर वह ब्रह्मा जी समस्त
देवगणों के साथ शीध्र ही वैकुण्ठ लोंक को चले गये थे जहाँ पर श्री के
स्वामी उस श्री के हाथ विराजमान थे।।१४।।

तत्र गत्वा परं ब्रह्म भगवन्तं सनातनम् ।

हष्टवा तेजस्वरूपञ्च प्रज्वलन्तं स्वतेजसा ॥१५॥

ग्रीष्ममध्य ह्मात्तंण्डशतकोटिसमप्रभम् ।
श न्तञ्चानादिमध्यान्तं लक्ष्मीकान्तमनन्तकम् ॥१६॥

चतुभूं जैः पाषंदंश्च सरस्वत्या स्तुतं नतम् ।
भक्तया चतुभिवेदेश्च गङ्गया परिसेवितम् ॥१७॥
त प्रणमुः सुगः सर्वेमूध्नां ब्रह्मपुरोगमाः ।
भक्तिनम्ना साश्चनेत्रास्तुष्ट्वुः पुरुषोतमम् ॥१६॥
वृत्तान्तं कथयामास स्वयं ब्रह्मा कृताञ्जलिः ।

करुदुर्वेवताः सर्वाः स्वाधिकारच्युताश्चताः ॥१६॥
स ददर्शं सुरगणं विषद्ग्रस्तं भयाकुलम् ।
वस्त्रभूषग्शून्यञ्च वाहनादिविवर्जितम् ॥२०॥

शोभाश्चन्यं हतश्रीकमितिनिष्प्रतिभं परम्। उवाच कातरं दृष्ट्रा विपन्नभयभञ्जनः ॥२१॥

वहां पर जाकर पर ब्रह्म सनातन भगवान का दर्शन किया था जो तेज के स्वरूप वाले ग्रपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे।।१४।। भगवान ग्रीष्म काल के मध्याह्न के सौ सूर्य के समान प्रभा से युक्त थे--उनका परम शान्त स्वरूप था ग्रीर ग्रादि मध्य, एवं ग्रन्त से रहित थे। ग्रनन्त स्वरूप वाले भ्रौर लक्ष्मी के कान्त-चार भुजाश्रों वाले पार्षदों से युक्त-सरस्वती के द्वारा स्तुत-भिक्तभाव से चारों वेदों के द्वारा प्रिणाम किये गये एवं गङ्गा से परिसेवित थे ।।१६।।१७।। ब्रह्मा को ग्रागे करके सम-मत देवों ने शिर से उन भगवान को प्रशाम किया था। भक्ति से नम होते हुए ग्रांखों में ग्रश्नु भरकर सब देवों ने पुरुषोत्तम की प्रणाम किया था । १८। ब्रह्मा ने स्वयं हाथ जोड़कर समस्त वृत्तान्त कह दिया था। सब देवगरा अपने अधिकार से च्युत होकर दु: खित होकर लगे ।।१६।। उन भगवान ने विपत्ति से ग्रस्त-भय से म्राकुल-वस्त्र ग्रीर भूषणों से शुन्य-वाहन आदि से-रहित शोभा से शुन्य-श्रीहत-अत्यन्त प्रतिभा से वर्जित ग्रीर कातर सुरगएा की देखकर उनसे वह कहने लगे क्योंकि वे विपत्ति के भञ्जन करने वाले थे ॥२०॥२१॥

> माभैर्क ह्मन् हे सुराइचभयं किवो मयिस्थिते। दास्यामि लक्ष्मीमचलां परमंश्वर्य्यविद्धिनीम् ॥२२॥ किञ्च मद्रचनं किञ्चित् श्रयतां समयोचितम्। हितं सत्यं सार**भू**तं परिगामस्खावहम ॥२३॥ जनारचासंस्यविश्वस्था मदधीनारचसन्ततम । यथातंथीहं मद्भक्तैः पराधीन स्वतन्त्रकः ॥२४॥ ये यी रुष्टो मद्भक्ते मत्परे हि निरङ्कृशः। तंदु गृहेऽहं न तिष्ठामि पद्माया सह निश्चितम् ॥२४॥ दुर्वासा शंङ्करांशश्च वैष्णावोमत्परायगाः । तत् शापादागतोऽहञ्च सश्री**कोवोगृहा**दपि ॥२६॥

यत्र शङ्खाञ्चितिनांस्ति तुलसीच शिलार्चनम् । न भोजनञ्च विप्राणां न पद्माा तत्र तिष्ठति ॥२७॥ मद्भक्तानाञ्च मिलन्दा यत्र यत्र भवेत् सुराः । महारुष्टा महालक्ष्मो स्ततोयाति पराभवात् ॥२८॥

नार।यस ने कहा-हे बहान ! उरोमत, ह देवगस मेरे थित हं ने पर ग्राप सव को क्या भय है ? मैं ग्राप सबको परम ऐश्वय के बढ़ाने बाली अचल लक्ष्मी दे दूँगा ॥२२॥ किन्तु कुछ समय तक उवित मेरा बचन ग्राप लोग श्रवरा करो जोकि हितकर-गत्य सारभ्त श्रोर परिसाम में नुख देने वाला है ।।२३।। इस विद्य में रहने वाले ग्रसंख्य जना हैं जो सर्वदा मेरे ही अधीन रहा करते हैं। जैसा में स्वतन्त्र हूं वैसाही मैं भक्तों के द्वारा पराधीन रहता हूँ ॥ १४॥ जो-जो मुक्त में परायए। रहने वाले भक्त पर रुष्ट रहता है और निरंकुश हो जाता है उसके घर में मैं श्री के सहित कभी नहीं स्थित रहता हूं।।२५। दुर्वासा ऋांप शङ्कर का अंग हैं-परम वैष्णाव है और सर्वदा मुक्त मे ही परायस रहने वाले हैं। उसी के शाप से श्री के सहित ग्रापके घर से ग्रागया हूँ।।२६। जहाँ पर शंव की ध्वति नहीं है तुलसी का वृक्ष नहीं हैं ग्रौर शालग्राम शिला का ग्रचंन नहीं होता है तथा जहां विश्रों का भोजन नहीं होना है वहाँ पद्मा कभी भी स्थित नहीं रहा करती है। २७॥ हे देव गएों ! जहाँ-जहाँ पर मेरे भक्तों की निन्दा होती है वहाँ ग्रत्यन्त रुष्टा होकर मह लक्ष्मी पराभव के कारण वहाँ से चली जाया करती है। २८.।

> इत्युक्तवाः च सुरान सर्वान् रमामाह रमापितः । क्षीरोदसागरेजन्मकत्रयाचनभतिच ॥२६॥ इत्युक्तवा तान् जगन्नाथो ब्रह्माणं पुनराहच । मथित्वासागरेलक्ष्मीदेवेभ्योदेहि पद्मज ॥३०॥ इत्युक्तवा कमलाकान्तो जगामाभ्यन्तरं मुने । देवाक्ष्चिरेण-कालेनययुः क्षीरोदसागरम् ॥३१॥

मन्थानं मन्दर कृत्वा क्रमं कृत्वा चभाजनम् । कृत्वाशेषंमन्थपाशंसुराश्चकृश्च घर्षस्मम् ॥३२॥ धन्वन्तरिञ्च पीयूषमुच्चैश्रवसमीष्मितम । नानारत्नं हस्तिरत्नं प्रापुर्लक्ष्म्याश्चदर्शनम् । ३३॥ वनमालां ददौ सा च क्षीरोदशायिने मुने । सर्वेश्वराय रम्याय विष्णवे वैष्स्पावीसती ॥३४॥ देवैःस्तुता पूजिता च ब्रह्मस्या शङ्करेस्य च । ददौ दृष्टि सुरगृहे ब्रह्मशापविमोचने ॥३४॥ प्रापुर्देवाः स्वविषयं देत्यैग्रंस्तं भयङ्करैः । महालक्ष्मीप्रसादेन वरदानेन नारद ॥३६॥

रमा के स्वामी ने इस प्रकार से समस्त देवगए। से कहकर फिर रमा सै कहा था कि तुम अपनी कला से क्षीरोद सागर में जन्म घारए। करो ॥२६॥ यह उन लोगों से कहकर जगत के नाय फिर ब्रह्मा जी से बोले-हे पद्मज ! समुद्र का मन्थन करके इस लक्ष्मी को देवों के लिये दे देना ।।३०।। हे मुने ! कमला के कान्त ने यह कहकर फिर वे श्रन्दर चले गये थे। देवगगा चिर काल मे क्षीरोह सागर को चले गरे थे।।३१।। वहाँ मन्दर पर्वत को मन्यान बना कर तथा कूर्म को भाजन श्रीर शेष की मन्थन का पाश बना कर उस सागर के मन्थन की क्रिया से उन्होंने खूव धर्पण किया था ।।३२।। उस समय में उन्होंने धन्वन्तरि भ्रमृत-प्रभीष्ट उच्चीः श्रवा श्रव-ग्रनेक प्रकार के रत्न-हस्तिरत्न भीर लक्ष्मी के दर्शन प्राप्त किये थे ॥३३॥ हे मुने ! उस लक्ष्मी ने क्षीर सागर में शयन करने वाले-सबके ईश्वर-परमरम्य विष्णु के लिये वनमाला दे दी थी जो लक्ष्मी स्वयं परम वैष्णावी भीर सती थी ।।३४।। वह देवों के द्वारा स्तुत-ब्रह्मा श्रीर शङ्कर के द्वारा पूजित हुई थी ग्रीर फिर ब्रह्म शाप के विमोचन सुरों के गृह में उसने इब्टि डाली थी। । ३४।। हे नारद ! देवताओं ने उस समय महालक्ष्मी के प्रसाद तथा वरदान से भयङ्कर दैत्यों के द्वारा ग्रस्त अपना विषय पुनः प्राप्त कर लिया था ॥३६॥

#### ३५-स्वाहोपाख्यानम् ।

स्वाहादेवहिविदिन प्रशस्ता सर्वकमसु।

पितृदाने स्वधा शस्ता दक्षिणा सवतो वरा ।१॥

एनामां चिरतं जन्म फल प्राधान्यमेव च।

श्रोतृमिच्छामि त्वद्वक्त्रात्-वदवेदिवदांवर ॥२॥

नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः।

कथां कथितुमारेभे पुराणोक्तां पुरातनीम् ॥३॥

सृष्टेः प्रथमतो देवाश्चाहारार्थं ययुः पुरा।

बह्मलोके बह्मसभामगम्यां सुमनोहराम् ॥४॥

गत्वा निवेदनञ्च-क्रराहारहेतुकं मुने ।

श्रह्मा श्रुत्वा प्रतिज्ञाय सिषेवे श्रीहरेः पदम् ॥४।

यज्ञस्पो हि भगवान् कलया च बभूव सः।

यज्ञस्पो हि भगवान् कलया च बभूव सः।

यज्ञे यद्यद्वविद्निं दत्तं तेभ्यश्च ब्रह्मणा।६॥

हविदंदित विप्राश्च भक्तया च क्षत्रियादयः।

सुरा नैव प्रानुवन्ति तद्दानं मुनिपुङ्गव ॥७॥

इस ग्रन्थाय में स्वाहा के उपाख्यान का वर्णन किया गया है।
नारद जी ने कहा—स्वाहा ही इसके द्वारा हिव का दान किया जाने में
प्रशस्त समस्त कर्मों में मानी गई है। पितृदान में स्वाधा प्रशस्त कही
गई है श्रीर दक्षिणा तो सभी जगह श्रेष्ठ होती है।।१।। हे वेदों के
वेत्ताश्रों में श्रेष्ठ ! ती गें का चिरन-जन्म-फन श्रीर प्रधानना के विषय
में श्रापके मुख से मैं श्रवणा करना चाहता हूँ।२। सौति ने कहा—
नारद देविष के इस वचन को सुनकर मुनि श्रेष्ठ हस गये श्रीर हँसकर
पुराणों में कही हुई पुरानी कथा का कहना श्राप्म कर दिया था।
नारायणा वोल-सृष्टि के श्राप्म में श्रादि में देवगण श्राहार के लिये
पहिले ब्रह्म लोक में परम श्रगम्य श्रीर श्रित मनोहर ब्रह्म सभा में गये
थे।।।४।। हे मुने ! वहाँ पहुँच कर श्राहार के हेत् वाना निवेदन

किया था। ब्रह्मा ने उसे मुनकर प्रतिज्ञा को और श्री हिर के पद का सेवन किया था।। इस अगवान कला से यज्ञ रूप वाले हुए थे। यज्ञ में ब्रह्मा ने जो २ हिवका दान उनके लिये दिया था। विष्र और श्रितिय श्रादि सब भिक्त से हिव देते थे। हे मुनि श्रोण्ड ! देवग्र ख उस हिव के दान को प्राप्त नहीं करते थे।। दा।।।।।

देवाः विषष्णास्ते सर्वे तत्सभाञ्च पुनर्ययुः।
गत्वा निवेदनञ्चकुराहाराभाव हेतुकम् ॥=॥
ब्रह्माश्र्वा तु ध्यानेन श्रीकृष्णं शरणं ययौ ।
पूजयामास प्रकृति ध्यानेनंव तदाज्ञया ॥६॥
प्रकृतिः कलया चैव सर्व शक्तिस्वकपिणी ॥
वसूव दाहिकाशक्तिरग्नेः स्वाहास्वकपिणी ॥१०॥
ग्रीव्समध्याह्नमालेण्डप्रभाच्छादनकारिणी ।
ग्रतीव सुन्दरी रामा रमणीया मनोहराः ॥११॥
ईपद्धास्यप्रसन्नास्या भक्तानुगृहकातरा ।
उवाचेति बिधेरग्रे पश्योने वरव्ण ॥१२॥
विधिस्तद्वननं श्रुत्वा सम्भ्रमात् समुवाच ताम् ॥१॥।

वे समस्त देवगणा बहुत विषाद युक्त हुए श्रीर वे फिर सभा में गये थे श्रीर उस सभा में पहुँच कर उन्होंने श्राहार के हेतु वाला फिर निवेदन किया था कि श्राहार का सर्वथा श्रभाव है ।। ।। बहुमा जी ने बड़े ध्यान से उनके निवेदन का श्रवणा किया था श्रीन फिर वे श्रीकृत्वा की अरण में गये थे। उसकी श्राज्ञा से ध्यान से ही प्रकृति की पूजा की थी।।।। समस्त शक्तियों के स्वरूप चाली प्रकृति ही कला से श्रीन की स्वाहा स्वरूप वाली दाहिका शक्ति हुई थीं।।१०।। यह ग्रीडम काल के दोपहर में रहने वाले सूर्य की प्रभा को पराजित करने वाली थी—श्रदन्त सौन्दर्य से श्रुक्त रमसीय एवं मन को हरणा करने वाली रामा थी।।११।। थोड़े से हात्य से प्रसन्न मुख वाली- श्रपने भक्तों पर अनुग्रह करने में कातर भी। वह विश्वाता के श्राणे बोली—हे पद्मयोन !

वर का श्रवण करो ।।१२।। विधाता ने उसका वचन श्रवण कर सम्भ्रम से उससे बोले ।।१२-१३।।

> त्वमग्नेदांहिका शक्तिभंवपत्नी च सुन्दरी। दग्धुं न शक्तस्त्वकृती हुताशक्च त्वयाचिना ॥१४॥ त्वन्नामोच्चार्यं मन्त्रान्ते यद्वास्यति हविर्नरः । सुरेभ्यस्तत् प्राप्नुवन्ति सुराः सातन्दपूर्वकम् ॥१४॥ ग्रग्नेः सम्पत् स्वरूपा च श्रीरूपा च गृहेश्वर । देवानां पुजिता शश्वन्तरादीनां भवाम्बिके ॥१६॥ ब्रह्मग्राइचः वचः श्रुत्वासाविषण्गा बभूवह । तम्वाच स्वयं देवी स्वाभिप्रायं स्वयम्भुवम् ॥१७॥ ग्रहंकृष्णंभजिष्यामि तपसासुचिरेगाच। ब्रह्मन् तदन्यत्यत्किञ्चित् स्वप्नवत्भ्रममेवच ॥१८॥ विधाताजगतांत्वञ्चशम्भुमृं त्युञ्जयःप्रभु । विभक्तिशेषो विश्वञ्चधम्मं:साक्षीचदेहिनाम् ॥१६॥ सर्वाद्यपुज्यो देवानां गरोषुच गरोश्वरः । प्रकृतिः सर्वसुः सर्व पूजिता यत्प्रसादत ॥१०॥ ऋषयोमुनयश्चैव पूजिता यं निषेव्य च। तत्पादपद्म पद्मैकं भावेन चिन्तयाम्यहम् ॥२१॥

ब्रह्मा ने कहा — प्राप प्रान्त की दाहिका शिक्त हैं और भव की सुन्दर पत्नी हैं। श्रापके बिना श्रान्त श्रकृती है श्रीर दाह करने में समर्थ नहीं होती है।।१४।। मन्त्र में तुम्हारे नाम को श्रन्त में उच्चारण करके जो मनुष्य हिव देगा वह सुरों को प्राप्त होगा श्रीर सुर उसे श्रानन्द के साथ प्राप्त किया करते हैं।।१४।। श्रान्त की सम्पत् स्वरूप वाली श्रीर श्री रूप गृह की ईश्वर-देवों की पूजित हे श्रम्बिके! तू निरन्तर नर श्रादि की हो जा।।१६।। ब्रह्मा के वचन को सुन कर वह विषाद,से युक्त हो गई थी श्रीर वह देवी स्वयं स्वयंभू से श्रपने श्रमिप्राय को कहने लगी थी।।१७।। स्वाहा ने कहा — मैं श्रविकाल वाले तप से श्रीकृष्ण का भजन करूँगी। हे ब्रह्मन! श्रीर जो कुछ भी है वह स्वप्न की भाँति स्रम ही है।।१८॥

न्नाप तो जगतों के सृजन करने वाले हैं—शम्मु प्रभु मृत्यु को भी जीत लेने वाले हैं, शेष विश्व को धारण करते हैं ग्रौर धमं देहधारियों का साक्षी है। १६॥ गणेश्वर देवों का ग्रौर गणों में सबसे प्रथम पूज्य है। जिसके प्रसाद से प्रकृति सबको प्रसूत करने वाली ग्रौर सबकी पूजित है। १२०॥ जिसका निषेचण करके ऋषि ग्रौर सुनि वर्ग पूजित होते हैं। उनके पाद पद्म को साव पूर्वक मैं सिन्तन किया करती हूँ। १२१॥

पद्मास्या पाद्मिमत्युक्तवा पद्मलाभानुसारतः। जगाम तपसा पंद्मे पद्मादीशस्य पद्मजा ॥ २२॥ तपरतेपे लक्षवर्ष मकपादेन पाद्मजा। तदा ददर्श श्रीकृष्यां निर्मु ए। प्रकृतेः परम् ॥२३॥ श्रतीव कमनीयञ्च रूपं दृष्ट्राच सुन्दरी। मुच्छां सम्प्राप कामेन कामेशस्यच कामुकी ॥२४॥ विज्ञया तदभिप्रायं सर्वज्ञस्तामुवाचसः। समुत्याप्यच स्वकोड़क्षीरााङ्गीं तपसाचिरम् ॥२१॥ वराहेच त्वमंशेनमम पत्नी भविष्यति। नाम्ना नाग्नजिती कन्याकान्ते नग्नजितस्य च ॥२६॥ श्रधुनाग्नेदोहिका त्वं भवपत्नीच भाविनी। मन्त्राङ्गरूपा पूताच मत्प्रसादात् भविष्यति ॥२७॥ वह्निस्त्वांभक्तिभावेन सम्पूज्यचगृहेश्वरीम्। रमिष्यते त्वया सार्द्धं रामयारमगीयया । ।।२८।। इत्युक्तवान्तर्दघे देवो देवीमाश्वास्य नारद । तत्राजगाम सन्त्रस्तो वहिन्द्रीनिदेशतः ॥२६'।

वह पद्म के समान मुख वाली पाद्म से यह कहकर पद्मनाभ के अनुसार पद्मना पद्म से ईश के पाद्म में तप के द्वारा चली गई थी।।२२॥
अपद्मना ने एक लाख वर्ष तक एक पाद से खड़े होकर तप किया था।
अस्त प्रकृति से पर निगुण श्रीकृष्ण का उसने दर्शन प्राप्त किया

था।।२३।। उस सुन्दरी ने ग्रत्यन्त कमनीय रूप को देखकर उस क मेश्वर के सौन्दर्य से वह नामुकी काम के कारण यूर्छा को प्राप्ति हो गई थी।।२४।। उसका अभिप्राय समक्तकर सर्वज्ञ वह उससे बोले और उन्होंने चिरकाल तक तपस्या से क्षीण ग्रङ्क वाली उसको उठाकर ग्रपनी गोद में विठा लिया था।।२४।। श्रीकृष्ण ने कहा—बराह में तुम ग्रंश से मेरी पत्नी होग्रोगी। हे कान्ते! तुम्हारा नाम नाग्नजिती होगा ग्रौर नग्नजित के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न होग्रोगी।।२६।। इस समय में तुम ग्रान्त की यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न होग्रोगी।।२६।। इस समय में तुम ग्रान्त की दाहिका और होने वाली भव की पत्नी-मन्त्रों की ग्रङ्का-रूप वाली और पवित्र मेरे प्रसाद से होग्रोगी।।२७।। ग्रान्त तुमको भिक्त के भाव से सम्पूजित कर रमणीय रामा तुम्हारे गृहेक्वरी के साथ रमण करेगी।।२६।। हे नारद ! इतना कहकर श्रीर देवी को पूर्ण श्राक्तासन देकर देव वहाँ से ग्रन्तिहत हो गये थे। वहाँ फिर ब्रह्मा के निर्देश से सन्त्रस्त (उरा हुग्रा) श्रान्त ग्रा गया था।।२६।।

ध्यानैश्च सामवेदोक्तैध्यात्वा तां जगदिम्बकाम् ।
सम्पूज्य परितुष्टाव पारिंग जग्नाह मन्त्रतः ॥३०॥
तदा दिव्यं वर्षशतं स रेमे रामया सह ।
ग्रतीव निर्जने रम्ये सम्भोगसुखदे सदा ॥३१॥
बभूव गर्भं तस्याश्च हुताशस्य च तेजसा ।
तद्धारच सा देवी दिव्यं द्वादशक्तसरम् ॥३२॥
ततः सुषाव पुत्रांश्च रमणीयात्मनोहरान् ।
दक्षिणाग्निर्गाहंपत्यहवनीयान् क्रमेण च ॥३३॥
ऋषयोमुनयश्चैव बाह्मणाः क्षत्रियदयः ।
स्वाहान्तं मन्त्रमुद्वाय्यं हिवदंदित नित्यशः ॥३४॥
स्वाहायुक्तञ्च मन्त्रञ्चयो गृह्णाति प्रशस्तकम् ।
सर्वसिद्धिभवेत्तस्य ब्रह्मन् ग्रहणमात्रतः ॥३४॥

सामवेद में कहे हुए ध्यान से उस जगदिम्बका का ध्यान करके श्रीर भलीभाँति पूजन करके स्तुति की थी श्रीर मंत्रों के द्वारा उसका पाणि ग्रहण उसने कर लिया था ॥३०॥ उस समय दिव्य सौ वर्ष तक रामा के साथ सदा सम्भोग का सुख देने वाले श्रत्यन्त निर्जन एवं रम्य स्थान में उसने रमण किया था ॥३१॥ हुताशन के तेज से उसके गमं हुमा था। उस देवी ने उस गर्भ को दिव्य बारह वर्ष तक धारण किया था ॥३२॥ इसके श्रनन्तर उसने बहुत ही सुन्दर मन के हरण करने वाले पुत्रों को प्रसूत किया था, जिनके क्रम से दक्षिणाग्नि-गाईपत्यागि श्रौर हवनीयागि ये नाम थे ॥३३॥ ऋषि श्रौर मुनिमण-ब्राह्मण श्रौर क्षत्रिय श्रीद स्वाह स्वन्त्र वाले मस्त्री का उच्वारण करके नित्य ही हिव दिया करते हैं ॥३४॥ हे ब्रह्मन् ! जो स्वाहा से युक्त को प्रश्स्त रूप से ग्रहण करता है उसकी ग्रहण मात्र से ही समस्त सिद्धि होती है ॥३४॥

विषहीनो यथा सर्पो वेदहीनो यथा द्विजः। पतिसेवाविहीना स्त्री विद्याहीनो यथा नरः ॥३६॥ फलशाखाविहीनश्च यथावृक्षो हि निन्दितः। स्वाहाहीनस्तथा मन्त्रोनदुतं फलदायकः ॥३७॥ परितृष्टा द्विजाः सर्वे देवाः संप्रापुराहृतिम्। स्वाहान्तेनैव मन्त्रम् सफलं सर्वकर्म च ॥३८॥ इत्येत्रविणितंसवे स्त्राहोपाख्यानम् तमम्। सुदृदं मोक्षदंसारं कि भूयः श्रोत्मिच्छसि ॥३६॥ स्वाहाप्जाविधानञ्च ध्यानं स्तोत्रं मुनीरवर। संपूज्य वित्तस्तुष्टाव येन तां वदमेश्रभो ॥४०॥ च्यानञ्चसामवेदोक्तं स्तोत्रंपुजाविधानकम्। वदामि श्यतांब्रह्मन् सान्धानं निशामय ॥४१॥ सर्वयज्ञारमभकाले शालग्रामे घटेऽथवा। स्वाहां संपूज्य यत्नेन यज्ञं कुर्यात् फलाप्तये ॥४२॥ स्वाहां मन्त्राङ्गपूताञ्च मन्त्रसिद्धिस्वरूपिग्रीम्। सिद्धाञ्च सिद्धिदां नृगां कर्मगां फलदां भजे । (१३)

इति ध्यात्वाचमूलेन दत्वापाद्यादिकंनरः।
सर्वसिद्धि लभेत् स्तुत्वामूलंस्नोत्रमृनेश्वराष्ठा ॥४४॥
श्रों हीं श्री विल्लजायार्यं देव्यं स्वाहेत्यनेनघ।
यः पूजयेद्यतां देवींसर्वेष्टं लभते ध्रुवम् ॥४१॥
स्वाहाद्या प्रकृतेरंशा मन्त्रतन्त्राङ्गरूपिणी।
मन्त्राणां फलदात्रीच घात्रीच जगतां सती।॥४६॥
सिद्धिस्वरूपा सिद्धा च सिद्धिदा सर्वदा नृगाम्।
हुताश दाहिकाशिक्तस्तत्प्राणाधिकरूपिणी।४७॥
संसारसारूपा च घोरसंसारतारिणी!
देवजीवनरूपा च देवपोषणकारिणी।॥४८॥
थोडशैतानि नामानि यः पठेत् भिक्तसंयुतः।
सर्वसिद्धिभवेत्तस्य चहलोके परत्र च ॥४९॥
नाङ्गहीनो भवेत्तस्य सर्वकर्मसु शोभनम्।
श्रपुत्रो लभते पुत्रमभार्थों लभते प्रियाम्।॥५०॥

जिस तरह विष से हीन सर्प ग्रीर केद से रहित विश्र पित की सेवा से हीन स्त्री तथा विद्या से हीन नर होता है 113६11 श्रीर फल ग्रीर शाखा- श्रों से हीन वृक्ष निदित होता है, उसी तरह स्वाहा से हीन मन्त्र शीझ फलदायक नहीं होता है 113611 तब समस्त द्विज पूर्णतथा तुष्ट हो गये थे श्रीर देवगए। ग्राहुति प्रीप्त करने लगे थे 1 स्वाहान्त मंत्र से ही समस्त कर्म सफल होते थे 113511 इस प्रकार से यह उत्तम स्वाहा का उपाल्यान मैंने सम्पूर्ण वर्णन कर दिया है 1 यह परम सुख तथा मोक्ष का प्रदान करने वाला एवं उसका सार है 1 ग्रव वताश्रो, ग्रीर ग्रागे श्राप लोग क्या श्रवए। करन चाहते हैं 113811 नारद जी ने कहा— हे मुनीश्वर! स्वाहा की पूजा का विधान उसका ध्यान ग्रीर स्तोत्र जिससे ग्रीन ने पूजा की थी तथा उसका स्तवन किया था उसको हे प्रभो! मुक्ते बताइये 118011 नारायए। ने कहा इसका ध्यान सामवेद में कहा गया है। इसका स्त्रोत्र ग्रीर पूजा का विधान मैं बताहा हूँ। इसका श्रवए। तुम सावधान होकर करो। 18811 समस्त प्रकार के

यज्ञों के ग्रारम्भ में शालग्राम में श्रथवा घर में स्वाहा का भलीभांति पूजन करके यत्न पूर्वक फल वी प्राप्ति के लिये यज्ञ करना चाहिए।।४२।। स्वाहा मन्त्र की ग्रङ्गस्वरूप पवित्र है ग्रीर मन्त्र सिद्धि के स्वरूप वाली है। यह स्वयं सिद्ध है तथा सिद्धियों के प्रदान करने वाली एवं मनुष्यों के कर्मों के फल देने वाली है, ऐसी स्वाहा का मैं भजन करता हूँ। ४३।। यही स्वाहा का घ्यान है, इस प्रकार से घ्यान करके फिर मूल मन्त्र से मन्ष्यों को ग्रर्ध्य-प:द्य देना चाहिए। इसकी स्तुति करके मानव सब तरह की सिद्धियों का लाभ करता है। हे मुने ! अब तुम मूल स्तग्त का श्रवण करो ॥४४॥ ''ग्रोम् ह्रीं श्रीं विह्नजार्यं देव्यं स्वाहा'—इसके द्वारा जो मनुष्य उस देवी की पूजा करता है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट की निश्चय ही प्राप्ति किया करता है । ४१॥ भ्रग्नि ने कहा - स्वाहा के श्राद्य वाली-प्रकृति का ग्रंश-मन्त्र ग्रीर तन्त्र के ग्रङ्ग रूप वाली-मन्त्रों के फल को देने वाली-जगतों की घात्री स्रोर सती है। स्राप सिद्धि के स्वरूप वाली-सिद्ध-सर्वदा मनुष्यों को सिद्धियाँ प्रदान करने वाली हैं। ग्रग्नि की दाहिका (दाह करने वाली) शक्ति हैं और उसके प्राणों की ग्रधिक रूप वाली हैं ॥४६-४७॥ संसार में सार रूप वाली ग्रीर घोर संसार से ताररा करने वाली हैं ॥४८। ये ग्रग्नि देव के सोलह शुभ नामो को जो कोई भक्ति के भाव से युक्त होकर पढ़ता है, उसकी इस लोक में सर्व सिद्धि होती है और परलोक में भी उत्तम पद की प्राप्ति करता है।।४९।। उसको कभी अङ्गहीनता नहीं होती है और सम्पूर्ण कर्मों में शोभन होता है। जो कोई पुत्र रहित होता है, वह इसके पुण्य एवं प्रभाव से पुत्र प्राप्त कर लेता है ग्रीर जो भार्यासे रहिता हो, वह प्रिय भार्या का लाभ कर लेता है।।४०।।

### ३६-स्वघोपाख्यानम्।

शृणुनारदवक्ष्यामि स्वधोपाच्यानमुत्तमम्।
पितृ णाञ्चतृष्तिकरं श्राद्धानां फलवद्धंनम् ॥१॥
सृष्टेरादो पितृगगान् ससर्जंजगतांविधिः।
चतुरश्च मूर्तिमतस्त्रीश्च तेजस्वक्षिणः॥२॥
दृष्ट्वा सप्तिपतृगणान् सिद्धिक्षान्मनोहरम्।
श्राहारं समृजे तेषां श्राद्धतर्पणपूर्वंकम् ॥३॥
स्नानंतपंणपर्यंन्तंश्चाद्धान्तं देवपूजनम्।
श्राह्निकञ्चित्रसन्ध्यान्तं विप्राणञ्चश्चतौश्चतम् ॥४॥
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
बित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
बित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धाद्धतपंणम्।
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्ध्यंशद्धतपंणम्।
सित्यंनकुर्याद्योविप्रस्तिसन्धिस्तिसन्धिस्याद्धाः।।।।।

इस श्रध्याय में स्वधा के उपाख्यान का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा—हे नारद! श्रव मैं सुधा के उपाख्यान को बता दूँ तुम उसको सुनो। यह उपाख्यान श्रति उत्तम-पितृगण की तृष्ति को करने वाला श्रीर श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है।१॥ सृष्टि के श्रादि में विधाता ने-जिसने समस्त जगतों की रचना की थी पितृगणों का भी सृजन किया था। ये चतुर श्रथीत चार तो सूर्तिमान् ये श्रीर तीन तेजके स्वरूप वाले थे।।२॥ इन सात पितृगणों को देख कर जो सिद्धि के रूप वाले थे इनके लिये विधाता ने श्राद्ध तर्पण पूर्व के मनोंहर श्राहार का साधन किया था।।३॥ स्नान-तर्पण पर्यन्त,श्राद्ध नत देव पृत्रन-श्राह्विक श्रीर त्रिकाल सन्ध्यान्त कर्म विश्रों का श्रुति में श्रुत

होता है ॥४॥ जो विश्व त्रिसंध्या ग्रौर श्राद्धतर्पण नित्य नहीं किया करता है तथा बिल ग्रौर वेद ध्विन नहीं करता है, वह ब्राह्मण विष्क हीन सर्प की भांति ही होता है ॥४॥ जो हरिकी सेवा से विहीन ग्रौर श्रीहरि को निवेदन न करके ग्रथीत् भगवान् का भोग न लगाकर ख ने बाला होता है, हे नारद ! उसका सूतक भरम होने तक रहता है ग्रथीत् भरकर दाह से भरम जब तक ही ता तक रहा करता है। वह ब्राह्मण किसी भी कर्म करने के योग्य नहीं होता है ॥६॥ ब्रह्मां जी ने पितृगण के लिये श्राद्ध ग्रादि का सृजन कर दिया था ग्रौर फिर वे वहाँ गए तो देखा था कि ब्राह्मण श्राद्ध जो कुछ भी उन्हें देते हैं, उसे वे प्राप्त नहीं करते हैं।।७।।

सर्वे प्रजग्नुः क्षुधिता विषण्णा ब्रह्मणःसभाम् ।
सर्वेनिवेदनञ्चकुस्तमेवजगतां विधिम् ॥६॥
ब्रह्मा च मानसीं कन्थां ससृजे तां मनोहरःम् ।
क्ष्ययौवनसम्पन्नां शरचन्द्रसमप्रभाम् ॥६
विद्यावतीं गुणवतीमतिक्ष्पवतीं सतीम् ।
इवेतचम्पकवर्णाभां रत्नभूषग्भूषिताम् ॥१०॥
विशुद्धां प्रकृतेरंशांसिस्मतांवरदांशुभाम् ।
स्वधाभिधानांसुदतींलक्ष्मो लक्षण्संयुताम् ॥११॥
शतपद्मपदन्यस्तपादपद्मञ्च विभ्रतीम् ।
पत्नीं पितृगां पद्मास्यां पद्मजापदमलोचनाम् ॥१२॥
पितृम्यस्तां ददौकन्यांतुष्टेभ्यस्तुष्टिक्षिणीम् ।
ब्राह्मणांश्चोपदेशञ्चचकारगोपनीयकम् ॥१३॥
स्वधान्तं मन्त्रमुच्चार्यं पितृभ्यो देहि चेति च ।
क्रमेण तेन विशाश्चिपत्रदानददुःपुरा ॥१४॥

वे सभी पितृगरा भूखे श्रीर श्रत्यन्त विषाद से पूर्ण हो कर ब्रह्म जी की सभा में गये थे श्रीर उन सब ने जगतों के सृष्टा से प्रपना दुःख निवेदित किया था।।।।। उन समय ब्रह्मा ने ने एक मानसी परम सुन्दरी कन्या की रचना की थी। यह कन्या रूप यौवन से सम्ग्रह थी धार शरत्काल के चन्द्रमां के समान प्रभा वाली थी।।।। यह विद्या वाली-गुगों से समन्वित-ग्रत्यन्त रूप-लावण्य से युक्त-सती-श्वेत चम्पक के पुष्प के तुत्य ग्रामा वाली शौर रत्नों से भूषित थी।।१०।। यह कन्या परम विश्च प्रकृति की ग्रंश रूपा—स्मित से युक्त-वरदान देने वाली-शुमा-सुन्दर दांतों से संयुक्त, समस्त सुलक्षगों से समन्वित लक्ष्मी स्वधा नामवली थी।।११।। शरत्कालीन पद्म किसके च ग्गों में त्यस्त थे ऐसे चरण कमलों व ली थी—वद्मा के तुल्य मुख वाली-पद्म से समुत्यन्त-प्र्नों के समान नेत्रों वाली पितृगण की पत्नी थी।।१२। ब्रह्म ने उस कन्या को जो तृष्टि के रूप व ली थी, परितृष्ट पितृगण को दे दी थी शौर उस ने बाह्मणों को ग्रत्यन्त गोपनीय उपदेश दिया था।।१३।। पितृगणों को जो भी कुछ सम्पित करो वह मन्त्र के ग्रंत में स्वधा शब्द को उच्चारणा करके हो किया करो। इसी क्रम से विप्रलोग पहिले पितृगण को दान देते थे।।१४।।

स्वाहा शस्ता देवदाने पितृदाने स्वधा वरा । सर्वत्रदक्षिणाशस्ताहतयज्ञस्तवदक्षिणः ॥१४॥ पितरो देवता विशा मुनयोमानवास्तथा । पूजाञ्चकु स्वधांशान्तानुष्टावपरमादरम् ॥१६॥ देवादयश्च सन्तुष्टता परिपूर्णमनोरथाः । विशादयश्च पितरः स्वधादवे वरेण च ॥१७॥

देशों के दान में स्वाहा प्रशस्त है, श्रीर पितृगए के लिये श्रिपित दान में स्वधा श्रेष्ठ होती है। दक्षिए। तो सर्वत्र समस्त कर्मों में ही परम प्रशस्त हुआ करती है। इसके बिना तो कभी कोई कर्म होता ही नहीं है! जो भी कुछ किया जावे दक्षिए। उसमें परम प्रावश्यक एक श्रङ्ग है। जो याग-यज्ञ दक्षिए। से रहित होता है, वह निष्फल होता है।।१५।। तब पितरों ने, देवों ने श्रीण मुनिगए। तथा मनुष्यों ने सबमें शान्त स्वरूप वाली स्वधा देवी की परम समादर के साथ पूजा की थी

श्रोर उनका स्तवन भी किया था।।१६।। तब देवता श्रादि सब बहुत ही सन्तुष्ट हो गये थे श्रीर वित्र श्रादि सब परिपूर्ण मनोरथ बाले हो गये थे तथा पितृगर्ण भी स्वधा देवी के वरदान से परम प्रसन्न थे।।१७।।

#### ३७. षष्ट्यु त्पत्तिवर्णनम् ।

षण्ठांशा प्रकृतेयां च सा षण्ठी प्रकीतिता।
बालकाधिण्ठातृदेवीविष्णुमायाचबालदा ॥१॥
मातृकासुचविष्यातादेवसेनाभियावसा ।
प्राणाधिकप्रियासाध्वीस्कन्दभार्य्याचसुवता ॥२॥
प्राणाधिकप्रियासाध्वीस्कन्दभार्य्याचसुवता ॥२॥
प्रायुःप्रदा च बालानां धात्री रक्षणाकारिणी ।
सन्ततं शिशुपार्वस्था योगेन सिद्धियोगिनी ॥३॥
तस्याः पूज विधौ ब्रह्मितिहासविधि प्रृणु ।
यत् श्रुतं धर्मवक्त्रेण सुखदं पुत्रदं परम् ॥४॥
राजाप्रियवत्र्वसीत् स्वायम्भुवमनोः सुतः ।
योगीन्द्रो नोद्वहेद्भार्यां तपस्यासु रतः सदा ॥४॥
ब्रह्माज्ञया च यत्नेन कृत्वरो वभूव सः ।
सुचिरं कृतदारक्च न लभेत्तनयं मुने ॥६॥
पुत्रिव्यज्ञं तस्त्रापि कारयामास कश्यपः।
मालिन्यै तस्य कान्तायै मुनियंज्ञचरु ददौ ॥७॥

इस ग्रध्याय में षष्ठी की उत्पत्ति के विषय का निरूपण किया जाता है। नारायण ने कहा — प्रकृति का जो छटा ग्रंश था वह षष्ठी इस ग्रुभ नाम से कीर्तित हुई थी। यह बालकों की ग्रधिष्ठात्री देवी

थी। श्रीर वालों को प्रदान करने वानी विष्णु की माया थी। । १।। यह देवसेना नामवाली मातृकाश्रों में विख्यात हुई हैं जोकि सुव्रत वाली स्वामि कात्तिकय की प्राणों से ग्रधिक, प्रिय साध्वी पत्नी हुई थी।।र।। यह देशी बालकों को धायु के पदान करने वाली, उनकी धात्री ग्रीर उनका रक्षण करने वाली है। यह निरन्तर सिद्धयोगिनी योग के द्वारा छोटे शिशुओं के पास ही स्थित रहा करती है।।३॥ हे ब्रह्मन् ! इसकी पूजा की विधि में एक इतिहास है, उसका श्रवसा करो जो कि मैंने धम के मुख से सुना है। यह परम सुख तथा पुत्र के प्रदान करने वाला होता है।।४।। पहिले स्वायम्भुव मनुका पृत्र एक राजा प्रिय-वरा था। यह बड़ा योगीन्द्र था धीर सदा तपस्या में रित रखने वाला हो गया था। इसने अपनी कोई भार्या नहीं बनाई थी ।। था। बड़े यत्नों से जब ब्रह्मा जी की ग्राज्ञः हुई तो वह भार्या वाला हुम्राया । हे मुने ! बहुत समय व्यतीत हो गया किन्तु दारा के ग्रहिंग्। करने वाला वह कोई भी पुत्र न प्राप्त कर सकाथा। ६॥ उस समय करमप मुनि ने उससे एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। उसकी जो मालिनी नाम वाली पत्नी थी उसको मुनि ने यज्ञ का चरु दिया था ॥७॥

एनस्मिननतरे तत्र विमानञ्च ददर्श ह । शुद्धस्फटिकसङ्काशं म्शाराजविराजितम् ॥१३॥ तेजसाज्वलितंशश्वत्शोभितंक्षौसावससा । नानाचित्रविचित्राद्ध्यं पुष्पमालाविराजितम् ॥१४

उसने जब उस चरु को खा लिया तो तुरन्त ही उसके गर्भ हो गया था। किन्तु उस देवी ने उस गर्भ के देव को बारह वर्ष तक धारसा श्या था ॥ 🖂 ।। इसके भ्रनन्तर उस देवी ने सुवर्स के समान प्रभा वाले एक सुन्दर कुमार को प्रसूत किया। हे ब्रह्मन् ! यह कुमार समस्त ग्रङ्गों के ग्रवयवों से सम्पन्न था किन्तु उत्तारशोचनों वाला मृत था।।१।। उसे इन दशा में देखकर समस्त बान्धवों की स्त्रियों ग्रौर नारियाँ रुदन करने लगी थीं। उसकी माता मालिनी तो पुत्र के शोक से वेहोश हो गई थी जोकि सुव्रता थी।।१०।। हे मुने ! फिर राजा उस बालक को लेकर इमशान में गया था। वहाँ वन में जाकर राजा ग्रामे वक्ष:स्थल पर उस पुत्र को रख कर रोने लगा ।।११।। राजा उस मृत बालक को अपने वक्ष:स्थल से नहीं हटाता था और स्वयं भी मरने के लिसे उद्यत हो गया था। वह परम ज्ञानी भी सम्पूर्ण ज्ञान योगको उस समय सुदारुए। पुत्र के शोक में भूल गया था।।१२।। इंसी बीच में वहाँ उसने एक विमान को देखा था जो परम विशुद्ध स्फटिंक मिए। के सदृश और मिए।यों से दे दीप्यमान था।।१३।। वह विमान तेज से जाज्वल्यमान हो रहा था ग्रीर एक क्षीम वस्त्र से वह शोभायुक्त था। ग्रन्य ग्रनेक प्रकार की चित्र-विचित्र वस्त्यों से युक्त तथा पुष्प मालाग्रों से शोभित था 11१४।।

> ददशं तत्र देवीञ्च कमनीयां मनोहराम ।। श्वेतचम्पकवर्णाभां शश्वतसुस्थरयौवनाम् ॥१५॥ ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषिताम् । कृपामयों योगसिद्धां भक्तानुग्रहकातराम् ॥१६॥

हष्ट्रां तां पुरतो राजा तुष्टाव परमादग्म्।
चकार पृजनं तस्या विहाय बालकं भृवि ॥१७॥
गप्रच्छ राजा तांहष्ट्रा ग्रीष्म सूर्य्या समप्रभाम्।
नेजसा ज्वलितां कान्तां स्कन्दस्य नारद ॥१८॥
कथं स्शोभने कान्ते कस्य कान्तासि सुव्रते ।
कस्य कन्या वरारोहे घन्या मान्या च योषिताम् ॥१६॥
नृपेन्द्रस्य वच श्रृत्वा जगन्मङ्गलदायिनी ।
खवाच देवसेना सा देवरक्षराकारिस्यो ॥२०॥
देवानां देत्यग्रस्तानां पुरा सेना बभूव सा।
यं ददौ च तेभ्यद्य देवसेना च तेन सा॥२१॥

उस विमान में परम कमनीय मन को हरए। करने वाली एक देवी का दर्शन राजा ने किया था, जांकि इवेत चम्पक पुष्प के समान द्याभा वाली थी, ध्रीर निरन्तर सुस्थिर यौवन से सम्पन्न थी। ११५॥ यह मन्द हास्य से युक्त मुख वाली—रत्नों के भूषणों से विभूषित-कृपा से परिपूर्ण-योग सिद्धा और ग्रपने भक्त जनपर ग्रनुग्रह करने के लिये ग्रत्यन्त कातर थी। १६। राजा ने जब ग्राने ग्रागे उस मितन में विराज-मान देवी को देखा तो परम ग्रादर से उसकी स्तुति की थी ग्रौर ब लक को भूमि में डालकर उसका पुजन किया था।।१७।। ग्रीष्म कालीन सूर्य के समान प्रभावाली उप देवी से राजा ने दर्शन करके पूछा था जोकि हे नारद! तेज से ज्वलित हो रही थी ग्रीर परम शान्त स्वरूप वाली स्रत्व की कान्ता थी।।१८।। प्रिय-व्रत बोला-हे सुवते ! ग्राप यहाँ कैसे ग्राई हैं ? हे सुशोभ ने!हे कान्ते ! ग्राप किसकी कान्ता हैं? हे वरारोहे ! ग्राप किसकी कन्या हैं ? ग्राप तो स्त्रियों में परमधन्य भौर ग्रतिशय मान्य हैं। ११६। नुपेन्द्र के इस वचन को सुनकर समस्त जगत् को मंगल देने वाली देवों की रक्षा करने वाली वह देव सेना बोली ॥२०॥पहिले दैत्यों से ग्रस्त देवो की सेना हुई थी भीर उसने देवों को जय प्रदान की थी, इसी लिये तभी से उसका देवसेना यह नाम हो गया था। २१।।

ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनाहमीव्वरी।
सृष्ट्वा मां मन नो धाताददौस्कन्दाय भूमिप ॥२२॥
मातृक सु च विख्यातस्कन्दसेनाचसुत्रता।
विश्वेषष्ठोतिविख्याताषष्ठांगाप्रकृतेर्यतः ॥२३॥
अपुत्राय पुत्रदा हं त्रियदाता त्रियाय च।
धनदा च दरिद्रेभ्यो कर्मिणे शुभकर्मदा ॥२४॥
सुखं दुःख भयं शोकं हर्षं मंगलमेव च।
सम्पतिश्च विपतिश्च सर्वं भवति कर्मणा ॥२४॥
कर्मणा व हुपुत्री च वंशहीनश्च कर्मणा।
कर्मणा क्पवांश्चेव रोगो शश्वत् स्वकर्मणा ॥२६॥
कर्मणा मृतपुत्रश्च कर्मणा चिरजीविनः
कर्मणा गुणवन्तश्च कर्मणाचाङ्गहीनकः ॥२७॥
तस्मात् कर्मपरं राजन् सर्वेभ्यश्च श्रुतौ श्रुतम्।
कर्मष्टपोवभगवान्तद्द्वाराफलदोहरिः ॥२६॥

देव-सेना ने कहा — मैं ब्रह्मा की मानसी अर्थात् मन से उत्पन्न होने वाली कन्या हूँ। मैं ईरवरी हूँ मेरा नाम देव सेना है। हे राजन्। घाता ने मुफ्तको अपने मन से समुत्पन्न कर स्कृत्व को दे दिया था। २२। मैं मातृकाओं में विख्य तहूँ । मुफ्ते सुव्रतास्कृत्व सेना भी कहा जाता है। मैं इस विश्व में पण्ठी इस न म से भी प्रसिद्ध हूँ क्योंकि प्रकृति का छठवां अ श हूँ । २३। जो पुत्र हीन होता है उसे मैं पुत्र प्रदान करती हूँ और प्यि के लिये प्रिय देने वाली हूँ । दिरद्र के लिये धन प्रदान करने व ली हूँ । जो कम करने वाला है उसे शुभक्म देने वाली हूँ । २४।। समार में सुख दु:ख-भय-शोक हर्ष - मगल - सम्पत्ति - विपत्ति सभी कम से होते हैं ।। २४॥ कम के प्रभाव से ही मानव पुत्र वाला होता है और कम से हो नाता है। कम के प्रभाव से ही मनुष्य रूप वाला होता है तथा अपने कृत कम के प्रभाव से ही वह निरन्तर रोगी रहा करता है ।। २६॥ कमों का ही प्रभाव ऐसा होता है कि वह मृत पुत्र वाला होता है जाता है और कम से ही विरकाल तक जीवित रहने वाला होता

है। कर्म से ही गुरावान् तथा अङ्ग हीन हुआ करते हैं।।२७॥ इस लिये हे राजन्! सभी कुछ में कर्म की ही प्रधानता होती है और सभी से श्रुति में यही सुना गया है। भगवान कर्म के रूप वाले हैं, जोकि उसी कर्म के द्वारा फलों के देने वाले होते हैं।।२८॥

> इत्येवमुक्तवा सा देवी गृहीत्वा बालकं मुने । महायज्ञानेन सहसा जीवयामास लीलया ॥२६॥ राजा ददर्श तं बालं सस्मितं कनकप्रभम्। देवसेना च पश्यन्तं नृपोमम्बरमेव च ॥३०॥ प्रहीत्वा बालकं देवी गगनं गन्त्मद्यता। पुनस्तुष्टाव तां राजा जुष्ककण्ठौष्ठतालुकः ॥३१॥ नृपतास्त्रेण सा देवी परितुष्टा बभूव ह । उवाच तं नृपं ब्रह्मन् वेदोक्तं कर्मनिर्मितम् ॥३२॥ त्रिषु लोकेषु राजा त्वं स्वायम्भुवमनोः सुतः। मम पूजाञ्च सर्वत्र कारयित्वास्वयकुरु ॥३३॥ तदा दास्यामि पुत्रन्ते कुलपद्मं मनोहरम्। सुव्रतं नामविख्यातं गुर्गावन्तं सुपंडितम् ॥३४॥ इत्येवमुक्त्वा सा देवी तस्मै तद्बालकं ददौ। राजा चकार स्वीकारं तत्रूजार्थञ्चसुव्रतः ॥३४॥ जगाम देवी स्वर्गञ्च दरवा तस्मै शुभं। श्राजगाम महाराजा स्वगृहंहष्टमानसः ॥ श्रागत्य कथयामास वृतान्तं पुत्रहेतुकम् ॥३६॥

इतना इस प्रकार से कहकर हे मुने ! इस देवी ने उस बालक को ग्रहण कर लिया था और तुरन्त ही महा ज्ञान के द्वारा लीला से ही उसे जीवित कर दिया था । २६। वह देवी उस बालक को लेकर ग्राकाश में जाने को उद्यत होगई थी। उस समय सूखे हुये कण्ठ ताल भौर होठों वाले राजा ने उसकी पुनः स्तुति की थी। राजा ने स्वयं उस समय स्मिन से युक्त-सुवर्णा के समान कान्ति वाले - देव - से - राजा और ग्रम्बर को देखने वाले बालक को देखा था ।।३०-३१।। राजा के स्तोत्र से वह देवी परितुष्टा हो गई थी। हे ब्रह्मन् ! फिर ब्रह्मने उस

राजा से वेद में कहा हुआ निर्मित कर्म कहा था ।।३२।। देव सेना ने कहा-हे नृप ! तू तीनों लोकों में राजा है और स्वायम्भुव मनु का पुत्र है। तुम मेरी सर्वत्र पूजा करा और स्वयं भी मेरा अर्चन कर ।।३३।। मैं तुभको कुल का कमल परम मनोहर पुत्र दूंगी जो सुव्रत-विख्यात नाम वाला-गुरावान् और बहुत अच्छा पण्डित होगा ।।३४।। इस प्रकार से उससे देवी ने कहकर फिर उस बालक को उसे दे दिया था। सुव्रत राजा ने उसकी पूजा का करना स्वीकार कर लिया था।।३४।। वह देवी उस राजा को शुभ वरदान देकर स्वर्ग को चली गई थी।, राजा हुण्ट मन वाला होकर अपने घर को आगया था। और वहाँ, आकर उसने पुत्र के कारण वाला सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया था।।३६॥

हे नारद ! वहां समस्त नर और नारियां ग्रत्यन्त सन्तुष्ट हो गये थे ग्रौर उस पुत्र के निमित्त सर्वत्र मङ्गल कराया था। देवी का पूजन कराया था ग्रौर ब्राह्मणों को धन का दान दिया था।।३०।।

कन्या साच भगवती कश्यपस्यच मानसी।
तेनेयं मनसादेवी मनसा या च दीव्यति ।।३८॥
मनसा ध्यायते या वा परमात्मानमीश्वरम् ।
तेन सा मनसादेवी योगेन तेन दीव्यति । ३६॥
ग्रात्मारामा च सा देवी वैष्णवी सिद्धयोगिनी।
त्रियुगञ्च तपस्तप्त्वा कृष्णस्य परमात्मनः ।।८०॥
जरत्कारु शरीरञ्च हृष्ट्वा यां क्षीणमीश्वरः ।
गोपीपतिर्नामचक्रे जरत्कारुरिति प्रभुः ।।४९॥
वा ञ्छतञ्चददौ तस्यै कृपयाच कृपानिधिः ।
पूजाञ्च क।रयामास चकार च पुनःस्वयम् ।।४२।

श्रव मनसा देवी के उपाख्यान का निरूपण किया गया है'। नारायण ने कहा-वह भगवती कश्यप ऋषि की मानसी कत्या थी। इसी से यह मनसा देवी नाम वाली हुई थी जो मन से दीप्ति वाली थी।।३६।। अथवा जो मन से परमात्मा ईश्वर का घ्यान किया करती थी। इससे उस योग के द्वारा वह मनसा देवी दीप्त हुई थी।।३६।। वह देवी ग्रात्मा में रमण करने वाली-सिद्ध योगिनी एवं परम वैष्णावी थी। उसने तीन युग पर्यन्त परमात्मा श्रीकृष्ण के लिये तपस्या की थी।।४०।। ईश्वर ने उसको देखा था जिसका जरत्कारु एवं क्षीण शरीर हो गया था। गोपी पति प्रभु ने उसका जरत्कारु-यह नाम कर दिया था।।४१।। कृषा की खान प्रभु ने कृपा करके उसको उसका इच्छित वरदान दे दिया था और अपनी पूजा कराई थीं। फिर स्वयं भी पूजा की थी।।४२।।

स्वर्गेच नागलोकेच पृथिव्यां ब्रह्मलोकतः। भृशं जगत्सु गौरी सा सुन्दरीच मनोहरा ॥४३॥ जगद्गौरीतिविख्यातातेन सापूजितासती। शिवशिष्याच सा देवी तेनशैवीतिकीत्तिता ॥४४॥ विष्णुभक्तातीव शश्वद्वैष्णवी तेन नारद। नागानां प्राग्ररक्षित्री यज्ञे जन्मेजयस्य च ॥४४॥ नागेश्वरीतिविख्याता सा नागभगिनीतथा। विषं संहर्त्त्मीशासा तेन विषहरोतिसा ॥४६॥ सिद्धं योगं हरात् प्राप तेनातिसिद्धयोगिनी। महाज्ञानञ्च गोप्यञ्चमृतसञ्जीविनीपराम् ॥४७॥ महाज्ञानयुताँ ताञ्च प्रवदन्ति मनीषिगाः। श्रास्तीकस्य मुनोन्द्रस्य माता सा च तपस्विनः ।।४८।। श्रास्तिकमाताविख्याता जगत्सुसुप्रतिष्ठिता । प्रियामुनेर्जरत्कारोर्मुनीन्द्रस्यमहात्मनः ॥४६॥ योगिनो विश्वपूज्यस्य जरत्कारोः प्रियाः ततः ॥४०॥ स्वर्ग लोक में नाग लोक में ब्रह्म लोक से पृथिवी में जगतीतल

में वह गौरी ग्रत्यन्त ग्रधिक सुन्दरी ग्रौर मनोहर थी ॥४३॥ वह जगद्गौरी-इस नाम से प्रसिद्ध थी श्रीर इस नाम से ही वह सती पूजित हुई थी। वह देवी शिवकी शिष्या थी अतएव शैवी- इस नाम से भी कही गई है।।४४।। हे नारद ! वह ग्रत्यन्त ग्रधिक विष्णु की भक्त थी इसीलिये उसका नाम बैष्णावी था। वह नागों के जनमेजय के यज्ञ में प्रास्तों की रक्षा करने वाली थी ।।४५।। इसीलिये नागेश्वरी-इस नाम से विख्यात हुई थी। तथा वह नाग भगिनी थी। वह विष का हरण करने में समर्थ थी इसीलिये वह विषहरी इस नाम से प्रसिद्ध हुई थी ।। ४६।। इस देवी ने सिद्ध योग शिव से प्राप्त किया था। इस कारण से इसका सिद्ध योगिनी यह शुभ नाम हो गया था। इसमें महान ज्ञान था ग्रौर गोप्य था एवं पर ग्रमृत संजीविनी भी थी ।।४७।। महामनीषी लोग इस देवी को महाज्ञान से युक्त कहते हैं। वह परम तपस्वी पुनिशिरोमिए। ग्रास्तीक की माता थी।।४८।। यह जगतों में श्रास्तीक की माता प्रसिद्ध है श्रीर इस नाम से सुप्रति-िठत हैं। महान भ्रात्मा वाले मुनीन्द्र जन्त्कारु की यह प्रिया थी। । । ४६।। तब से ही विश्व में पूजने के योग्य योगी जरत्कार की प्रिया प्रसिद्ध थी ।।५०।।

जरत्कारुजंगद्गौरी मनसा सिद्धियोगिनी ।
वैष्णवी नागभगिनी शैवी नागेश्वरीतथा ।।११॥
जरत्कारुप्रियाऽऽस्तीकमाता विषहरीति च ।
महाज्ञानयुता चैव सा देवी विश्वपूजिता ।।१२॥
द्वादशैतानिनामानि पूजाकालेच यः पठेत् ।
तस्य नागभयं नास्तितस्य वंशोद्भवस्यच ।।१३॥
नागभीते च शयने नागग्रस्ते च मन्दिरे ।
नागक्षते महादुगं नागविष्टित्विग्रहे ।।१४॥
इदं स्तोत्रं पठित्वा तु मुच्यते नात्रसंशयः ।
नित्यं पठेत् यस्तं हृष्ट्वा नागवर्षः पलायते ।।१४॥

दशलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्तृगाम ।
स्तोत्र सद्धोभवेद् यस्यसिवषंभोक्तुमीश्वरः ॥ १६॥
नागौषं भूषग्ं कृत्वा स भवेन्नागवाहनः ।
नागासनो नागतल्पो महासिद्धो भवेन्नरः ॥ १७॥

श्रव उस देवी के द्वादश नामों का उल्लेख किया जाता है- श्रों मनसा देवी के लिये नमस्कार है - श्राप जरत्कारु-जगद्गौरी-मनसा-सिद्धि योगिनी-वैष्ण्वी-नाग भगिनी-शैवी तथा नागेश्वरी हैं।।४१।। श्राप जरत्कारु की प्रिया हैं--ग्रास्तीक की माता- विषहरी-महाज्ञानयुता और विश्व पूजिता देवी हैं ।। १२।। इन उक्त बारह नामों को जो पूजा के समय में पढता है, उसकी भ्रीर उसके गंश में होने वाले को नागों का कोई भय नहीं होता है ।। १३।। नाग से भीत शय्या में-नाग से ग्रस्त मन्दिर में- नाग से क्षत में-महा दुर्ग में जिसका नागों के द्वारा विग्रह वेष्ठित हो ।। (४।। इस स्तोत्र का पाठ करके मुक्त हो जाता है-इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो इसको नित्य ही पढ़ता है, उसे देखकर ही नाग समूह भाग जाया करता है ।। ५ १।। यदि इस द्वादश नामों वाले स्तोत्र का दस लाख जाप कर लिया जावे तो मनुष्यों को स्तोत्र की सिद्धि हो जाती है। जिसको यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है, वह उसके विष को खाने में भी समर्थ हो जाता है ।।५६।। वह नागों के समूह का भूषण बनाकर नाग वाहन हो जाया करता है अर्थात् उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि नागों का विष का उस पर कुछ भी रक्षक मात्र भी प्रभाव नहीं होता है। वह नागों के ग्रासन बनाकर स्थित हो सकता है ग्रीर नागों की शया पर शयन करने की क्षमता उसमें होती है। फिर वह मनुष्य एक महानु सिद्ध हो जाता है।।५७॥

### ३८— सुरभ्युषाख्यानम् ।

का वा सा सुरभीदेवी गोलोकादागताचया ।
तज्जनमचरितंत्रह्मन्श्रोतुमिच्छामितत्वतः ।।१।।
गवामधिष्ठातृदेवी गवामाद्या गवाँ प्रसूः ।
गवाँ प्रधाना सुरभी गोलोके च समुद्भवा ।।१।।
सर्वादिसृष्टेः कथन कथयामि निशामय ।
बभूव तेन तज्जन्म पुरा वृन्दावने वने ।।३।।
एकदा राधिकानाथो राध्या सह कौतुकात् ।
गोपाङ्गनापरिवृतः पुण्यं बृन्दावनं ययौ ।।४।।
सहसा तत्र रहिस विजहार च कौतुकात् ।
वभूव क्षीरपानेच्छा तदा स्वेच्छामयस्य च ।।४।।
समृजे सुरभी देवो लोलया वामपार्श्वतः ।
वत्सयुक्तां दुग्धवतीं वत्सानाश्च मनोरमाम् ।।६।।
हष्ट्वा सवत्सां सुदामा रत्नभाण्डे दुदोह च ।
क्षीरं सुधातिरिक्तच्च जन्ममृत्युहरं परम् ।।७।।

इस ग्रघ्याय में सुरिंभ के उत्पाख्यान का निरूपण दिया गया है। नारद ने कहा—हे ब्रह्मन् ! वह सुरिंभ देवी कौन थी जोिक गोन लोक से ग्राई थी ! उसका जन्म ग्रीर चिरत्र मैं तत्व पूर्विक सुनना चाहता हूँ ॥१॥ नारायण ने कहा—यह सुरिंभ गौग्रों की ग्रिष्ठात्री देवी है। गौग्रों में यह ग्रादि में होने वाली है ग्रीर गौग्रों से ही इमका जन्म हुग्रा है। गौग्रों में यह प्रधान है ग्रीर इस सुरिंभ की उत्पत्ति गोलोंक में हुई थी।।२॥ मैं समस्त ग्रादि की सृष्टि का कथन करता हूँ। ग्राप श्रवण करें। पहिले वृन्दावन के वन में उसका जन्म हुग्रा था।।३। एक बार श्री राधिका नाथ राधा के साथ कौतुक से गोपाङ्गना से परिवृत होकर परम पवित्र वृन्दावन को गये थे।।४।। वहाँ पर पहुँच

कर उन्होंने एकान्त में कौतुक से बिहार किया था। उस समय में स्वेच्छा से परिपूर्ण की क्षीर का पान करने की इच्छा हुई थी।।।।।। उसी समय में लीला से उन्होंने अपने वाम पार्श्व से सुरभी का सृजन किया था। वह सुरभी वत्स से युक्त थी—दुग्ध देने वाली थी और वत्सों को परम मनोहर थी।।।।। वत्स के सहित सुरभी को देखकर सुदामा नामक श्रीराधिका नाथ के सखा ने रत्नों से निर्मित पात्र में दोहन किया था। वह क्षीर भी सुधा से भी कहीं अधिक मधुर था और जन्म-मृत्यु के हरणा करने वाला था।।।।।

तदुष्णाञ्चं पयः स्वादु पपौ गोपपितः स्वयम् ।
सरो बभूव पयसा भाण्डिविस्नं सनेनच ।।८॥
दीर्घे च विस्तृते चैव परितः शतयोजनम् ।
गोलोकेषु प्रसिद्धश्च स च क्षीरसरोवरः ॥६॥
गोपिकानाञ्च राघायाः क्रीड़ावापीवभूवसा ।
रत्नेन रचिता तूर्णं भूता वापीश्वरेच्छ्या ॥१०॥
बभूव कामधेनूनां सहसा लक्षकोटयः ।
तावन्तो हि च वत्साश्च सुरभी लोमक्रपतः ॥११॥
तासां पुत्राश्च पौत्राश्च संबभूवुरसंख्यकाः ।
कथिता च गवां सृष्टिस्तयाचपूरितं जगत् ॥१२॥
पूजाञ्चकार भगवान् सुरम्याश्च पुरा मुने ।
ततो बभूव तत्पूजा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा ॥१३॥
दीपान्वितापरिंदने श्रीकृष्णस्याज्ञया भवे ।
बभूव सुरभी पूजा धम्मवक्त्रादितिश्रुतम् ॥१४॥

उस उष्ण और स्वाद युक्त दूध को गोपों के पित ने स्वयं पिया या उस भाण्ड अर्थात् पात्र के विसस्त्रित हो जाने से दूध से एक सट हो गया था ।। दीर्घता और विस्तृताओं में सब ग्रोर से एक सौ योजन था। वह क्षीर सरोवर गो लोक में प्रसिद्ध है ।। हा। वह गोपिकाओं की और राघा की क्रीड़ा करने की वापी थी। वापी के स्वामी की इच्छा से शीघ्र ही वह रत्नों से रचित हो गई थी। १०॥ सुरमी के लोमों के छिद्रों से सहसा लाख करोड़ कामधेनु उतने ही वत्सों के सहित हो गई थीं। १९॥ उनके पुत्र और पौत्र फिर ध्रसंख्य हो गये थे। यह गौधों की सृष्टि है। उसके द्वारा यह जगत पूरित हो गया है। १२॥ हे मुने ! पहिले भगवान् ने सुरभी की पूजा की थी। इसके ध्रनन्तर उसकी दुर्लभ पूजा तीनों लोकों में हुई थी। १३॥ दीपावली (दिवाली) के दूसरे दिन में श्री कृष्ण की ध्राज्ञा से संसार में सुरभी की पूजा हुई थी—यह धर्म के मुख से सुना था। १४॥

ध्यानं स्तोत्रं मूलमन्त्रंयद्यत् पूजाविधिक्रमम्।
वेदोक्तञ्चमहाभाग निबोधकथयामिते ॥११॥
श्रों सुरभ्यैनम इति मन्त्रस्य च षड्क्षरः।
सिद्धो लक्षजपेनैव भक्तानां कल्पपादपः ॥१६॥
ध्यानञ्च यजुर्वेदोक्तं पूजनं सर्वसम्मतम्।
ऋद्धिदां वृद्धिदाञ्चैव मुक्तिदां सर्वकामदाम् ॥१७॥
लक्ष्मीस्वरूपं परमां राधासहचरीं पराम्।
गवामधिष्ठातृदेवीं गवामाद्यां गवाँ प्रसूम् ॥१६॥
पवित्ररूपां पूज्याच्च भक्तानां सर्वकामदाम्।
यया पूतं सर्वविद्यं तां देवीं सुरभीं भजे ॥१६॥
घटे वा धेनुशिरसि बद्धस्तम्भे गवाञ्च वा।
धालग्रामे जलेऽनौ वा सुरभींपूजयेद्द्विजः ॥२०॥
दीपान्वितापरदिने पूर्वोक्तं भक्तिसयुतः।
य: पूजयेच सुरभीं स च पूज्या भवेद्मुवि ॥२१॥

इसका ध्यान-स्तोत्र-मूल मन्त्र ग्रौर जो-जो पूजा की विधि का क्रम जोकि वेद में कहा गया है-मैं तुमको बताता हूं। हे महा भाग! उसे तुम समक लो।।१४। "ग्रों सुरम्यें नमः" ग्रर्थात् सुरभी के लिये

नमस्कार है। यह छ: ग्रक्षरों वाला मन्त्र होता है। यह मन्त्र एक लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है जोिक भक्तों के लिये कल्प वृक्ष है ग्र्यांत् समस्त मन की इच्छाग्रों को पूर्ण करने वाला था।।१६।। इसका ध्यान ग्रौर पूजन यजुर्वेद में कहा हुग्रा सबका सम्मत है। यह सुरभी ऋद्धि प्रदान करने वाली-वृद्धि के देने वाली-मुक्ति देने वाली-समस्त कामनाग्रों को देने वाली है।।१७।। यह सुरभी लक्ष्मी के परम स्वरूप वाली ग्रौर राधा की पर सहचरी-गौग्रों की ग्रधिष्ठात्री देवी-गौग्रों की ग्राध ग्रौर गौग्रों की प्रस्त है।।१८।। यह पित्रत्र स्वरूप वाली-भक्तों की पूज्य तथा समस्त कामों की देने वाली है। जिस के द्वारा सम्पूर्ण विश्व पूत हुग्रा है या हो रहा है, उस देवी सुरभी का मैं भजन करता हूँ।।१८।। ब्राह्मण को घट में—घेनु के मस्तक में ग्रथवा गौग्रों के बाँघने के स्तम्भ में-शालग्राम में-जल में-ग्रथवा ग्राग्न में सुरभी देवी की पूजा करनी चाहिए ।।२०।। दीपावली के दूसरे दिन में दोपहर के पूर्व भक्तिभाव से युक्त होकर जो कोई सुरभी की पूजा करता है, वह भूतल में पूज्य होता है।।२१॥

एकदा त्रिषु लोकेषु वाराहे विष्णुमायया ।
क्षीरं जहार सहसा चिन्तिताश्च सुरादय; ।।२२॥
ते गत्वा ब्रह्मलोकञ्च ब्रह्माणं तुष्टुबुस्तदा ।
तदाज्ञया च सुरभीं तुष्टाव पाकशासन; ।।२३॥
नमो देव्ये महादेव्ये सुरभ्ये च नमो नमः ।
गवां वीजस्वरूपाये नमस्तेजगः मिके ॥१४॥
नमो राधाप्रियाये च पद्मांशाये नमो नमः ।
नमः कृष्ण्पित्रयाये च गवां मात्रे नमो नमः
कल्पवृक्षस्वरूपाये सर्वेषां सन्ततं परम् ।।२४॥
श्रीदाये धनदाये च वृद्धिदाये नमो नमः ।
शुभदाये प्रसन्नाये गोप्रदाये नमो नमः ।।२६॥

यशोदायै कीर्त्तिदायै धर्मज्ञायै नमो नमः । स्तोत्रश्रवणमात्रेण तुष्टा हृष्टा जगत्प्रसूः ॥२७॥ स्राविर्बभूव तत्रैव ब्रह्मलाके सनातनी । महेन्द्राय वरं दत्वा वाञ्छितश्वापि दुर्लभम् ॥२८॥

एक बार वाराह में बिष्णु की माया के द्वारा सहसा क्षीर का हररा हुम्रा था उस समय सुर म्रादि सब बड़े चिन्तित हो गये थे ।।२२।। उस समय वे सब ब्रह्म लोक में जाकर ब्रह्मा की स्तुति उन्होंने की थी। ब्रह्मा की म्राज्ञा से इन्द्र ने सुरभी स्तुति की थी ।।२३।। महेन्द्र ने कहा-सुरभी देवी को मेरा नमस्कार है-महा देवी सुरभी के लिये मेरा वार-बार नमस्कार है। गौग्रों के बीच स्वरूप वाली है जगत् की माता ! तेरे लिये नमस्कार है ।।२४।। राघा की प्रिया को मेरा नमस्कार है। पद्मा के ग्रंशरूप वाली के लिये बार-बार नमस्कार है। कृष्ण की प्रिया के लिये मेरा नमस्कार है तथा गौग्रों की माता के लिये बार-बार नमस्कार है। निरन्तर सबके लिये परम कल्प वृक्ष के स्वरूप वाली के लिये नमस्कार है।।२४।। श्री प्रदान करने वाली-धन देने वाली और वृद्धि देने वाली के लिये बार-बार नमस्कार है। शुभ प्रदान करने वाली-प्रसन्त स्वरूप वाली-ग्रौर गौग्रों को प्रदान करने वाली के लिये बार-बार नमस्कार है। २६। यश देने वाली कीर्ति देने वाली ग्रौर धर्म को जानने वाली के लिये बार-बार नमस्कार है। वह जगत को प्रसूत करने बाली सुरभी देवी इन्द्र द्वारा कहे हुए स्तोत्र के श्रवण मात्र से ही परम सन्तुष्ट हुई ग्रौर प्रसन्न हुई थी ।२७। यह सनातनी वहां पर ही ब्रह्म लोक में प्रकट हुई थी ग्रौर महेद्र के लिये वरदान दिया था तथा सुदुर्लभ वाञ्च्छित भी प्रदान किया था ।२८।

> जगाम सा च गोलोकं ययुर्देवादयो गृहम् । बभूव विश्वं सहसा दुग्धपूर्णश्च नारद ॥२६॥ दुग्धात् घृतं ततो यज्ञस्ततःश्रीति सुरस्य चः ।

इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्चयः पठेत् ॥३०॥ स गोमान् धनवार्ववकीित्तमान् पुण्यमान्भवेत् । सस्नातः सर्वातीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ॥३१॥ इहं लोके सुखं भुक्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरम् । सुचिरं निवसेत्तत्र करोतिकृष्णसेवनम् ॥३६॥ न पुनर्भवनं तस्य ब्रह्मपुत्र भवे भवेत् ॥३३॥

इसके अनन्तर वह गो लोक को चली गई थी। देवगण आदि अपने घर चले गये थे। हे नारद्! फिर सहसा समस्त विश्व दुग्ध से पूर्ण हो गया था।।२६।। दुग्ध से घृत हुआ और उससे यज्ञ हुये और यज्ञों से देवों की प्रीति हुई थी। यह स्तोत्र महान् पुण्य पूर्ण है। जो इसको भक्ति-भाव से युक्त पढ़ता है।।३०॥ वह गौओं वाला धन वाला कीर्तिमान और पुण्य वाला होता है। वह पाठ करने वाला समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त कर लेने वाला तथा सम्पूर्ण यज्ञों में दीक्षा प्राप्त करने के फल वाला होता है।।३१॥ वह स्तोत्र के पाठ करने वाला इस लोक में सुखों का उपभोग करके अन्त में श्रीकृष्ण के स्थान को प्राप्त करता हैं। वहाँ पर अधिक समय तक निवास करता है और श्रीकृष्ण की सेवा किया करता है।।३२॥ हे ब्रह्मपुत्र ! फिर उस का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है।।३३॥

## ३६- राधिकाख्यानम् ।

म्रागमं निखलं नाथ श्रुतं सर्वमनुत्तमम् । पश्चरात्रादिकं नीतिशास्त्रं योगश्वयोगिनाम् ।१। सिद्धानांसिद्धिशास्त्रञ्चनानातन्त्रंमनोहरम् । भक्तानांभितिशास्त्रश्वकृष्णस्यपरमातमनः ।२। देवीनामिपसर्वासांचिरितंत्वनमुखाम्बुजात् ।
स्रधुनाश्रोतुमिच्छामिराधिकाख्यानमुत्तमम् ।३।
श्रुतौ श्रुतं प्रशंसा च राधायाश्च समासतः ।
स्वनमुखात् काण्वशाखायां व्यासेन तां वदाधुना ।४।
स्रागमाख्यानकाले च भवता स्वीकृतं पुरा ।
नहीश्वरव्याहृतिश्च मिथ्या भवितुमर्हृति ।॥।
तदुत्पत्तिश्च तद्ध्यानं नाग्नोमाहात्म्यमुत्तमम् ।
पूजाविधानंचिरतंस्तोत्रंकवचमुत्तमम् ।६।
स्राराधन विधानञ्च पूजापद्धतिमीप्सितम् ।
साम्प्रतं ब्रूहि भगवन्मांभक्तां भक्तवत्सल ।।।।।

इस ग्रध्याय में श्री राधिका का उपाख्यान निरूपित किया है। श्री पार्वती ने कहा - हे नाथ ! सम्पूर्ण ग्रत्युतम ग्रागमपक्षर।त्रादिक-नीति शास्त्र ग्रीर योगियों का योग यह सब सुन लिया है । १। सिद्धों का सिद्धि शास्त्र-मनोहर प्रनेक तन्त्र-मक्तों का भक्ति शास्त्र जोकि परमात्मा श्री कृष्ण का है यह भी श्रवण किया है 1२। समस्त देवों का चरित भी ग्रापके मुख कमल से सुना है। ग्रब मैं सर्वोत्तम श्री राधिका देवी का उपाख्यान श्रवएा करना चाहती हूँ ।३। श्री राधिका महा देवी की प्रशंसा मैंने श्राति (वेद) में बड़ी सुनी है किन्तु वह संक्षेप से ही श्रवण की है जो कि व्यास देव के द्वारा काष्ट्र शाखा में की गई है। श्रव श्रापके मूख रूपी कमल से उसका निरूपएा कीजिए । । श्रागमों के ग्राख्यान करने के समय में ग्रापने पहिले यह स्वीकार किया है कि ईश्वर की व्याहृतियाँ कभी भी मिण्या होने के योग्य नहीं होती हैं । प्रा उसकी उत्पत्ति-उसका घ्यान-उसके नाम का माहात्म्य-उत्तम पूजा का विधान-चरित-स्तोत्र ग्रीर उत्तम कवच बताइए ।६। श्री-राधिका का ग्राराधन-ग्राराधना करने की विधि ग्रौर ग्रभीष्ट ग्रर्चन करने की पद्धति, हे भक्तों पर कृपा करने वाले ! भक्त मुक्तको ग्रब यह

सम्पूर्ण बताने का अनुग्रह कीजिए ॥७॥

कथं न कथितं पूर्वमागमाख्यानकालतः ।
पार्वतोवचनं श्रुत्वानग्रवक्त्रो बभ्व सः ॥६॥
पञ्चवक्त्रश्च भगवान् गुष्ककण्ठौष्ठतालुकः ।
स्वसत्यभङ्गभीतश्चमौनीभतोहिचिन्तितः ॥६॥
सस्मारं कृष्ण्ध्यानेनाभीष्टदेवंकृपानिधिम् ।
तदनुज्ञाञ्चसप्राप्यस्वार्द्धाङ्गातामुवाचसः ॥१०॥
निषिद्धोऽहं भगवता कृष्णेन परमात्मना ।
ग्रागमारम्भसमये राधाख्यानप्रसङ्गतः ॥११॥
मदद्धाङ्गस्वरूपा त्वं न मद्भिन्ना स्वरूपतः ।
ग्रानोऽनुज्ञां ददौ कृष्णः मह्मा वक्तुं महेश्वरि ॥१२॥
मदीष्टदेवकान्तायाराधायाश्चरितसति ।
ग्रातीव गोपनीयञ्च सुखदं कृष्णभिक्तदम् ॥१३॥

हे भगवन् ! पहिले आगमों के कथन करने के समय में यह सब आपने क्यों नहीं बताया था—इसका क्या कारण है ? पार्वती के इस वचन को सुनकर नेत्र रहित मुख वाले वह हो गये थे । द। भगवान् पञ्जवक्त्र के कण्ठ—ग्रोष्ठ और तालु शुष्क होग्रये थे । वे अपने सत्य के मङ्ग होने से डरे हुए थे और मौन होकर चिन्तित हो गये थे । शिव ने कृपा के निधि अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण का घ्यान के द्वारा स्मरण किया था और फिर उनकी अनुजा को प्राप्त करने के पश्चात् वह अपनी ही अर्द्धाङ्गिनी पार्वती से बोले । १०। परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा मुभे उसे कहने के लिये निषेध कर दिया गया था जिस समय आगमों का आख्यान कर रहा था और प्रसंग से श्री राधा का आख्यान प्राप्त हुया था । १९। किन्तु आप तो देवी मेरे ही आधे अंग के स्वष्ट्य वाली हो । अतः स्वष्ट्य से मुभे से भिन्न नहीं हो । हे महेश्वरी ! इसीलिये अब भगवान कृष्ण ने मुभे वह सब तुमको बता

देने की ग्राज्ञा दे दी है। १२। हे सित ! श्री राधा देवी मेरी इष्ट देव की कान्ता हैं। उनका चरित्र ग्रत्यन्त ही गोपनीय है। वह परम सुख प्रदान करने वाला ग्रीर श्रीकृष्ण की भक्ति के देने वाला है।। १६।।

> जानामि तदहं दुर्गे सर्वे पूर्वापरं वरम्। यज्जानामि रहस्यश्व न तत् ब्रह्मा फरगिश्वरः ।१।। न तत् सनत्कुमारश्च न च धम्मः सनातनः। न देवेन्द्रो मुनीन्द्राश्च सिद्धेन्द्राः सिद्धपुङ्गवाः ।११। मत्तो बलवती त्वश्व प्रागांस्त्यक्तुं समुद्यता। श्रतस्वां गोपनीयश्व कथयामि सुरेइवरि ।१६। श्रृगु दुर्गे प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतम्। चरितं राधिकायाश्च दुर्लभञ्च सुपुण्यदम् ।१७। पुरा वृन्दावने रम्ये गोलोके रासमण्डले। शतश्रुङ्गै कदेशे च मालतीमल्लिकावने ।१८। रत्नसिंहासने रम्ये तस्थौ तत्र जगत्पतिः। स्वेच्छामयश्च भगवान् बभूवरमगोत्सुकः ।१६। रमणं कर्त्तुमिच्छा च तद्बभूव सूरेश्वरी। इच्छया च भवेत् सर्वं तस्य स्वेच्छामयस्य च।१•। एतस्मिन्नन्तरे दुगें द्विधारूपो बभूव सः। दक्षिणाङ्गञ्च श्रीकृष्णः वामार्द्धाङ्गश्च राधिका ।२१। बभूव रमगाी रम्या रासेशा रमगाोत्सुका। श्रमूल्यरत्नभरणा रत्नसिंहासनस्थिता ।२२॥

हे दुर्गे ! उसे मैं बहुत ही अच्छा पूर्वा पर सब जानता हूँ। जिस रहस्य को मैं जानता हूँ, उसे ब्रह्मा और फग़ीरवर शेष भी नहीं जानते हैं।। प्रा। उतना उस रूप में सम्पूर्ण सनत्कुमार और सनातन धर्म भी नहीं जानते हैं। न कोई श्रेष्ठ शिरोमणि मुनि—देवेन्द्र—सिद्धेन्द्र- श्रीर सिद्धों में परम शिरोभूषण ही कोई जानते हैं।। प्रा। हे देवी!

तुम तो मुफ्तसे भी बल वाली हो जोिक प्राणों को त्याग करने के लिये समुद्यत हो गई थी। हे सुरेश्वरी! इस लिये तुमको उस ग्रत्यन्त गोपनीय चरित के रहस्य को बताता हूँ ।।१६।। हे दुर्गे ! ग्रब तुम श्रवरण करो, मैं परम ग्रद्भुत रहस्य श्री राधिका देवी का सुपुण्य प्रदान करने वाला भ्रति दुर्लभ चरित बताऊँगा ॥१७॥ बहुत पहिले प्राचीन समय में वृन्दावन में जोकि परम रम्य है-गोलोक के रास मण्डल में-शतश्रुङ्ग के एक स्थल में जहाँ कि मालती की लताग्रों का विशाल वन है, एक रत्नों से विनिर्मित सिंहासन पर वहाँ जगतों के स्वामी स्थित थे। भगवान ग्रपनी इच्छा से परिपूर्ण हैं। ग्रत: उस समय उनकी रमण करने की उत्सुकता उत्पन्न हुई थी ॥ १८− ३६॥ रमण करने की इच्छा हुई कि वह सुरेश्वरी हुई थी। उन स्वेच्छामय भगवान की इच्छा मात्र से ही सभी कुछ हो जाया करता है ग्रीर उसमें किंचित भी विलम्ब नहीं होता है ।।२०। हे दुर्गे ! इसी अन्तर में वह स्वयं प्रभुदो रूप वाले हो गये थे। उनका जो दाहिना श्रङ्ग का भाग था, वह श्रीकृष्ण के रूप वाला होगया था ग्रीर बाँया ग्राधा श्रद्भ का भागश्री राधिका के रूप वाला हो गया था ।।२१।। वह श्री राधिका परम रम्य रमगा रूप की ईश्वरी रमगा करने के लिये समुत्सुक हो गई थीं । वह श्रमूल्य रत्नों के श्राभूषणों से विभूषित थीं तथा रत्नों के सिंहासन पर स्थित हो गई थीं ।।२२।।

हृष्ट्वाचैवं सुकान्तञ्च सा दघार हरे:पुर: ।
तेन राघासमाख्याता पुराविद्भिर्महेश्वरि ॥२३॥
राघा भजित श्रीकृष्णं सवैताञ्चपरस्परम् ।
उभयः सर्वसाम्यञ्चसदासन्तोवदन्ति च ॥२४॥
भवनं घावनं रासे स्मरत्यालिंगनं जपेत् ।
तेन जल्पतिशङ्के तांशस्यां राघां मदीश्वरः ॥२४॥
राशव्दोच्चारणाद्भक्तो याति मुक्तिं सुदुर्लभाम् ।

धाशब्धोच्चारणात् दुर्गे धावत्येव हरे:पदम् ।। ६।। कृष्णवामांशलम्भूता राधा रासेश्वरीपुरा । तस्याश्चांशाँशकलया बभूवुर्देवयोषितः ।। ७।। राइत्यादानववनो घा च निर्वाणवाचकः । ततोऽवाप्नोतिमुक्तिञ्चसाचराधाप्रकीत्तिता ।। २६।। बभूव गोपीसंघश्च राधाया लोमकूपतः । श्रीकृष्णलोमक्कपेभ्यः बभूवु सर्वेवछवाः ।। २६।।

उस रासेश्वरी देवी श्री राधिका ने इस प्रकार से रास के लिये समुत्सुक परम सुन्दर श्रपने कान्त को देखा था ग्रीर उसने ग्रपने आपसे श्रीहरि के ग्रागे रख दिया था ग्रर्थात वह हरि के सामने **उपस्थित हो गईं थीं। हे महेरुवरी! इसी से पुरावेत्ता विद्वानों** के द्वारा वह राधा इस नाम से प्रसिद्ध हुई थीं या कही गई थीं ।।२३।। श्रीराधा श्री कृष्ण का सेवन करती हैं श्रीर श्री कृष्ण राधा का सेवन करते हैं। इस तरह से परस्पर में दोनों की समता है। यही सदा सन्त कहते हैं।।२४।। रास में भवन में घावन करती हैं। स्मरण करती हैं भौर भ्रालिङ्गन का जाप करती हैं इसीसे मेरे स्वामी उसको राधा कहते हैं। उस प्रशस्ता का यह नाम इसी से पड़ा है ऐसा समभा जाता है ।। २४।। राधा इस नाम के 'रा'-इसके उच्चारण से भक्त सुदुर्लंभ मुक्ति को प्राप्त करता है ग्रीर 'धा'—इसके उच्चारण से हे दुर्गे! हरि के पद को दौड़कर चला जाता है ॥२६।। क्रुष्ण के वामांश से समुत्पन्न राधा पहिले रास की ईश्वरी थी। उसके मंशों की कला से फिर देवों की म्रङ्कता हुई थी ।।२७।। 'रा'-यह आदान का वाचक है और 'घा'-यह निर्वाग का वाचक है। उससे मानव मुक्ति को प्राप्त होता है। वह राधा कही गई है ।।२८।। राधा के लोमों के छिद्रों से गोपियों का एक समुदाय समुत्पन्न हुम्रा था भ्रीर श्री कृष्ण के लोम कूपों से समस्त

उनके वल्लभ हुए थे ।।२६।।

राधावामांशभागेन महालक्ष्मीर्वभूव सा ।
शस्याधिष्ठातृदेवी सा गृहलक्ष्मीर्वभूव सा ॥३०॥
चतुर्भुं जस्य सा पत्नो देवी वैकुण्ठवासिनी ।
तदंशाराजलक्ष्मीश्चराजसम्पत्प्रदायिनी ॥३१॥
तदंशा मर्त्यंलक्ष्मीश्च गृहिगाच गृहे गृहे ।
शस्याधिष्ठातृदेवी च सा एव गृहदैवतो ॥३२॥
स्वयं राधाकृष्णपत्नीकृष्णवक्षःस्थलस्थिता ।
प्राणाधिष्ठातृदेवीचतस्यैव परमात्मनः ॥३३॥
ग्राजहास्तम्बपर्यंन्तं सर्वं मिथ्यैव पार्वति ।
भजसत्यंपरंज्ञह्मराधेशंत्रिगुणात्परम् ॥३४॥
परं प्रधानं परम परमात्मानमीश्वरम् ।
सर्वद्यं सर्वपृज्यश्च निरीहं प्रकृतेः परम् ॥३४॥

राधा के वामांश भाग से वह महा लक्ष्मी हुई थी। वह शस्यों की अधिष्ठात्री देवी है और वह गृह लक्ष्मी हुई थी।।३०।। वह चार भुजा बाले देव की पत्नी थी जो कि वैकुण्ठ में निवास करती है। उसके अंश से राज लक्ष्मी हुई थी जो राज सम्पत् को प्रदान करने वाली थी।।३१।। उसके अंश स्वरूपा मनुष्यों की लक्ष्मी है जोिक गृहस्थियों के घर-घर में स्थित है। वह शस्यों की अधिष्ठात्री देवी और वह ही गृहकी भी देवता होती है।।३२।। राघा स्वयं कृष्ण की पत्नी हैं जो कृष्ण के वक्ष: स्थल में स्थित रहती है। और वह उस परमात्मा के प्राणों की भी अधिष्ठात्री देवी है।।३३।। हे पावंती! आबहा स्तम्ब पर्यन्त जो भी सब है वह मिथ्या ही है। त्रिगुण से पर-परं ब्रह्म-सत्य स्वरूप राधा के ईश को भजो।।३४॥ वह परम प्रधान-परमात्मा-ईश्वर सबके आदि सबके पूज्य निरीह और प्रकृति से परे हैं।।३४॥

स्वेच्छामयं नित्यरूपं भक्तानुग्रहविग्रहम्।
तिद्भिन्नानाञ्चदेवानां प्राकृतं रूपमेव च ॥३६॥
तस्य प्राणाधिकाराधाबहु सौभाग्यसंयुता।
महिष्टिणोः प्रस्ःसाचमूलप्रकृतिरीक्वरी।।३७॥
मानिनीराधिकांसन्तः सदासेवन्तिनित्यशः।
सुलभयत्पदामभोजंत्रह्मादीनांसुदुर्लभम्।।३८॥
स्वप्ने राधा पदाम्भोजं न हि पश्यन्ति वल्लवाः।
स्वयं देवी हरेः कोड़े छायारूपेण कामिनी।।३६॥
स च द्वादश गोपानां रायाणः प्रवरः प्रिये।
श्रीकृष्णांशश्च भगवान् विष्णुतुल्यपराक्रमः।।४०॥
सुदामशापात् सा देवी गोलोकादागता महीम्।
वृषभानुगृहे जाता तन्माता च कलावती।।४१॥

श्री कृष्ण का स्वरूप नित्य स्वेच्छा से परिपूर्ण श्रीर भक्तों के ठपर अनुग्रह करने वाले विग्रह से गुक्त हैं। इनसे भिन्न जो भी देव हैं उनका प्रकृत ही रूप होता है।।३६॥ श्री कुष्ण के प्राणों पर पूर्ण श्रिष्ठकार होने से राघा बहुत बड़े सौभाग्य से गुक्त है। यह मह विष्णु से समुत्पन्न श्रीर वह मूल प्रकृति ईश्वरी है।।३७॥ इस मानिनी राधिका का सन्त पुरुष सदा नित्य ही सेवन किया करते हैं। जिस के यह कमल सुलभ हैं तथा ब्रह्मादि को सुदुर्लभ है।।३०॥ इत्या स्वप्न में राघा के चरण कमल को नहीं देखते हैं। यह देवी स्वयं हिर की गोद में छाया रूप से उनकी कामिनी रहा करती हैं।।३६॥ हे प्रिये! यह हादश गोपों के शिरोमाणि सर्वश्रेष्ठ थे। श्री कृष्णा का ग्रंश भगवान् विष्णु के तुल्य पराक्रम वाले थे।।४०॥ सुदामा के शाप से वह देवी गोलोक धाम से यहां भूमि में ग्राई थी। वह राजा वृषभानु के घर में उत्यन्न हुई थीं ग्रीर उसकी माता का नाम कलावती था।।४९॥

### ४० हरगौरीसंवादे राधोपाख्यानम्।

कथं सुदामाशापञ्च सा च देवी ललाभ ह कथ शशाप मृत्यो हि स्वाभीष्टदेवकामिनीम् ॥१॥ प्रृण देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भ तम् । गोप्यं सर्वपुराग्णेषु शुभदंभक्तिमुक्तिदम् ॥२॥ एकदा राशिकेशश्च गोलोके रासमण्डले । शतप्रु गपर्वतैकदेशे बृन्दावने वने ॥३॥ गृहीत्वा विरजां गोपीं सौभाग्यां राधिकासमाम् । क्रीडाञ्चकार भगवान् रत्नभूषणभूषितः ॥४॥ मन्वन्तरागां लक्षश्च कालः परिमतोगतः । गोलोकस्यस्वत्पकालेजन्म।दिरहितस्यच ॥४॥ दूत्यश्चतस्रो ज्ञात्वा च कथयामासुः राधिकाम् । श्रुत्वा परमरुष्टा सा तत्याज हारमीश्वरी ॥६॥ प्रबोधिता च सिलिभिः कोपरक्तास्यलोचना । विहायरत्नालंकारं विह्निशुद्धांशुकेशुभे ॥७॥

इस अध्याय में हर गौरी सम्वाद में रावा के उपाख्यान का निरूपण किया गया है। पार्वातों ने कहा—उस देवी को सुदामा का शाप क्यों प्राप्त हुआ था? उस सेवक सुदामा ने अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण की कामिनी को कैसे शाप दे दिया था ।।१।। श्री भगवान ने कहा— हे देवी! मैं इस अत्यन्त अद्भुत रहस्य को बताता हूँ तुम इसका श्रवण करो। यह रहस्य समस्त पुराणों परम गोपनीय है— शुभ के प्रदान करने वाला तथा भक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला है।।२।। एक बार राधिकेश गोलोक धाम में रासमण्डल में शतभुष्क पर्वत के एक भाग में वृन्द्रावन के वन में विरजा नाम की

सौभाग्य वाली गोपी को जोकि राधिका के ही समान थी, लेकर रत्नभूषणों से विभूषित भगवान् ने उसके साध क्रीड़ा की थी।।३।।४।। एक लाख मन्वन्तरों के समान समय व्यतीत हो गया था किन्तु जन्मादि से रहित गोलोक धाम का वह स्वल्प ही काल था।।४।। चार दूतियों ने यह जान कर इस वृन्तान्त को राधिका से कह दिया था। इसका श्रवण करके वह बहुत ही ग्रधिक रुष्ट हो गई श्रीर उस ईश्वरी ने हार का त्याग कर दिया था।।६।। साथ में रहने वाली सिखयों ने बहुत कुछ उसे समफाया था किन्तु कोपसे लाल मुख श्रीर नेत्रों वाली ने बद्रि के समान शुद्ध शुभ वस्त्र श्रीर रत्नों के समस्त श्रव द्वारों का त्याग कर दिया था।।७।।

क्रीडाण्यञ्च सद्रत्ना मूल्यदपंगामुज्जवलम् । चकार लोपं वस्त्रेग्।सिन्दूरं चित्रपत्रकम् ॥६॥ प्रक्षाल्य तोयाञ्जलिभिमुं खरागमलक्तकम् । विस्नस्तकवरोभारामुक्तकेशीप्रकम्पिता ॥६॥ शुक्लवस्त्रपरीधाना रूक्षावेशादिवर्जिता । ययौ यानान्तिकं तूर्णं प्रियालीभिनिवारिता ॥६०॥ ग्राजुहावसखीसघरोषविस्फुरिताधरा । शश्वत्कम्पान्वितांगीसागोपीभिः परिवारिता ॥६१॥ ताभिभैकत्यायुताभिश्च कातराभिश्च संस्तुता । ग्राहरोहरथं दिव्यममूल्यरत्निर्मितम् ॥१२॥ दशयोजनविस्तीर्णं दैर्घ्यं च योजनं शतम् ॥१३॥ सहस्रचक्रयुक्तं च नानाचित्रसमन्वितम् । नानाविचित्रवसनैः सूक्ष्मैः क्षौमैविराजितम् ॥१४॥

सद्गुनों वाली उसने कीड़ा का पद्य ग्रौर उज्जवल मूल्य वाला दर्पण का भी त्याग कर दिया था। उसने मुख पर वनी हुई चित्र पत्रावली श्रीर मस्तक लगा हुआ सिन्दूर को वस्त्र के द्वारा मिटा दिया था।।।।। मुखराग अलन्द से जल की अअलि से घो डाला था। जिसका कवरी का भार विस्तस्त हो रहा है ऐसी वह केशों को खोलकर कांपती हुई, शुक्ल वस्त्रों का परिधान करके रूक्षा वेशादि से वर्जित हुई अपनी प्यारी सहेलियों के द्वारा रोकी गई गई थी वह बहुत शीघ्र यान के समीप में चली गई थी।।।।।।।।।। रोष से अघरों को फड़काते हुए उसने सखियों के समुदाय को बुलाया था। निरन्तर कम्प से युक्त अङ्गःवाली वह गोपियों के द्वारा परिवारित की गई थी।।१।।। भक्ति से युक्त उन कातर सखियों के द्वारा उसकी स्तुति की गई थी ऐसी राधिका परम दिव्य—अमूल्य एवं रत्नों से निर्मित रथ पर समारूढ़ हो गई थी। वह रथ दश योजन के विस्तार वाला तथा सो योजन लम्बा था।।१२।।१३।। उस रथ में एक सहस्त्र चक्र (पहिए) थे श्रीर वह अनेक प्रकार के चित्रों से समन्वित था। नाना प्रकार के चित्र-विचित्र वस्त्रों से तथा सूक्ष्म क्षीमों से वह वह शोभित था।।१४।।

ययौ रथेन तेनैव सुमनोमालिना प्रिये।
श्रुत्वा कोलाहलं गोप। सुदामा कृष्णपार्षदः ॥११॥
कृष्णं कृत्वा सावधानं गोपै: साद्धं पलायितः।
भयेन कृष्णः सन्त्रस्तो विहाय विराजां सतीम् ॥१६॥
स्वप्रमभग्नो कृष्णोऽपि तिरोधानं चकार सः।
सा सती समयं ज्ञात्वा विचार्य्यं स्वहृदि कृष्धा ॥१७॥
राधाप्रकोपभीता च प्राणाँस्तत्याज तत्क्षणम्।
विराजालिगणास्तत्र भवविह्वलकातराः॥१८॥
प्रययुः शरणं साध्वी विराजां तत्क्षणं भिया।
गौलोकेसासरिद्रं पा बभूव शैलकन्यके॥१६।
कोटियोजनविस्तीणां दीर्घं शतगुणा तथा।

गोलोकं वेष्टयामास परिखेव मनोहरा ॥२०॥ बभूवुः क्षुद्रनद्यञ्च तदान्या गोप एव च । सर्वा नद्यस्तदंशाश्च प्रतिविश्वेषु सुन्दरि ॥२१॥ इमे सप्तसमुद्राश्च विरजानन्दना भुवि । स्रथागत्य भगवती राधा रासेश्वरी परा ॥२२॥

हे प्रिये ! उसी सुमनो माली रथ के द्वारा वह गई थी । कृष्ण के पार्षेद सुदामा नाम धारी गोप ने इसका कोलाहल सुना था ।। १४।। वह श्री कृष्णा को सावधान करके स्वयं गोपों के साथ भाग गया था। भय से कृष्ण भी सन्त्रस्त (डरे हुये) हो गये थे ग्रौर उन्होंने सती विरजा का त्याग कर दिया था ॥ १६॥ ग्रपने प्रेम से भरत होकर कृष्ण भी छिप गये थे। उस सती विरजा ने भी समय को जानकर ग्रपने हृदय में क्रुघ हो विचार किया ग्रीर राधा के कोप से हरी हुई होकर उसने उसी समय पुरें का त्याग कर दिया था। विरजा की जो सहेलियां थीं वे सब वहां पर भय से विह्वल एवं कातर हो गई थीं।।।१७।।१८।। वे सब उस समय में भय से साध्वी विरजा की शरण में गई थीं। वह शैलकन्या गोलोक में एक सरित के रूप वाली हो गई थी।। १६।। जिसका विस्तार एक करोड़ योजन था श्रीर लम्बाई में इससे सी गुनी थी। उसने मनोहर परिखा की (खाई की) भांति गोलोक को वेष्टित कर लिया था ।।२०।। हे सुन्दरि ! उससे ग्रन्य गोपियां थी बे सब छोटी छोटी निदयां हो गई थीं। समस्त नदियाँ उसी का अंश स्वरूप हैं जो प्रतिविम्वों में हैं। ॥२९॥ ये जो सात समुद्र भूतल में हैं वे सब विष्णु के पुत्र हैं। इसके श्रनन्तर परा भगवती रास की स्वामिनी राघा वहां ग्राई थीं ।। २२।।

> न हष्ट्रा विरजां कृष्णं स्वगृहञ्च पुनर्ययौ । जगाम कृष्णस्तां राघांगोपालेरष्टभिः सह ॥२३॥ गोपीभिर्द्वारियुक्ताभिर्वारितश्च पुनः पुनः । हष्ट्राकृष्णश्चसादेबी भर्त्सनश्च चकारतम् ॥२४॥

सुदामा भर्तं सयामास तामेव कृष्णसन्निधौ ।
कृद्धाशशापसादेवीसुदामानं सुरेश्वरी ॥२५॥
गच्छ त्वमासुरीं योनि गच्छदूरमतोद्गृतम् ।
शशापतांसुदामाचत्विमतोगच्छभारतम् ॥२६॥
भव गोपीगोपकन्यागोपीभिःस्वाभिरेवच ।
तत्रतेकृष्णविच्छेदोभविष्यतिशतंसमाः ॥२७॥
तत्रभारावतरणं भगवाँश्च करिष्यति ।
इत्येवमुक्त्वा सुदामा प्रणम्य मातरं हरिम् ।
साश्चनेत्रो मोहयुक्तस्ततश्च गन्तुमुद्यतः ॥२६॥
राधा जगाम तत्पश्चात् साश्चनेत्रातिविह्वला ।
वत्स क्व यासीत्युचार्यं पुत्रविच्छेदकातरा ॥२६॥

जब वहां उसने विरजा श्रीर श्री कृष्ण को नहीं देखा तो वह फिर अपने घर को चली गई श्रीं। फिर ग्राठ गोपालों के साथ कृष्ण उस राधा के पास गये थे।।२३।। वहां जो द्वार पर नियुक्त गोपियाँ श्रीं उनके द्वारा बार-बार निवारण किया गया था। एस देवी ने कृष्ण को देखकर उनको बहुत श्रीं कि फटकार दी थी।।२४॥ उस समय सुदामा ने कृष्ण की सन्निध में उस देवी को ही भत्सेंना दी थी। तब सुरेश्वरी उस देवी ने कृद्ध होकर सुदामा को शाप दिया था।।२४॥ देवी ने यह शाप दिया था कि तू श्रासुरी योनि में चला जा श्रीर यहाँ से शीघ्र ही दूर चला जा। उस समय सुदामा ने भी उस देवी को शाप दिया था कि तू यहाँ से भारत में चली जा ॥२६॥ तू वहां अपनी गोपियों के साथ गोप की कन्या गोपी होजा। वहां पर तेरा सौ वर्ष तक श्री कृष्ण से विच्छेद होगा॥२७॥ वहां भगवान भूमि का भार का ग्रवतरण करेंगे। इतना इस प्रकार से कहकर सुदामा ने माता को ग्रीर हरि को प्रमाण किया था। वह फिर नेत्रों में ग्रश्न भरकर मोह से युक्त

होता हुमा जाने को उद्यत हुमा था ।।२६।। इसके पश्चात् भांखों में म्रांसू भरकर म्रत्यन्त विह्वल होती हुई राघा गई थी। हे वत्स ! तू कहां जाता है—ऐसा कहकर राघा पुत्र के वियोग से कातर हो गई थीं ॥२६॥

> कृष्णस्तां बोधयामास विद्यया चक्रपामयीम् । बीघ्रं संप्राप्स्यसिमुतंमारुदेत्येवमेवच॥३०॥ स चासुरः अङ्क्षचूडः बभूव तुलसीपितः। मच्छूलभिन्नकायेनगालोकञ्चजगामस ॥३१॥ राधा जगाम वाराहे गोकुलं भारतं सती। वृषभानोश्चवैश्यस्यसाचकन्याबभूवह ॥३२॥ प्रयोनिसम्भवा देवी वायुगमां कलावती। सुषुवे मायया वायुं सा तत्राविबंभूव ह ॥३३॥ प्रतोते द्वादशाब्दे तु हृष्ट्वा तां नवयौवनाम् ॥३४॥ साद्धं रायाणवैश्येन तत् सम्बन्धं चकार सः। छायां संस्थाप्य तग्देहे सान्तद्धानं चकार ह ॥३५॥

उस समय कृष्ण ने विद्या से कृपामयी उसको समकाया था कि शीघ्र ही इस सुत को प्राप्त करोगी—रुदन मत करो—इस प्रकार से प्रवोधन किया था ॥३०॥ वह तुलसी का पित संख चूड प्रसुर हुम्रा था। मेरे जूल से भिन्न काया वाला वह गो लोक गया था।।३१॥ सती राचा बाराह में भारत को गोकुल में गई थी। वह वहां वृष्मीतु नाम वाले वैदय की कन्या हुई थी।।३२॥ यह देवी म्राग्नित सम्भवा थी म्रर्थात इसकी उत्पत्ति योनि द्वारा नहीं हुई थी। कलावती वायु के गर्भ वाली थी। उसने माया से व यु का प्रसव किया था भ्रीर वहां पर यह भ्राविभूत हो गई थी।।३३॥ बारह वर्ष व्यतीत हो जाने पर वह जब नव यौवन से युक्त हुई वो उसका रायास वैदय के साथ उसके षिता ने सम्बन्ध कर दिया था। उसके पर में

राघा ने अपनी छाया को स्थापित कर दी थी श्रोर स्वयं श्रन्तर्घ्यान हो गयी थी।।३४॥१६॥

बभूव तस्य वैश्यस्य विवाहश्छायया सह ।
गते चतुर्दशाब्दे तु व सभीतश्छलेन च ॥३६॥
जगाम गोकुलकृष्णः शिशुरूपीजगत्पतिः ।
कृष्णमातायशोदा या रायाणस्तत् सहोदरः ॥३७॥
गोलोके गेपकृष्णांशः सम्बन्धात् कृष्णमातुलः ॥३६॥
कृष्णोन सह राधायाः पुण्ये वृन्दावने वने ।
विवाहंकारयामासविधिनाजगतां विधिः ॥३६॥
स्वप्ने राधापदाम्भोजं नेहिपश्यन्तिवल्लवाः ।
स्वयंराधाहरेः कोडे छायारायाणमन्दिरे ॥४०॥
षिट्ट वर्षसहस्राणि तपस्तेपे पुरा विधिः ।
राधिकाचरणाम्भोजदर्शनार्थीचपुष्करे ॥४१॥
मारावतरणे भूमेर्मारते नन्दगोकुले ।
ददर्श तत् पदाम्भोजं तपसस्तत् फलेन च ॥४२॥

उस वैश्य का उसी छाया के साथ विवाह हुआ था। चौदह वर्ष व्यतीत हो जाने पर कंस से भीत होकर जगत्पति छल से कृष्ण शिशु के रूप वाले होकर गोकुल गाये थे। वहां कृष्ण की माता यशोदा थी जिसका रायाए। वैश्य सगा भाई था।।३६।।३७।। वह गोलोक में गोप कृष्ण का मंश था किन्तु इस सम्बन्ध से वह कृष्ण का मामा या।।३६।। फिर जगतों के विधाता ने विधिपूर्वक कृष्ण के साथ राधा का परम पुण्य स्थल वृन्दावन में विवाह करा दिया था।।३६।। बल्लभ स्वप्न में राधा के चरण कमल को नहीं देखते हैं। राधा स्वयं तो हरि की गोद में रहती थी थीर उसकी जो छाया थी वह राथाण के घर में रहा करती थी।।४०।। विधाता ने पहिले साठ हजार वर्ष तक तपस्या की थी और वह राधा के चरण कमल के

दर्शन का चाहने वाला पुषकर में था।।४९।। उस तप के फल से उसने भारत में भूमि के भार के भ्रवतरण करने के समय में नन्द गोकुल उनके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया था।)४२।।

किञ्चित्क लञ्च श्रीकृष्णः पुण्ये बृन्दावने वने ।
रेमे गोलोकनाथश्च राधया सह भारते ॥४३॥
ततः सुदामशापेन विच्छेदश्च वभूव ह ।
तत्र भारावतरणं भूमेः कृष्णश्चकार सः ॥४४॥
शताब्दे समतीते तु तीर्थयात्राप्रसंगतः ।
ददर्शे कृष्णं सा राधा स चताञ्च परस्परम् ॥४४॥
ततो जगाम गोलोकं राधया सह तत्त्ववित् ।
कलावती यशोदा चजगामराधयासह ॥४६॥
वृषभानुश्च नन्दश्च ययौ गोलोकमुत्तमम् ।
सर्वे गोपाश्च गोप्यश्च ययुस्ता याः समागताः ॥४७॥
छायागोपाश्च गोप्यश्च प्रपुर्मुक्तिश्च सन्निधौ ॥४८॥
रेमुरेताश्च तत्रैव सार्द्धं कृष्णोन पार्वति ।
षट्त्रिश्लक्षकोटयश्चगोप्योगोपाश्चतत्समाः ।
गोलोकं प्रयमुर्मुक्तः सार्द्धं कृष्णोन राधया ॥४६॥

कुछ समय तक श्रीकृष्ण पुण्यस्थल वृत्दावन के वन में गे। लोक धाम के स्वामी ने भारत में राधा के साथ रमण किया था। ४३। इसके पश्चात सुदामा के शाप से छन दोनों का वियोग हो गया था। वहां पर उस ुष्ण ने भूमि के भार का श्रवतरण किया था। ४४। एक सौ वर्ष के व्यतीत हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसङ्ग से राधा ने कृष्ण को श्रीर कृष्ण ने राधा को परस्पर में देखा था। ४५। इसके अनन्तर फिर वह तत्व वेत्त राधा के साथ गा लोक धाम को चले गये थे। कलावती श्रीर यशोदा भी राधा के साथ ही चली गई थीं। ४६। वृषाभानु ग्रीर नन्द ये भी उत्तम गा लोक को चले गये थे श्रीर अन्य

सभी गोपी श्रोर गोप जो वहाँ से यहाँ श्राये थे गा लोक को चले गये थे ।४७। छाया गोप तथा गोपियों में सिन्निध में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था ।।४८।। हे पावति ! इन सब ने कृष्ण के साथ वहाँ पर ही रमणा किया था । छत्तीस करोड़ गोप श्रोर गोपी उनके ही समान थे। सब मुक्त होकर कृष्ण तथा राधा के साथ गे। लोक नित्य धाम को प्राप्त हो गये थे।।४६।।

द्रोणः प्रजापतिर्नन्दो यशोदा ततिष्रया घरा ।
सप्राप पूर्वतपसा परमात्मानमीश्वरम् ।।४०।।
वसुदेवः कश्यपश्च देवकीचादितिः सती ।
देवमाता देविपता प्रतिकल्पे स्वभावतः ।।४९।।
पितृणां मानसीकन्या राधामाता कलावती ।
वसुदामापि गोलोकात् बृषभानुः समाययौ ।।४२।।
इत्येवं कथितं दुर्गे राधिकाख्यानमृत्तमम् ।
सम्पत्करं पापहरं पुत्रपौत्रविवद्धं नम् ।।४३।।
श्रीकृष्ण् श्च दिधाक्ष्पो द्विभुजश्च चतुर्भुं जः ।
चतुर्भुं जश्च वैकुष्ठेगोलोकेद्विभुजः स्वयम् ।।४४।।
चतुर्भुं जश्च वैकुष्ठेगोलोकेद्विभुजः स्वयम् ।।४४।।
भीकृष्ण्।पत्नी सा राधाः तदद्विगसमुद्भवा ।
श्रीकृष्ण्।पत्नी सा राधाः तदद्विगसमुद्भवा ।

प्रजापित द्रोग नन्द था और उसकी प्रिय पत्नी घरा यशोदा थी। इन्होंने पूर्व तपस्या के प्रभाव से परमात्मा ईक्वर की प्राप्ति की थी।।४०॥ वसुदेव कश्यप मुनि थे और सती श्रहिति ने देवकी का शरीर प्राप्त किया था। ये देवों की माता तथा वह देवों के पिता थे जो प्रत्येक कह्यों में स्वभाव से ही होते हैं।।४१॥ पितृगग की मानसी कन्या राधा की माता कलावती थी। सुदामा भी गा लोक से आकर बृषभानु हुआ था। ११२। हे दुर्गे! यह इस प्रकार से राधिका का उत्तम ग्राख्यान में कह दिया है। यह सम्पत्ति का करने वाला-पापों का हरए। करने वाला ग्रौर पुत्र-पौत्रों का विवर्द्धन करने वाला है । १६३।। श्रीकृष्ण के दो प्रकार के रूप थे एक दो भुजा वाला ग्रौर दूसरा चार भुजा वाला स्वरूप था। चतुर्भुं ज स्वरूप बैंकुण्ठ में ग्रौर द्विभुज स्वयं गा लोक में विराजमान रहता था। १५४।। चतुर्भुं ज की पत्नी महालक्ष्मी ग्रौर सरस्वती थी तथा गङ्गा तुलसी दिवर्या नारायण की प्रिया थीं। १६४।। श्रीकृष्ण की उनके ग्राधे ग्रङ्ग से समद्भूत वह राधा थी जो कि तेज-पद रूप ग्रौर गुण सबसे साध्वी उनके ही समान थी। १६।।

श्रादौ राधां समुच्चार्यपश्चात्कृष्णांवदेद्वुधः।
व्यतिक्रमेत्रह्महत्यांलभतेनात्रसंशयः ॥५७॥
कार्तिकीपूर्णिमायाञ्चगोलोकेरासमण्डले।
चकारपूजाँराधायातत्सम्बन्धिमहोत्सवम्॥५०॥
सद्रत्नगुटिकायाञ्च कृत्वा तत् कवचं हरिः।
दधार कण्ठे वाहौ च दक्षिणे सह गोपकैः॥५६॥
राधा पूज्या च कृष्णस्य तत्पूज्यो भगवान् प्रभुः।
परस्पराभीष्टदेवो भेदकुन्नरकं व्रजेत्॥६०॥

ग्रांदि में राधा का उच्चारण कर पीछे कृष्ण का शुभ नाम बुध को बोलना चाहिये। इसके उच्चारण में ब्यति क्रम करने से ब्रह्म हत्या प्राप्त होती है— इस में तिनक भी संशय नहीं है ॥५७॥ कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में गा लोक के रास मण्डल में राधिका की पूजा श्रीर उसका सम्वन्धित महोत्सव किया था ॥५८॥ हरि ने रत्नों के निर्मित गुटिका में उसके कवच को करके गोषों के सहित कण्ठ में तथा दाहिनी बाहु में धारण किया था ॥६८॥ राधा कृष्ण की पूज्य

थी श्रीर वह भगवान प्रभु उस राधा के पूज्य थे। ये दोनों ही परस्पर में एक दूसरे के श्रभीष्ट देव थे। इनमें भेद करने वाला नरक गामी होता है ॥३०॥

# ४१- दुर्गोपाख्यानम्।

सर्वाख्यानं श्रूतं ब्रह्मन्नतीव परमाद्भुतम् ।
ग्रिष्ठुना श्रोतुमिच्छामिदुर्गोपाख्यानमुत्तमम् ॥१॥
दुर्गां नारायगीशाना विष्णुमायाशिवासती ।
नित्यासत्याभगवती धर्वागीसर्वमंगला ॥२॥
ग्रम्बिका वैष्णाबी गौरी पार्वतीचसनातनी ।
नामानिकौथमोक्तानिसर्वोषांशुभदानिच ॥३॥
ग्रथं षोड्शनाम्नां च सर्वेषामीप्सितं वरम् ।
ग्रूहि वेद्वंवदां श्रेष्ठ वेदोक्तं सर्वसम्मतम् ।।४॥
कन वा पूजिता सादौ द्वितीये केन वा पुरा।
तृतीये वा चतुर्थं वा केनसर्वत्रपूजिता ॥४॥

इस प्रध्याय में दुर्गा का उपाख्यान वर्णित किया गया है। देवर्षि नारद जी ने कहा – हे बाह्मन् ! ग्रव तक मैंने सब के परम ग्राङ्कृत ग्राख्यानों का श्रवण किया है। ग्रव मैं दुर्गा देवी का ग्रास्युत्तम ग्राख्यान सुनना वाहता हूं ॥१॥ दुर्गा-नारायणी-ईशाना विष्णु माया-शिवा-नित्या-सत्या-भगवती सर्वाणी-सर्ग मंगला-ग्रम्विका-गौरी-पार्वती-शिवा-सनातनी ये शुभ नाम कौथमोक्त हैं जो कि सब को शुभ प्रदान करने वाले हैं ॥२॥३॥ इन सोलह नामों का सबको ईप्सित ग्रौर वर ग्रार्थ है वेदों के वेत्ताग्रों में श्रेष्ट बताइये ! जो कि वेद में कहे हुये

श्चर्य से सम्मत अर्थ हो ।।४।। इसका आदि में किस ने पूजन किया था तथा पहिले समय में दूसरी बार किस के द्वारा यह पूजित हुई है तीसरी और चौथे समय में किसके द्वारा यह सर्वत्र समिचत हुई थीं।॥।

श्रर्थं षोड्शनाम्नाञ्च विष्णुर्वेदे चकारसः। पूनःपुच्छसिज्ञात्वात्वंकथयामियथागमम् ॥६॥ दुर्गो-दैत्ये महाविघ्ने भववन्धे चकर्म्माए। शोके दुःखे च नरके यमदण्डेच जन्मनि ॥७॥ महाभयेऽतिरोगेचाप्याशब्दोहन्त्वाचकः। एतान्हन्त्येवयादेवीसादुर्गा परिकीत्तिता ॥८॥ यशसा तेजसा रूपैनिरायणसमा गुर्णैः। शक्तिनीरायणस्येयं तेन नारायणी स्मृता ॥ १॥ ईशानः सर्वसिद्धयर्थेचाशब्द्वोदातृवाचकः। सर्वसिद्धिप्रदात्रीयासापीशानाप्रकीत्तिता ॥१०॥ सृष्टा माया पुरा सृष्टो विष्णुना परमात्मना । मोहितं मायया विद्वां विष्णुमाया प्रकीत्तिता ॥११॥ शिवे कल्याग्रारूपा च शिवदा च शिवप्रिया। प्रिये दातरि चा शब्दो शिवा तेन प्रकीत्तिता ॥१२॥ सद्बुद्ध्यधिष्ठातृदेवी विद्यमाना युगे युगे । पतित्रतासुंशीलाचसासतीपरिकीत्तिता ॥१३॥ यथा नित्योहि भगवान् नित्या भगवती तथा। स्वमायया तिरोभूता तत्रेंशे प्राकृतेलये ॥१४॥

नारायण ने कहा— भगवान विष्णु ने इन सोलह नामों का ध्रयं वेद में किया था । तुम जान-बूमकर पुनः ग्रब मुभसे पूछते हो तो में ग्रागम के अनुसार उसे बताता हू ।।६॥ दुर्ग-यह शब्द दैत्य-

महान् विघ्न-भव के बन्धन करने बाला कर्म-शोकी दुःख-नरक विष्य मेराजी? का दण्ड-जन्म-महाभय-ग्रत्युग्र रोग ग्रीर हनन इतने अर्थो का काचक होता है। इन सबका जो देवी हनन किया करती है वही दुर्गा इस शुभ नाम से कही गई है ।।७।। ।। यह देवी यश-तेज-रूप लाबण्य श्रीर गुरा-गरा से नारायरा के ही तुल्य है ग्रीर नारायरा की ही यह शक्ति है। इसी लिये इस का शुभ नारायणी-यह नाम कहा गया है। ईशान-यह शब्द समस्त सिद्धियों के ग्रर्थ का वाचक है ग्रीर दात वाचक है। यह देवी सब प्रकार की सिद्धियों की प्रदात्री है इस लिए इसका ईशाना-यह नाम कहा गया है ।। ६।। २०।। पहिले परमात्मा विष्णु ने सृष्टि में माया का सृजन किया था। यह समस्त विश्व उस माया से मोहित हो गया था। इसी लिए इसका विष्णु माया यह नाम संसार में प्रसिद्ध हुआ है ।। ११।। शिव में कल्याण रूप वाली-शिव के प्रदान करने वाली श्रीर शिब की प्रिया है। शिव शब्द प्रिय श्रीर दाता के ग्रर्थ वाचक हैं। इसी से यह शिवा इस शुभ नाम से कही गई हैं।।१२।। यह सद् बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है जो युग-युग में विद्यमान रहती हैं। वह पतिब्रता भौर सुशीला है इस से वह सती कही गई है।। १३।। जैसे भगवान नित्य है गैसे ही भगवती नित्या हैं। प्राकृतलय में वह भ्रपनी माया से उस ईश में ही तिरोभूत हो गई थी।।१४॥

श्रावहास्तम्बपर्यंन्तं सर्ग मिथ्यैवकृतिमम् । दुर्गासत्यस्वरूपासाप्रकृतिभगवान्यथा । १४॥ सिद्धं श्वर्यादिकं सर्वं यस्यामस्ति युगे युगे । सिद्धादिकेभगोज्ञेयस्तेनभगवतीस्मृता ॥१६॥ सर्वान्मोक्षप्रापयतिजन्ममृत्युजरादिकम् । चराचराँश्चविश्वरूपान्सर्वाणीतेनकीत्तिता ॥१७॥ मंगलं मोक्षवचनं चा शब्दोदातृवाचकः। सर्वान्मोक्षान्याददातिसाएव सर्वमंगला ॥१८॥ हर्षे सम्पदि कल्यारो मंगलं परिकोत्तितम् । तान् ददाति या देवीसाएव सर्वमंगला ॥१६॥ ग्रम्बेति मातृवचनो वन्दने पूजने सदा । पूजिता वन्दिता माता जगतातेन साम्बिका ॥२०॥ विष्णुभक्ताविष्णुरूपाविष्णो शक्तिस्वरूपिणी । सृष्टौचविष्णुनास्रष्टावैष्णवीतेनकोत्तिता॥२१॥

श्राबह्मस्तम्ब पर्यन्त यह सव कृत्रिम श्रीर मिथ्या ही है। वह प्रकृति दुर्गा सत्य स्बरूप वाली है जैसे भगवान सत्य हैं ॥ १ ॥। सिद्धों के ऐश्वर्य ग्रादि सब जिसमें युग-युग में होते हैं। सिद्धादि में भग जानना चाहिए इससे यह भगवती इस नाम से कही गई है। विश्व में स्थित समस्त चर ग्रीर ग्रचरों को जन्म-मृत्य ग्रीर जरा ग्रादि से छुटकारा दिला कर यह मोक्ष को प्राप्त करा देती है। ग्रतएव यह क्षत्रागि-इस नाम से प्रसिद्ध हुई है ।।१६।।१७।। मंगल मोक्ष का वचन है और यह शब्ददा तृ वाचक भी है। श्रतएव यह देवी सबको मोक्ष बेती है इसी लिए इसको सर्व मंगला नाम से कहा गया है ॥१६॥ मंगल शब्द हर्ष-सम्पत् भ्रीर कल्याण में कहा गया है। इन हर्षादि को जो देती है वही सर्व मंगला कही जाती है ।।११। भ्रम्बा यह शब्द माता के लिए भ्राता है जो सदा वन्दन में भ्रौर पूजन में कहा जाता है। यह समस्त जगतों की माता वन्दित श्रीर पूजित है। श्रतएव 🐇 वह ग्रम्बिका कही जाती है।।२०।। यह विष्णु की भक्त है-विष्णु के रूप वाली है ग्रीर विष्णु की शक्ति स्वरूप वाली है। विष्णु के द्वारा सृष्टि में सृजन की गई है इसी कारण से यह वैष्णवी-इस नाम से कीत्तित हुई हैं ॥२१॥

> गौरः पीते च निर्लिप्ते परे ब्रह्मिंग निम्मेंले । तस्यात्मनः शक्तिरियं गौरी तेन प्रकीत्तिता ॥२२॥ गुरुः शम्भुश्च सर्वेषां तस्य शक्तिः प्रिया सती ।

गुरुः कृष्णश्व तन्माया गौरी तेन प्रकीत्तिता ।।२३।।
तिथिभेदे सर्गभेदे कल्पभेदेप्रभेदतः ।
स्यातौ तेषु च विख्यातापार्गतीतेन कीर्तिता ।।२४।।
महोत्सविशेषे च पर्गिन्निति प्रकीर्तिता ।
तस्याधिदेवी या सा च पार्गती परिकीर्तिता ।।२४॥
पर्गतस्य सुता देवी साविभूता च पर्गते ।
पर्गताधिष्ठातृदेवि पार्गती तेन कीर्तिता ।।२६॥
सर्गन्न सर्गकाले चिद्यमाने तनीति च ।
सर्गन्न सर्गकाले चिद्यमाना सनातनी ।।२७॥
प्रश्रीः षोड्शनाम्नानश्च कर्त्तितश्च महामुने ।
यथागमञ्च वेदीक्तोपास्याञ्च निशामय ।।२६॥

पति-निर्मल और निर्लित पर ब्रह्म में गौर है उम श्रात्मा की यह शक्ति है इससे यह गौरी कही गई है।।२२।। शम्भु सब के गुरू हैं उसकी यह प्यारो सती शक्ति है और कृष्ण गुरू हैं उसकी माया है, इसी से गौरी कार्त्तित हुई है।।२३।। तिथि के भेद में सर्वभेद में श्रीर कल्प के भेद-श्रभेद से ख्याति में उनमें यह विख्याति है इसी से यह पार्गती कही गई है।।२४।। महोत्सव विशेष में पर्गत-यह शब्द कहा गया है। उस पर्ग की यह श्रविदेवी है श्रतएव वह पार्गती कही गई है।।२४।। यह हिमाचल पर्गत राज की पुत्री है श्रीर यह देवी पर्गत श्राविभू त हुई थी। यह पर्गतों की श्रविष्ठात्री देवी है, इसीसे पार्वती नाम से कही गई है।।२६।। सर्वकाल में 'सना'-यह शब्द कहा गया है श्रीर विद्यमान श्रथं में तनी-यह श्राता है। जो सर्वत्र श्रीर सब काल में विद्यमान रहती है वह सनातनी है।।२७।। हैं महामुने! देवी के सोलह नामों का श्रथं कह दिया है। श्रागम के श्रनुसार वेद में कहे गये उपाख्यान का श्रवण करो।।२६।।

प्रथमे पूजिता सा च कृष्णेन परमात्मना ।

वृन्दावनेचमृष्ट्यादौगौलोकरासमण्डले । ६॥
मधुकैटभभीते च ब्रह्मणा सा द्वितीयतः ।
त्रिपुरप्रेरितेनैव तृतीये त्रिपुरारिणा ॥३०॥
प्रष्टिश्रया महेन्द्र एा शापाद दुर्वाससः पुरा ।
चतुर्थे पूजिता देवीभक्त्याभगवती सती ॥३१॥
तदा मुनीन्द्रैः सिद्धेन्द्रैं देवैश्च मुनिपुङ्गवैः ।
पूजिता सर्वविश्वेषु बभूव सर्वतः सदा ॥३१॥
तेजः सु सर्वदेवानां साविभू ता पुरा मुने ।
सर्वेदेवा ददुस्तस्यै शस्त्राणि भूषणानि च ॥३१॥
दुर्गादयश्च दैत्याश्च निहता दुर्गया तया ।
दत्तं स्वराज्यं देवेभ्यो व श्चयदभीष्सितम् ॥३४॥
कल्पान्तरे पूजिता सा सुरथेन महात्मना ।
राज्ञा मेषसशिष्येणमृष्मय्याश्च सरित्तटे ॥३४॥

सब से प्रथम वह परमात्मा कुष्ण के द्वारा वृन्दावन में सृष्टि के घ्रादि में गो लोकधाम के रास मण्डल में पूजित हुई हैं ।।२६।। दूसरी बार मधु-करभ के द्वारा भयभीत ब्रह्मा के द्वारा इसकी ग्रचना की गई थी। तीसरी बार त्रिपुर शत्रु से प्रोरित होकर त्रिपुरारि शिव के द्वारा पूजा इसकी की गई थी।।३०।। चौथीबार पहिले दुर्वासा मुनि के शाप से श्री से भ्रष्ट महेन्द्र के द्वारा यह सती भगवती देवी भक्ति पूर्वक पूजी गई थी।।३१।। उस समय मुनीन्द्र सिद्धेन्द्र देव धौर मुनि प्रञ्जवों के द्वारा सभी ग्रोर सदा समस्त विष्मों में पूजित हुई थी।।३२।। हे मुने ! पहिले यह समस्त देवों के तेजों में ग्रा-विभूत हुई थी। समस्त देवों ने उसको ग्रपने १ शस्त्र धौर भूषण समपित किये थे।।३३।। दुर्गादि धौर दैत्य उस दुर्गा के द्वारा निहत हुये थे। इसने देवों को उनका स्वराज्य दिया था ग्रौर जो उनका धभीप्सत वरदान था वह भी दिया था।।३४।। कल्पान्तर में वह

महात्मा सुरथ के द्वारा पूजी गई थी जो मेधस का शिष्य राजा था। इसने नदी के तट पर भृष्मयी में इसका श्चर्यन किया था।।३४॥

वेदोक्तानि व दत्वैवमुपचारागि षोड्श ।
ध्यात्वा च कवचंधृत्वासंपूज्यच विधानतः ।।३६॥
राजा कृत्वा परीहारं वरं प्राप यथेप्सितम् ।
मुक्ति संप्राप वैश्यश्चसंपूज्यच सरित्ताटे ।।३७॥
तुष्टाव राजा वैश्यश्च साश्चनेत्रः पुटाञ्जलिः ।
विसर्सर्ज मृण्मयीं तां गभीरेनिर्मले जले ।।३८॥
मृण्मयीं ताह्शीं हृष्ट्वा जलधौताँ नराधिपः ।
स्रोद च तदा वैश्यस्ततः स्थानान्तरययौ ।
त्यक्तवा देहञ्च वैश्यश्च पुष्करे दुष्करं तपः ।।१६॥
कृत्वा जगाम गोलोकंदुर्गादेवीवरेगासः ।
राजाययौस्वराज्यञ्चपूज्योनिष्कण्टकंबली ।।४०॥
भोगञ्च बुभुजे भूपः षष्टिवर्षसहस्रकम् ।
भाग्यां स्वराज्यंसन्यस्यपुत्रेच कालयोगतः ।।४१॥
मनुर्वभूव सार्वागस्तप्त्वा च पुष्करे तपः ।
इत्येवां कथितं वत्स समासेन यथागमम् ॥४२॥

इसने वेदों में बताये हुये सोलह उपचार उसको समिपत किये थे। इस राजा ने इसके कवच का घ्यान कर उसे विधि विधान से भिल भाँति पूज कर घारण किया था।। ३६।। राजा ने परीहार करके जो भी चाहता था वर प्राप्त किया था। सिरत् के तट पर विधि के साथ भली भांति इसकी अर्चना कर के वैदय ने मुक्ति प्राप्त की थी।। ३७।। राजा और वैदय दोनों ने अश्रपूर्ण नेत्र वाले होकर हाथों का जोड़ते हुए इसकी स्तुति की थी। फिर उसकी भृष्मयी मूर्ति को इस नदी के गहरे जल में विसर्जित कर दिया था।। ३८।। भृष्मयी उस को जल से घौत उसको देखकर वह राजा ग्रीर चैश्य उस समय में रुदन करने लगे थे। इसके ग्रनन्तर वे दोनों ग्रन्य स्थान को चले गये थे। वैश्य ने पुष्कर में दुष्कर तपस्या की थी ग्रीर फिर इस देह का त्याग करके वह सद्गति को प्राप्त हुन्ना था।। इशा दुर्गा देवी के वरदान से वह फिर गौलोक धाम को चला गया था। वह राजा ग्रपने राज्य में चला गया था। वहाँ वह वली पूज्य हुन्ना ग्रीर उसने निष्कण्टक राज्य के सुखों का उपभोग साठ हजार वर्ष तक किया था फिर काल के योग से उस राजा ने ग्रपनी भार्या ग्रीर ग्रपने राज्य को पुत्र के सुपुद कर दिया था।। ४०।। ४९।। पुष्कर में तप करके फिर साविंग मनु हुन्ना था। हे वत्स ! जैसा ग्रागम ने कहा है वह मैंने इस प्रकार से यह संक्षेप में तुझ से दुर्गाख्यान कह दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ ! ग्रब ग्रागे क्या श्रवण करना चाहते हो ?।। ४२।।



### ४२-- राज्ञः सुरथस्य वैश्यसमाधेश्र विवरराम्।

कथं राजा महाज्ञानसंप्राप मुनिसत्तमात्।

गैश्यो मुनित मेधसाञ्चतन्मे व्याख्यातुमहँसि ।।।।।

ध्रुवस्यपौत्रो बलवान् नन्दिरुत्कलनन्दनः।
स्वायम्भुवमनोवंशः सत्यवादी जिनेन्द्रियः।।।।।

प्रक्षौहिग्गीनां शतकं गृहीत्वा सैन्यमेवच।

लोकाश्च वेष्टायामास सुरथस्य महामतेः।।३।।

युद्धं बभूव नियतं पूर्णमब्दश्व नारद ।
चिरजीवी वैष्णवश्च जिगाय सुरथं नृपः ॥४॥
एकाकी सुरथो भीतो निन्दना च बहिष्कृतः ।
निशायाँ हयमारु जगाम गहनं वैनम् ॥४॥
ददर्शे तत्र वैश्यञ्च पुष्पभद्रानदीतटे ।
तयोर्बभूव संप्रीतिः कृतबान्धवयोर्भुं ने ॥६॥
वैश्येन साद्धं नृपतिर्जगाम मेधसाश्रमम् ।
पुष्करं दुष्करं पुण्यक्षेत्रश्च भारते सताम् ॥७॥

इस ग्रध्याय में सुरथ राजा का ग्रीर समाधि वैश्य का विवरण दिया जाता है। देवाँष नारद ने कहा—उस राजा ने मुनियों में श्रोडिट से किस तरह ज्ञान प्राप्त किया था ग्रीर उस नैश्य ने मेधस से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी ? यह कुना कर ब्याख्या करने के प्राप योग्य होते हैं ।।१॥ श्री नारायण ने कहा-ध्रुव का पौत्र उत्कन का पुत्र नन्दि बड़ा ही बलवान था। यह स्वायम्भुव मनु के गँश में था ग्रीर जितेन्द्रिय तथा सत्यवादी हुग्रा था ।। र।। इसने सौ ग्रक्षौहिसी सेना को लेकर महामतिमान् सुरथ के लोकों को घर लिया था ।३।। हे नारद ! वह युद्ध नियत रूप से पूरे एक वर्ण तक हुमा था। चिरजीवी ग्रीर गैष्णव नन्दि नृपति ने सुरथ को जीत लिया था । ।। जब नन्दि ने उसे वहिष्कृत कर दिया था तो अकेला राजा सूरथ भयभीत होकर रात्रि में घोड़े पर समारूढ़ होकर गहन बन में चला गया था।।।।। वहाँ पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर उसने वैश्य को देखा था। हे मुने ! वहां पर बन्धुभाव कर लेने वाले उन दोनों की बड़ी प्रीति हो गई थी।।६।। वह राजा सुरथ उस वैश्य के साथ मेधस के आश्रम में गया था जोकि भारत में सत्पुरुषों का पुण्य क्षेत्र है ग्रीर परमदुष्कर पुष्कर था ॥७॥

ददर्श तत्र नृपितमुंनि तं तीव्रतेजसम्।
शिष्येभ्यक्च प्रवोचन्त ब्रह्मतत्त्वं सुदुर्लभम् ।।दा।
राजाननामवैश्यक्च शिरसामुनिपुङ्गवम्।
मुनिस्तौपूजयामास ददौ ताभ्यां शुभाशिषम् ॥६॥
प्रक्तं चकार कुशलं जाति नाम पृथक् पृथक्।
ददौ प्रत्युत्तरं राजा क्रमेशा मुनिपुङ्गवम् ।।१०॥
राजाऽहं सुरथो ब्रह्मं क्वेत्रवंश समुद्भवः।
बहिर्भू तः स्वराज्याच्च नन्दिना बिलनाधुना ।।१९॥
किमुपायकरिष्यामि कथं राज्यभवेन्मम।
तन्मां ब्रूहिं महोभाग त्वय्येवशरसागतम् ।।१२॥
प्रयं वैश्यः समाधिश्र स्वगृहाच्च बहिष्कृतः।
पुत्रै कलत्रैर्देवेन धनलोभेन धामिकः ।।१३॥
ब्राह्मसागः पुत्रैक्च कलत्रैबिन्धवैरयम् ।।१४॥

वहाँ राजा ने तीं ज्ञ तेज वाले मुनि का दर्शन किया था जो अपने शिष्यों को सुदुर्लभ बहा तत्व को बता रहे थे।।हा। राजा ने और गैरथ ने उस श्रेष्ठ मुनि को शिर टेककर प्रणाम किया था। मुनि ने उन दोनों का श्रातिथ्य सत्कार किया था और उन दोनों के लिये शुभ ग्राशीर्वाद दिया था।।हा। फिर उन दोनों से पृथक पृथक कुशल प्रश्न करके उनकी जाति और नाम जानने का मुनि ने प्रश्न किया था। इसके ग्रनन्तर राजा ने उस मुनि पृङ्गव को कम से उनके प्रश्न का उत्तर दिया था।।१०।। सुरथ ने कहा – हे ब्रह्म ए मैं ज गंश में समुत्यन्त होने वाला सुरथ नाम का राजा हूँ। इस समय श्रित बलवान नित्द के द्वारा मैं ग्रयने राज्य से वाहर निकाल दिया गया हूँ।।११।। ग्रव मैं क्या उपाय करूँ मेरा यह राज्य कैसे प्राप्त होगा है महाभाग ! ग्राप यहीं मुक्ते बताइये। मैं ग्रापक ही

शारणागित में प्राप्त हो गया हूँ। ।।१२।। यह समाधि नामक नैश्य है। यह भी श्रापने घर से वहिष्कृत कर दिया गया है। यह धार्मिक है इसे इसके धन के लोभ से देव के द्वारा, पुत्रों वान्धवों श्रीर कलत्रों ने इस विचारे को घर से बाहर भगा दिया है। यह धार्मिक वृत्ति होने के कारण नित्य ही ब्राह्मणों को रत्न कोटि दिया करता था इसके पुत्र वान्धव श्रीर स्त्रियों ने इसे रोका था।।१३।।।।।

कोपान्निराकृतस्तैश्च पुनरन्वेषितः शुचा।

ग्रयं गृहञ्चन ययौ विरक्तो ज्ञानवान् शुचिः ।१४।

पुत्राश्च पितृशोनेनगृहं त्यन्तवा ययुर्वेनम् ।
दत्त्वा धनानि विष्रेभ्योविरक्ताः सर्वकर्मसु ।१६।

मदुर्लभ हरेद्दियगैश्यस्यास्य च वाञ्छितम् ।
कथंप्राप्नोति निष्कामस्तन्मे व्याख्यातुमहंसि ।९७।
करोतिमाययाच्छन्नंविष्णुमायादुरत्यया ।
निर्मुणस्यचकृष्णस्य त्रिगुणाविश्वमाज्ञया ।१८।
कृपांकरोतियेषांसा धर्मिणाञ्चकृपामयी ।
तेभ्यो ददाति कृपया कृष्णभक्तिसुदुर्लभाम् ।१९।

उन्होंने क्रोघ से इसका निरादर कर दिया था फिर इसका अन्वेषण किया तो यह चिन्ता से आपने घर नहीं गया था और ज्ञान वान् एवं शुचि यह विरक्त हो गया है।।१४।। इसके पुत्र भी पिता के शोक से गृह का त्याग कर बन में चले गये थे। वे भी धनों को विश्रों को दान देकर सम्पूर्ण कर्मों में विरुक्त हो गये थे।।१६।। इस वैश्य का वांट्यित हरि का दास भाव अत्यन्त दुर्लभ है। यह उसे निष्काम कैसे प्राप्त करे-यह आप बताने के योग्य होते हैं।।१७॥ श्री मेघस ने कहा-यह निर्णुण कृष्ण की तीन गुणों वाली माया है। यह विष्णु की माया बहुत ही दुरत्यय है। यह अत्यन्त कठिन है। बिष्णु की आजा से इसने इस समस्त विश्व को सांच्छन कर

रक्खा है। १९८।। वह जिन घार्मिक पुरुषों पर कृपामयी अपनी कृपा करती है उन्हीं को कृपा के द्वारा अत्यन्त सुदुर्लभा कृष्ण की भक्ति को देती है। १९।।

> येषां मायाविनांमाया न करोति कृपां नृप। माययातान्निबन्ध्नधाति मोहजालेनदुर्गतान ।२०1 नश्वरे नित्यसंसारे भ्रमेगा वर्गरः सदा। कुर्वन्ति नित्यबुद्धिञ्च विहाय परमेश्वरम् ॥२१॥ देवमन्यंनिषेवन्ते तत्मन्त्रञ्च जपन्ति च । मिथ्याकिञ्चिन्निमित्तञ्च कृत्वा मनसिलोभतः ।२१। हरे: कला: देवताश्च निषेव्य जन्म सप्तच। तदा प्रकृत्याः कृपया सेवन्ते प्रकृति तदा ॥२३॥ निषेव्य विष्णुमायाञ्च सप्तजन्म कृपामयीम् । शिवे भक्ति लभन्ते ते ज्ञानानन्दे सनातने ॥२४॥ ज्ञानाधिष्ठातृदेवञ्च निषेव्य शङ्करं हरे:। ग्रचिराद्विष्णुभ क्तञ्च प्राप्नुवन्ति महेश्वरात् ।२४। सेवन्ते सगुरां सत्त्वां विष्याः विषयिणं तदा । सत्वज्ञानाचपश्यन्ति ज्ञानञ्चित्रमंलंनरा ॥२६।। निषेव्य संगुणं विष्णुं सात्त्विका वैष्णवा नराः। लभन्तेनिगु गोभनित श्रीकृष्णेप्रकृतेः परे । २७॥ कुर्वन्ति ग्रहणं सन्तो मन्त्रं तस्य निरामयम्। निषेव्य निर्मु णंदेवं ते भवत्ति च सिर्मु गाः ॥ १ ॥

हे नृप! जिन मायावियों की माया क्रूपा नहीं करती है मोह जाल से दुर्गति वाले उनको माया से बाँघ लेते हैं पर शा यह संसार तो नाशवान है किन्तु इस नित्य सक्तर संसार में बनीर लोग सर्वदा नित्य बुद्धि बना लिया करते हैं ग्रीप परमेश्वर का त्यांग कर देते हैं ॥२१॥ परमेश्वर का त्यांग करके ग्रन्य देव का भंजन किया करते हैं क्योर उसके ही मन्त्र का जाप करते हैं। ऐसा प्राय: मन में लोभ करके कोई मिध्या निमित्त बनाकर किया करते हैं। ।२।। हिर की कला के स्वरूप वाले देशता हैं उनका सात जन्म तक सेवन करने से प्रकृति की कृपा होती है। फिर प्रकृति की कृपा से उसका सेवन करते हैं।।२३।। उस कृष्ण मयी विष्णु की माया की सात जन्म प्रयंन्त उपासना करने से शिव की भक्ति प्राप्त होती है। जोिक शिव ज्ञान का ग्रानन्द स्वरूप है ग्रीर सनातन हैं।२। ज्ञान के ग्राधिष्ठान्ह देव शङ्कर की सेवा से शीघ्र हिर की विष्णु भक्ति का लाभ महेक्वर से ही प्राप्त होता है।२५। तब सगुण-सत्त्व स्वरूप विषया नुरक्त विष्णु का सेवन कर सत्त्व के ज्ञान से मनुष्य निमंल ज्ञान की प्राप्ति करता है।२६। सात्वक नर जो वैष्णाव है सगुण विष्णु की उपासना करके प्रकृति से पर निर्णुण श्री कृष्ण में भक्ति का लाभ किया करते हैं। ७। सन्त पुष्प उसके निरामय मन्त्र को ग्रहण करते हैं। निर्णुण देव का सेवन करके बे फिर स्वयं भी निर्णुण हो जाते हैं। १६॥

श्रसंख्यब्रह्मणः पातं ते च पश्यन्ति वैष्ण्वाः । दास्यं कुर्वन्तिसततगोलोके च निरामये ॥ १६॥ कृष्णभक्तात् कृष्णमन्त्रं यो गृह्णाति नरोत्तमः । पुरुषाणांसहस्रञ्चस्विपतृणां समुद्धरेत् ॥ ३०॥ मातामहानां पुरुषं सहस्रं मातरं तथा । दासादिकं समुद्धृत्य गोलोक स प्रयाति च ॥ १९॥ भवाण्वि महाघोरे कर्णधारस्वरूपिणी । पारं करोति दुर्गातान्कृष्णभक्त्यां च नौक्या । ३२॥ स्वकम्मीवन्धन छत् वैष्णवानाञ्च वैष्ण्वी । तीक्ष्णशस्त्रस्वरूपासाकृष्णस्यपरमात्मनः ॥ ३३॥ विवेचनाचावरणी शक्तेः शक्तिर्द्विधा नृप ।
पूर्वं ददाति भक्ताय चेतराय परां परा ॥३४॥
सत्यस्वरूपः श्रीकृष्णस्तस्मात सर्वेश्व नश्वरम् ।
बुद्धिविवेचनेत्येवं वैष्णवानाँसनातनी ॥३॥॥

वे गैष्णाग लोग असंख्य ब्रह्माश्रों का पतन देखा करते हैं और निरामय गा लोक में निरन्तर दास्य कर्म करते हैं ।। २६।। जो नरों में उत्तम कृष्णा के भक्त से कृष्णा मन्त्र की दीक्षा लेता है वह सहस्त्र पुरुषों के पितृगण का उद्धार कर देता है। ३०। माता यह आदि के भी सहस्र पुरुषों का तथा माता का और दास आदि का सब का समुद्धार करके गह स्वयं गा लोक घाम में चला जाता है। ३१। इस महान् घोर संसार रूपी सागर में कर्णा घार के स्वरूप वाली कृष्णा की भक्ति की नौका के द्धारा समस्त दुर्गति गालों को गह पार लगा देता है। ३२।। गैष्णायों के अपने कर्मों का बन्धन छेदन करने के लिये श्री कृष्णा परमात्मा की गैष्णाची भक्ति तीक्ष्णा शस्त्र के स्वरूप गाली होती है। ३३।। हे नृप ! यह शक्ति दो प्रकार की है। शक्ति की आगरणी जिवेचना जो है गह भक्त के लिये देती है और इस शक्ति पासा दी जाती है। ३४। सत्य स्वरूप के बल श्री कृष्ण हैं उससे अन्यत् सभी नश्वर हैं। इस प्रकार की जिवेचना की बुद्धि वैष्णाओं को सनातनी होती है।। ३५।।

नित्यरूपा मयेयं श्रीरिति चावरणी च घी:।

श्रवैष्णवानामसतां कर्मभोगभुजामहा ॥३६॥

श्रह प्रचेतसः पुत्रः पौत्रश्च ब्रह्मणो नृप।

भजामि कृष्णमात्मानं ज्ञान सप्राप्य शङ्करात् ॥३७॥

गच्छ राजन् नदोतीरं भज दुर्गं सनातनीम्।

बुद्धिमावरणी तुभ्य देवी दास्यित कामिने ॥६८॥

निष्कामाय च वैश्याय वैष्णवायच वैष्णवी।

बुद्धि विवेचनां शुद्धांदास्यत्येवकृपामयी ॥६६॥

इत्युक्त्वा च मुनिश्रेष्ठोददौताभ्यां कृपानिधिः।
पूजाविधानं दुर्गायाः स्तोत्रञ्चकवचमनुम् ।।४०॥
वैश्यो मुक्तिञ्च संप्रापताँनिषेव्यकृपामयीम्।
राजा राज्यं मनुत्वञ्चपरमैश्वर्यमीप्सितम् ॥४१॥
इत्येवं कथितं सर्वं दुर्गोपाख्यानमृत्तमम्।
सुखदं मोक्षदं सार्राकं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥४२॥

यह श्री मेरे द्वारा नित्य रूप बाली है-यह ग्रावरणी बुद्धि है जो अवैष्णव असत् श्रीर कर्मों के भोगों का भोग करने वालों को होती है। हेनृप! मैं प्रचेता का पुत्र ग्रीर ब्रह्मा का पौत्र हूं, भगवान् शङ्कर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा कृष्ण का भजन करता हूँ ।। ३६।। ३७।। हे राजन् ! तुम नदी के तट पर जाकर सनातनों दूर्गा का भजन-स्मरण करो । कामना वाले तुमको वही देवी श्राचरणी बुद्धि का प्रदान करेगी ।।३८।। यह जो बैरय है वह कोई भी कामना हृदय में नहीं रखता है ग्रतः पूर्णतया निष्काम है। इसके लिये जोकि परम बैब्स्व है वह कृपा से परिपूर्ण अतिशय शुद्धा विवेचना बुद्धि का प्रदान कर देगी ।। २१।। इतना कहकर उस कृपा के निधि मुनि ने उन दोनों के लिये दुर्गा देवी के पूजा का विधान-स्तोत्र भ्रौर कवच दे दिया था ।।४०।। वह बैश्य उस कृपा मयी की उपासना करके मुक्ति को प्राप्त हो गया था ग्रीर राजा ने ग्रपना श्रष्ट हुन्ना राज्य मनुत्व श्रीर ग्रभीप्सित परम ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था ।।४१।। इस प्रकार से यह सम्पूर्ण श्री दुर्गा देवी का पवित्र उपाख्यान तुमको बता दिया है जो ग्रतिउत्तम है-सुख देने वाला-मोक्ष प्रदायक ग्रीर साररूप है। श्रव आगे फिर और मुभसे क्या श्रवरण करने की इच्छा रखते हो? 118811

### ४३-सुरथसमाधिमेधससंवादे प्रकृतिवैश्यसंवादः

नारायण महाभाग वद वेदविदाँवर ।
राजा केन प्रकारेण सिषेवे प्रकृति पराम् ।१॥
समाधिनिमगैश्यो वा निष्कामं निर्णुणं विभुम् ।
भेजे केन प्रकारेण प्रकृतेरुपदेशतः ॥ ॥
कि वा पूजाविधानन्त्र ध्यानं वा मनुमेव च ।
कि स्तोत्र कवचिकंवा ददौराज्ञेमहामुनिः ॥३॥
तस्मै वैश्याय प्रकृतिः किंवा ज्ञानं ददौ परम् ।
साक्षाद् बभूव सहसा केनवाप्रकृतिस्तयोः ॥४॥
ज्ञानं सम्प्राप्य गैश्यश्च कि पदंप्राप् लंभम् ।
गतिर्बभूव राज्ञश्च का वा ताञ्चश्यणोम्यहम् ।४।
राजा मन्त्रञ्चसंप्राप्यवैश्यश्चमेधसान् मुने ।
स्तोत्रश्च कवचं देग्याध्यानञ्चैवपुरस्क्रियाम्
जजाप परमं मन्त्र राजा वैश्यश्च पुष्करे ॥६॥
सनात्वा त्रिकालं वर्षेश्च ततः शुद्धो बभूव सः ।
साक्षाद् बभूव तत्रैव मूलप्रकृतिरिश्वरी ॥७॥

इस ब्रघ्याय में सुरथ- समाधि-मेधस सम्वाद में प्रकृति नैध्य के सम्वाद का निरूपण किया जाता है। देविष नारद ने कहा-हे वेदों के वेत्ताओं में परम श्रेष्ठ ! हे महा भाग! हे नारायण ! राजा ने किस प्रकार से परा प्रकृति का सेवन किया था ? 11111 समाधि नामधारी नैध्य ने प्रकृति के उपदेश से निष्काम-निर्णुण और विभु का किस प्रकार से सेवन किया था ? 11 र 11 उसकी पूजा का विधान क्या है तथा ध्यान और मन्त्र क्या है। कौन सा स्तोत्र है तथा कवच क्या है जोकि मुनि देव ने राजा

को दिया था। २। उस नैश्य के लिये प्रकृति ने क्या परम ज्ञान दिया था ग्रीर प्रकृति के साथ उन दोनों का साक्षात्कार कैसे हुग्रा था ग्रीर किसके द्वारा यह सहसा होगया था। १। उस महाज्ञान को प्राप्त करके उस नैश्य ने कौन सा सुदुर्लभ स्थान प्राप्त किया था ग्रीर उस राजा की फिर ग्रन्त मे क्या गित हुई थी-यह सब मैं ग्रापसे ग्रब श्रवण करने की ग्रत्युत्कट ग्रिभिलाषा रखता हूँ । १। श्री नारायण ने कहा—हे मुने! राजा ग्रीर नैश्य इन दोनों ने मेधस मुनि से मन्त्र की दीक्षा प्राप्त की थी ग्रीर स्तोत्र—कवच ग्रीर देवी के ध्यान का प्रकार तथा पुरश्चारण करने की पूर्ण किया प्राप्त की थी। इसके उपरान्त उस राजा ग्रीर नैश्य ने पूष्कर में उस परम मन्त्र का जप किया था। १। तीनों काल में स्नान करके एक वर्ष में वह गुद्ध हुग्रा था। फिर वहाँ पर ही ईस्वरी मूल प्रकृति का उसे साक्षात्कार होगया था।।।।

राज्ञे ददौ राज्यवरं मनुत्वं वांछितं सुखम् ।
ज्ञानं निगृढं वैक्याय ददौ चातिसुदुर्लभम् ॥६॥
यहत्तं शूलिने पूर्वं कृष्णेन परमात्मना ।
निराहारमितिकिलष्टं हृष्ट्वा वैक्यं कृपामयी ॥६
ररोद कृत्वा कोड़े तमचेष्टं क्वासर्विज्ञतम् ।
चेतनां कुरु भो वत्सेत्युचार्यं च पुनःपुनः ॥१०॥
चेतनां च ददौ तस्मै स्वयं चेतन्यक्षिपणी ।
संआप्य चेतनां वैक्यो रुरोद्ध प्रकृतेः पुरः ॥१९॥
तमुवाच प्रसन्ना सा कृपयाऽतिकृपामयी ॥१६॥
वरं वृग्णुष्व हे वत्स यत्ते मनिस वर्त्तं ते ।
ब्रह्मत्वममरत्वं वा ततो वाऽति सुदुलभम् ॥१३॥
इत्द्रत्वं वा मनुत्वंवा सर्वसिद्धित्वमेव च ।
तुच्छं तुभ्यं न दास्यामि नक्वरंबालवञ्चनम् ॥१४॥

उसने उस राजा को राज्य प्राप्ति का वरदान-मन्दव अर्थात सार्वाण मनु के रूप में जन्म लेना ग्रीर इच्छित सुख प्रदान किया था। श्रीर उस निष्काम बैश्य के लिये श्रित दुर्लभ निगुढ ज्ञान प्रदान किया था । द। परमात्मा श्रीकृष्ण ने पहिले जो शूली शिव के लिये दिया था वहीं ज्ञान दिया था। कृपामयी ने बिना आहार वाले और अत्यन्त क्लेश से युक्त वैश्य को देख करके उसे अपनी गोद में रख लिया था जो चेष्टा रहित श्वास से वर्जित था ग्रौर वह रो उठी। उसने कहा-हे वत्स ! होश संभालो भ्रौर चेतना करो-ऐसा उस वैश्य से देवी ने वार-वार कहा । १।१०। फिर उस स्वयं चैतन्य रूपवाली ने उसे चेतना प्रदान की थी। जब नैश्य ने चेतना प्राप्त करली तो वह प्रकृति देवी के रो गया था ।।११।। फिर वह परम प्रसन्न हुई । कृपामयी उसने वैश्य के ऊपर महान अनुग्रह करके वह उससे बोली ।।१२।। प्रकृति ने कहा-हे वत्स ! मुक्तसे तुम जो भी चाहते हो वरदान माँगलो जो कुछ तुम्हारे मन में हो मैं देने को प्रस्तुत हूँ। जो तुम ब्रह्मत्व चाहते हो तो वह या ग्रपरत्ब यह ग्रथवाहस से भी ग्रधिक जो भी कुछ चाहे वह कैसा भी सुदुर्लभ क्यों न हो । ।। १३।। इन्द्रत्व-मनुत्व या सर्गसिद्धकरत्व ये सब मैं तुम को देने में समर्थ हूँ। कोई नाशवान् तुच्छ वरदान बालक की वञ्जना जैसा मैं नहीं दंगी ॥१४॥

> ब्रह्मत्वममरत्वं वा मातमें नहि वाञ्छितम् । ततोऽतिदुर्लभं किंवा न जानेतदभीष्सितम् ॥१६॥ त्वय्येव शरणापन्नो देहि यद्वाञ्छितं तव । श्रनश्वरं सर्वसारं वरं मे दातुमहेसि ॥१६॥ श्रदेयं नास्ति मे तुभ्यं दास्यामिममवाञ्छितम् । यतो याग्यसि गोलोकपदमेवसुदुर्लभम् ॥१७॥ सर्वसारञ्च कर्जना सुर्शिस्तिसुदुर्लभम् । तद्गृह्यतां महाभाग गच्छ वस्त हरेः पदम् ॥१८॥

स्मरणं वन्दनं ध्यानमर्चनं गुण्कीर्त्तं नम् । श्रवणं भावनं सेवा सर्वं कृष्णे निवेदितम् ॥१६॥ एतदेव वैष्णवानां नवधाभक्तिलक्षणम् । जन्ममृत्युजराव्याधियमताड्नखण्डनम् ॥२०॥ श्रायुर्हरति लोकानां रिवरेव हि सन्ततम् । नवधाभक्तिहीनानामसतां पापिनामपि ॥२१॥

वैश्य ने कहा-हे माता ! व्रह्मत्व श्रीर श्रपरत्व यह मेरा कोई भी इच्छित नहीं है। इससे भी श्रति दुर्लभ श्रभीप्सित क्या हो सकता है-यह भी मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो तुम्हारे चरणों की शरण में प्राप्त होगया हूँ ग्रब त्रापका जो भी कुछ इच्छित हो वही मुक्ते प्रदान कीजिए। मुभे अनश्वर और सबका सार स्वरूप वर आप देने के गोग्य हैं।।१५।।१६।। प्रकृति ने कहा-मुभे ऐसा कोई भी वरदान नहीं है जो तुम्हें न देने के योग्य हो ग्रथीत् मैं तुम्हे तो सभी कुछ देने को तैयार हैं। ग्रब जब कि तू मेरे ही ऊपर छोड़ता है तो मेरा वाचिछत ही दूँगी जिससे कि तुग्रति दुर्लभ गोलोक के पटको प्राप्त करेगा।।१७।। सब का सार स्वरूप जो ज्ञान है जोकि सुर्राषयों को भी ग्रति दुर्लभ है। हे महाभाग ! तू ग्रब मुभसे उसे ग्रहण करले। हे वत्स ! फिर तूहिर के पद को प्राप्त कर ।। १०॥ स्मरण-वन्दना-ध्यान-श्रर्चन-गुर्गों का कीर्त्त न-श्रवण-भावना-सेवा यह सब कृष्ण में निवेदित करना चाहिए ॥ १६॥ यह ही वैष्णवों की नौ प्रकार की भक्ति का लक्षण होता है। यह जरा-जन्म-मृत्यु-व्याधि-यम का ताड़न या खण्डन करने वाला है।।२०।। सूर्य ही मनुष्यों की आयु का निरन्तर हरण किया करता है। जोकि हरि की नौ प्रकार की भक्ति से हीन एवं ग्रसत् पापी पूरुष होते हैं ।। (१।।

> भक्तास्तद्गतचित्ताश्च वैष्णवाश्चिरजीविनः । जीवन्मुक्ताश्च निष्पापा जन्मादिपरिवर्जिताः ॥२२॥

शिवः शेषश्च धर्मश्च ब्रह्मा विष्णुर्महान् विराट् । सनत्कुमारः किपलः सनकश्चसनन्दनः ।।२३।। वोदुः पञ्चि खो दक्षो नारदश्च सनातनः । भृगुर्मरीचिर्दुर्वासाः कश्यपः पुलहोऽङ्गिराः ॥२४॥ मेधसो लोमशः शुक्रो विशष्ठः क्रतुरेव च । वृहस्पतिः कर्दमश्च शक्तिरित्रः पराशरः ॥२४॥ मार्कण्डेयो बलिश्चैव श्रह्णादश्च गणेश्वरः । यमः सूर्यश्च वरुणो वायुश्चन्द्रो हुताशनः ॥२६॥ श्रक्तपार उलूकश्च नाङीजङ्घश्च वायुजः । नरनारायणौ कूम्मं इन्द्रद्युम्नो विभीषणः ॥२७॥ नवधा भक्तियुक्तश्च कृष्णस्य परमात्मनः । एते महान्तो धर्मिष्ठा भक्तानां प्रवरास्तथा ॥२६॥

जो विष्णु के भक्त हैं थ्रौर विष्णु में ही अपना चित्त लगाये हुए सर्गदा रहा करते हैं व गैष्णाव तो चिरजीवी हुआ करते हैं । वे जीवित दशा में ही मुक्त होते हैं—पागों से रहित और जन्म-मरण आदि आवागमन के दु:ख से विजत रहा करते हैं ॥२२॥ शिव-शेष-धर्म-ब्रह्मा-विष्णु महान विराट् सनत्कुमार-सनन्दन-वोढु-पञ्ज शिख-दक्ष-नारद-सनातन-भृगु-मरीचि-दुर्वासा-कश्यप-पुनह-म्रिङ्करा-मेश्रस-लोभश-शुक्र-विष्ठ-कृतु-वृहस्पति-कर्दम-शक्ति-म्रित-प्रशित-प्रश्तर-मार्कण्डय--बिल-प्रह-लाद-गर्णेश्वर-यम-सूर्य--वर्षा--वायु--चन्द्र--हुताशन -- म्रकूपार-- उलूक नाइीजङ्व-वायुत्र--नर--नारायणा--कूर्म-इन्द्रध्नुम्न--विभीषण--ये सभी परमातमा कृष्ण की नौ प्रकार की भक्ति से युक्त थे। ये सब महान धर्मिष्ठ और भक्तों में परम श्रेष्ठ महानुभाव थे ॥२३॥२४॥२४॥२६॥२६॥२७॥२६॥२०॥२६॥

ये तद्भनतास्ते तदंशा जीवन्मुक्ताश्च सन्ततम् । पापापहारास्तीर्थानां पृथिव्याश्च विशाम्पते ॥२६॥ ऊद्ध्वें च सप्त स्वर्गाश्चसप्तद्वीपावसुन्धरा।
ग्रधः सप्तः च पाताला एतद्वद्वाण्डमेवच ।।३०।।
एवं विधानां विश्वानां संख्यानास्त्येव पुत्रक।
एवञ्च प्रतिविश्वेषु वृद्धाविष्णुशिवादयः ।।३१।।
देवा देवर्षयश्चै व मनवो मानवादयः।
सर्विश्रमाश्च सर्वत्र सन्ति बद्धाश्च मायया ।।३२।।
महद्विष्णोर्लोमकूपे सन्ति विश्वानि यस्य च।
स षोड्शांशः कृष्णस्य चात्मनश्च महान् विराट् ।३३।
भज सत्यं परं वृद्धा नित्यं निर्गुणमच्युतम्।
प्रकृतेःपरमीशानकृष्णमात्मानमीष्सितम् । ३४।।
निरीहञ्च निराकारं निविकारं निरक्षनम्।
निष्कामं निविरोधञ्च नित्यानन्दं सनातनम् ।।३४॥

जो उस परमात्मा कृष्ण के भक्त होते हैं वे उसी के एक ग्रंशावतार हुग्रा करते हैं। वे जीवन्मुक्त ही निरन्तर हुग्रा करते हैं।
हे विशाम्वते! वे पृथिवी के ग्रीर तीर्थों के भी पापों का ग्रंपहरण करने वाले होते हैं।। ६।। ऊपर में सात स्वगं हैं ग्रीर सात दीयों वाली यह वसुन्धरा है। इसके नीचे सात पाताल हैं। यह सबका मिलकर एक ब्रह्माण्ड होता है।।३०।। हे पुत्र! इस प्रकार के ब्रह्माण्डों विश्वों की कोई सख्या नहीं है ग्रंपांत् ऐसे ब्रह्माण्ड ग्रनन्त कोटि होते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक विश्व में पृथक् र ब्रह्मा की ही भांति विष्णु ग्रीर शिव ग्रांदि भी ग्रलग-ग्रलग हैं।।३१।। इसी प्रकार से देवगण-देविष वर्ग-मनु मण्डल ग्रीर मानव ग्रांदि सब पृथक् २ हैं। समस्त ग्रांश्रम सर्जत्र होते हैं ग्रीर सभी माया से वद्ध भी रहते हैं।।३२।। जिस महाविष्णु के लोमों के कूपों (छिद्रों) में ग्रनेक विश्व हैं वह महाविष्णु भी श्रीकृष्ण भगवान को सोलहवाँ ग्रंश ही होता है ग्रीर ग्रात्मा का महान विराट होता है।।३३।। ग्रत्णव सस्य स्वष्ण-परम

बह्म नित्य निर्मु ग्रा-ग्रच्युत-प्रकृति से पर-ईशान-ग्रात्मा-ईिम्सल कृष्ण का भजन करो ।।३४॥ वह निरीह-निराकार-निर्विकार--निरंजन-निष्काम-निविरोध-नित्यानन्द ग्रीर सनातन है ।।३४॥

> स्वेच्छामयं सर्वंरूपं भक्तानुग्रह विग्रहम्। तेजः स्वरूपं परमं दातारं सर्व सम्पदाम् ।३६। ध्यानासाध्यंद्रराराध्यंशिवादीन।ञ्चयोगिनाम् । सर्वेश्वरंसर्वपुज्यंसर्वं स्य सर्वं कामदम् ।३७। सर्वाधारञ्च सर्वज्ञं सर्वानन्दकरं परम्। सर्वधर्मे प्रदं सर्वं सर्वज्ञं प्राग् रूपिग्म ।३८। सर्वधर्मस्वरूपञ्च सर्वकारणकारणम्। सुखदं मोक्षदं सारं पररूपञ्च भक्तिवम्।३६। दास्यदं धर्मदञ्चैव सर्गसिद्धिषदं सताम्। सर्व तदतिरिक्तञ्च नश्वरं कृत्रिमं सदा।४०। परात्परतरं शुद्धं परिपूर्णतम शिवम्। यथासुखं गच्छ वत्स भगवन्तमधोक्षजम् ।४१। कुष्रोति द्वयक्षरं मन्त्रं ग्रहारा कुष्रादास्यदम् । पुष्करं दुष्करं गत्वादशलक्षमिमजप ।४२। दशलक्षअपेनैव मन्त्रसिद्धिभवेत्तव इत्युक्तवा सा भगवती तत्रैवान्तरघीयत ।४३। वैश्यो नत्वाचतांभक्त्याजगामपुष्करंमुने। पुष्करेदुस्तर तप्त्वा संप्राप कृष्णमोश्वरम्। भगवत्याः प्रसादेन कृष्णादासो बभूव सः ४४।

श्री कृष्णा स्वेच्छामय हैं। सबका रूप-भक्तों पर अनुप्रह करने के लिये विग्रह घारी हैं। तेज का स्वरूप समस्त सम्पदायों के परम दाता हैं।।३६।। घ्यान के द्वारा न साधना के योग्य-दुराराध्य जोकि शिव ग्रादि बड़े योगियों के द्वारा भी कठिनता से ग्राराधना करने

योग्य हैं। सर्वेश्वर-सबके पूज्य, सबको सब कामनाय्रों के देने वाले हैं ।।३७।। सबके श्राधार-सभी कुछ के ज्ञाता-सबको परम श्रानन्द करने वाले-सर्व धर्म के प्रदान करने वाले-सर्व-सर्वज्ञ-प्रासाह्णी हैं।।३८।। समस्त धर्मों के स्वरूप-सम्पूर्ण कारराों के काररा-सुख देने वाले-मौक्ष दाता-सार-पर रूप-भिक्त के देने वाले हैं।। ३६।। दास्य के देने वाले धर्म के दाता -सत्पुरुषों को समस्त सिद्धियों के प्रदान करने वाले-सर्ब-तदितरिक्त-नश्वर ग्रीर सदा कृत्रिम हैं ।।४०।। हे वत्स ! पर से भी पर तर-शुद्ध-परिपूर्ण तम-शिव-भगवान अधोक्षम के निकट यथा सूख जाम्रो ।।४१।। "कृष्ण"-यह दो ग्रक्षर वाला कृष्ण के दास्य को देने वाला मन्त्र ग्रहण करो । पुष्कर में जाकर इस दुष्कर मन्त्र का दशलाख जाप करो ॥४२॥ इस मन्त्र के दशलाख जप से ही तुम्हे इस मन्त्र की सिद्धि हो जायगी। इतना यह कहकर वह भगवती वहीं पर म्रन्तंच्यान होगई थी ।।४३।। हे मुने ! उस वैश्य ने भक्ति भाव से उस देवी को प्रणाम किया ग्रीर फिर वह पुष्कर में चला गया था। पुष्कर में उसने दुष्कर तपस्या करके ईश्वर कृष्ण की प्राप्ति की थी। बह फिर भगवती के प्रसाद से श्री कृष्ण का दास होगया था ॥४४॥



# ४४-श्रीकृष्णकृतदुर्गास्तोत्रम् ।

श्रुतं सर्वं नावशिष्टं किश्वदेव हि निश्चितम्।
प्रकृतेः कवचं स्तोत्रं ब्रूहि मे मुनिसत्तम ।१।
पुरा स्तुता सा गोलोके कृष्गोन परमात्मना ।
संपूज्य मधुमासे च प्रीतेन रासमण्डले ।
मधुकं टभयोर्युं द्वे द्वितीये विष्णाना पुरा ।१।

तत्रै व काले सा दुर्गा ब्रह्मणा प्रारणसंकटे ।
चतुर्थे संस्तुता देवी भक्त्याच त्रिपुरारिका ।३।
पुरा त्रिपुरयुद्धे न महाधारतरे मुने ।
पञ्चमे संस्तुता देवी वृत्रासुरवधे तथा ।४।
शक्ते एा सवदेव देव घोरे च प्राणसङ्क्षटे ।
तदा मुनीन्द्रै मेंनुभिर्मानवैः सुरथादिभिः ।४।
संस्तुतापूजितासा च कल्पेकल्पेपरात्नरा ।
स्तोत्रञ्चश्रू यतांब्रह्मन् सर्वविष्नविनाशनम् ।
सुखदं मोक्षदं सारं भवाब्धिपारकारएाम् ॥६।

इस ग्रध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा किया हुन्ना दुर्गा के स्तीत्र की निरूपित किया गया है। देवर्षि नारद ने कहा-हे मुनि सन्तम ! मैंने सभी कुछ का श्रवण किया है ग्रब सुनने के लिये कुछ भी ग्रवशिष्ट नहीं रह गया है। यह निश्चिय है। श्रब श्राप कृपया प्रकृति का कवच तथा स्तोत्र मुफ्ते बताइये ॥१॥ नारायगा ने कहा-पहिले समय में वह देवी परमात्मा कृष्ण के द्वारा गोलोक में स्तुत हुई थी। वहां श्री कृष्ण ने परम प्रसन्न होकर रास मण्डल में मधु मास में इस देवी का मली भाँति पूजन किया था। दूसरी बार भगवान विष्णु ने पहिले समय में ही मधु करम के युद्ध में इसकी स्तुति की थी।।।। उसी समय ब्रह्म संकट स्राने पर ब्रह्मा के द्वारा भगवती दुर्गा पूजी गई थी। चौथी बार पहिले त्रिपुरारी शिव के द्वारा भक्ति भाव से जबकि हे मुने त्रिपूर-नसुर शत्रु के साथ शिव का महान घोर युद्ध हुग्रा था। पांच बी बार वृत्तापुर के युद्ध के समय में भी देवी की संस्तुति की गई थी जबकि . घोर प्राणों का संकट ग्रागया या तब शक्य ने ग्रौर देवों ने दुर्गाकी पूजा की थी। उस समय में मुनीन्द्र गण-मनुग्रों के समुदाय ग्रीर सुरथ द्यादि के द्वारा देवी का अर्चन किया गया था।।३।।४।। यह पर से भी पर तर देवी इस प्रकार से समय-समय पर संस्तुत तथा

समिष्ति होती रही है ग्रीर कर निरूप में इसकी पूजा हुई थी। हे ब्रह्मन् ! ग्रब इसके स्तोत्र का श्रवस्य करा जोकि समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। यह सुख देने वाला-मोक्ष का दाता-सबका सार रूप ग्रीर संसार रूपी समुद्र से पार कर देने का कारण स्वरूप है। [६।]

त्वमेव सर्वाजननी मूलप्रकृतिरीश्वरी ।
त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छ्या त्रिगुणात्मिका ।७।
कार्यार्थे सगुणा त्वञ्च वस्तुतो निर्गुणात्मिका ।७।
परत्रह्मस्वरूप त्वं सत्या नित्या सनातनी ।६।
तेजःस्वरूपा परमा भक्तानुह्विग्रहा ।
सर्वास्वरूपा सर्वं द्या सर्वाधारा परात्परा ।६।
सर्वाबोजस्वरूपा च सर्वापुज्या निराश्रया ।
सर्व ज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वाभाङ्गलमङ्गला ।१०।
सर्व ज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वाक्तिस्वरूपिणी ।
सर्व ज्ञानप्रदा देवो सर्व ज्ञा सर्व भाविनी ।११।
त्वं स्वाहा देवदाने च पितृदाने स्वधास्वयम् ।
दक्षिणासर्व दानेचसर्व शक्तिस्वरूपिणी ।१२।
निद्रा त्वञ्च दयात्वं च तृष्णा त्वञ्च त्मनश्च मे ।
खुत्क्षान्तिः शान्तिरोशा च कान्तिः सृष्टिश्च शाश्वती १३।

श्री कृष्णा ने कहा—हे देवी ! श्रापही सबकी जननी हैं। श्राप मूल प्रकृति और ईश्वरी हैं। इस सृष्टि की विधि में श्राप ही सबसे पहिले होने वाली हैं। श्राप श्रपनी ही इच्छा से त्रिगुरा स्वरूप वाली हैं।।७।। श्राप कार्यों के सम्पादन करने के लिये ही सगुरा हो जाती हैं वैसे वास्तव में स्वयं श्राप त्रिगुरा हैं। श्राप परब्रह्म के स्वरूप वाली नित्य और सनातनी हैं।।६।। श्रापका स्वरूप तेजोमय है श्रीर भक्कों पर श्रमुग्रह करने के लिये ही शरीर धारण करने वाली परमा देवी हैं। ग्राप सर्व स्वरूपा-सबकी स्वामिनी=समस्तों की ग्राघार तथा पर से भी पर हैं।।।।। ग्राप सबकी बीज स्वरूप वाली-सर्व पूज्य निराश्रय-सर्वज्ञ-सर्वतो भद्र भीर सम्पूर्ण मंगलों करने वाली मंगला हैं।।१०।। ग्राप सबकी बुद्धि के स्वरूप वाली-सर्व शक्ति स्वरूपा-सबको ज्ञान प्रदान करने वाली सर्वज्ञा तथा सर्व भाविनी हैं।।११।। देवों के दान देने में ग्राप स्वाहा ग्रीर पितृगण के लिये समर्पण करने में स्वधा के स्वरूप वाली स्वयं होती हैं एवं सबके दान में दक्षिणा के स्वरूप से युक्त ग्रीर सर्व शक्ति स्वरूपिणी हैं।।१२।। ग्राप ही निद्रा-दया-तृष्णा ग्रीर परमात्मा मेरी सुधा की शान्ति-ईशा-शान्ति ग्रीर शाश्वती सृष्टि हैं।।१३।।

श्रद्धा पृष्टिश्च तन्त्रा च लज्जा शोभा दया सदा। सतांसम्पत्स्वरूपाश्रोविपत्तिरसतामिह ।१४। प्रीतिरूपा पुण्यवताँ पापिनां कलहाङ्करुरा। शस्वत्कर्ममयीशक्तिःसर्वेदा सर्वजीविनाम् ।१४। देवेभ्यः स्वपदं दात्रो धातु धीत्री कृपामयी । हिताय सर्वं देबानां सर्वासुरविनाशिनी ।१६। योगनिद्रा योगरूपा योगदात्री च योगिनाम्। सिद्धिस्वरूपा सिद्धानां सिद्धिदा सिद्धियोगिनी ।१७।, माहेश्वरी च ब्रह्मागी विष्गुमाया च व ष्णवी। भद्रदा भद्रकालीचसर्व लोकभयङ्करी ।१८। ग्रामे ग्रामे ग्रामदेवी गृहदेवी गृहे गृहे। सतां कीर्तिः प्रतिष्ठा च निन्दा त्वमसतां सदा ।१६। महायुद्धे महामारी दुष्ट संहाररूपिणी । रक्षास्वरूपा शिष्टानां मातेव हितकारिस्हा ।२०० वन्द्या पूज्या स्तुतात्वञ्चब्रह्मादीनाञ्च सर्वदा । ब्राह्मण्यरूपाविशाएाँ तपस्याचतपस्विनाम् २१। श्राप सदा श्रद्धा-पुष्टि-तन्त्रा-लज्जा शोभा-दया-सत्पुरुषों

सम्पत्ति के स्वरूप वाली श्रीर श्रमक्तों की विपत्ति इस संसार में होती हैं। 19 ४।। भ्राप पूण्य वालों की प्रीति के रूप वाली हैं भ्रौर जो पापी हैं उनके लिये कलह का श्रंक्र हैं। समस्त जीवियों के लिये सर्वदा शश्वत कर्मों से परिपूर्ण शक्ति हैं ।। १ ४।। देवों के लिये ग्रपने पद को प्रदान करने वाली हैं ग्रौर धाता की भी कृपामयी धात्री हैं। समस्त देवों के हित के लिये सम्पूर्ण असुरों के विनाश करने वाली हैं।। १६।। श्चाप योग निद्रा-योग रूपा-योगदात्रीं हैं जो कि योगियों को योग प्रदान किया करती हैं। ग्राप सिद्धों को सिद्धियों के देने वाली हैं। श्राप सिद्धिक्ष श्रीर सिद्धियों की योगिनी हैं। 19७1। श्राप माहेरवरी-व्राह्मास्गी-विष्णुमाया-वैष्णावी-भद्रों के प्रदान करने वाली-भद्रकाली भीर समस्त लोगों को भय के करने वाली हैं। 19:11 श्राप ग्राम-ग्राम में ग्राम देवी है ग्रीर घर-घर में गृह देवी हैं। ग्राप सत्पुरुषों की कीर्त्ति ग्रीर प्रतिष्ठा हैं तथा ग्रसतों की निन्दा सर्वादा होती है ।। १६।। आप महान युद्ध में महान दुष्टों के संहार करने वाली महामारी हैं। जो शिष्ट पुरुष हैं उनको माता की भौति आप रक्षा के स्वरूप वाली होती हैं।।२०।। ग्राव सर्वदा ब्रह्मादि देवों की वन्दनीया-गुज्या ग्रौर स्तुत हैं। ग्राप ब्राह्मणों की व्रह्मण्य रूप वाली ग्रीर तपस्वियों की तपस्या के रूप वाली हैं।।२९।।

विद्याविद्यावतांत्वञ्च बुद्धिर्बुद्धिमतांसताम् ।
मेधास्मृतिस्वरूपाचप्रतिभाप्रतिभावताम् । २२।
राज्ञां प्रतापरूपा च विशाँ वाणिज्यरूपिणी ।
सृष्टिस्वरूपा सृष्टौ त्वां रक्षारूपाच पालने । २३।
तथान्ते त्वांमहाभारी विश्वस्यविश्व पूजिते ।
कालरात्रिम्महारात्रिमोहरात्रिश्च मोहिनी । २४।
दुरत्यया मे माया त्वां यया संमाहितंजगत् ।
ययामुग्धाहिविद्धांश्चमोक्षमार्गनपश्यति । २४।

इत्यात्मना कृतं स्तोत्रं दुर्गायादुर्गनाशनम् ।
पूजाकालेपठेद्योहिसिद्धिभवितवाञ्छिते ।२६।
बन्ध्या व काकवन्ध्या च मृतबत्सा च दुर्भगा ।
श्रुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सुपुत्रं लभते घ्रुवम् ।२७।
कारागारे महाघोरे यो बद्धो दृढ़बन्धने ।
श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं बन्धनान्मुच्यते घ्रुवम् ।२८।

भाप विद्वानों की विद्या भीर बुद्धिमान् सत्पुरुषों की बुद्धि हैं। जो प्रतिभा वाने पुरुष हैं उनकी श्राप मेधा-स्मृति श्रौर प्रतिभा के स्वरूप वाली हैं। २२। ग्राप राजाग्रों की प्रताप के रूप वाली ग्रीर वैश्यों के वाणिज्य के स्वरूप वाली हैं। सृजन के समय में ग्राव सृष्टि के रूप काली और पालन के श्रवसर में रक्षा के रूप वाली हैं।२३। हे विश्व पूजिते ! ग्रन्त समय में ग्राप इस विश्व की महामारी हैं। श्राप काल रात्रि-महारात्रि-मोहरात्रि श्रीर मोहिनी हैं।२४। श्राप मेरी दुरत्यया माया हैं जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत मोहित हो रहा है। जिस माया के द्वारा मोहित एवं भुग्ध हुग्रा विद्वान भी मोक्ष के मार्गं को नहीं देखा करता है ।२५। यह इस प्रकार का परमात्मा के द्वारा किया हुम्रास्तोत्र दुर्गीदेवी का है जो दुर्गी के नाश करने वाला है। जो कोई पूजा के समय में इसका पाठ करता है उसकी उसके इच्छित मनोरथ में अवश्य ही सिद्धि होती है । १६। जो स्त्री वन्ध्या-काक वन्ध्या- मृत वत्स ग्रीर दुर्भाग्य है वह इस स्तोत्र का श्रवण कर एव वर्षमें निश्चय ही सुपुत्र की प्राप्ति कर लेती है ।२७। जो पुरुष महान घोर कारागार के दृढ़ बन्धन में बद्ध हो वह एक मास में इस स्तोत्र के पठन एवं श्रवण से बन्धन से मुक्त हो जाता है-यह सुनिश्चित है ।।२८।।

यक्ष्माग्रस्तो गलत्कुष्ठी महाशूली महाज्वरी। श्रुत्वा स्तोत्रं वर्षमेकं सद्यो रोगात् प्रमुच्यते। २६।

पुत्रभेदे प्रजाभेदे पत्नीभेदे च दुर्गतः।
श्रुत्वा स्तोत्रं मासमेकं लभते नात्रसशयः।३०।
राजद्वारे श्मशाने च महारण्ये रणस्थले ।
हिस्रजन्तुसमीपे च श्रुत्वा स्तोत्रं प्रमुच्यते।३९।
गृहदाहे च दाबाग्नौ दस्युसैन्यसमन्विते।
स्तोत्रश्रवणमात्रेण लभते नात्र संशयः ३२।
महादरिद्रो मूर्खश्च वर्षं स्तोत्रं पठेत् यः।
विद्यावान् धनवांश्चैव सभवेन्नात्रसंशयः।३३।

जो यक्ष्मा रोग से ग्रस्त हो जो गिलत कुष्ठ वाला-महान शूल वाला-महान ज्वर से युक्त हो वह एक वर्ष पर्यन्त इस देवी के स्तोन का श्रवण करने से तुरन्त ही रोग से मुक्त हो जाया करता है। २६। पुत्र भेद में-प्रजा के भेद में ग्रौर पत्नी के भेद में दुर्ग से इस स्तोन का एक मास तक श्रवण करने से ग्रभीष्ट का लाभ करता है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ३०। राज द्वार में-रमशान में-महारण्य में-रणस्थल में श्रौर किसी हिस्त जन्तु के समीप ग्राने में इस स्तोन का श्रवण करने से वह भय से मुक्त हो जाता है। ३१। गृह दाह में-दावागिन में-दस्यु सेना से समन्वित होने में इस स्तोन के श्रवण मान से ही मुक्ति होती है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ३२। जो महा दिद्री-महा मूर्छ होती है-इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ३२। जो महा दिद्री-महा मूर्छ हो वह इस स्तोन को एक वर्ष तक पाठ करे तो निश्चय ही विद्यावान श्रौर धनवान हो जाता है-इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ३३।



# गगापितिखण्डम्-३६

### ४५-गरोगशजन्मविषयकपश्नविचारः ।

नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम् ।
देवी सरस्वतीञ्चैव ततो जयमुदोरयेत् ॥१॥
श्रृतं प्रकृतिखण्डं तदमृताणीवमृत्तमम् ।
सर्वोत्कृष्टमीष्मित्तञ्च मूढ़ानां ज्ञानवद्धं नम् ॥२॥
प्रधुना श्रोतृमिच्छामि गणेशखण्डमीश्वर ।
तज्जन्मचिरतं नृणां सर्वमङ्गलमङ्गलम् ॥३॥
कथं जज्ञे सुरश्रेष्ठः पार्वत्या उदरे शुभे ।
देवी केन प्रकारेण ललाभ ताहशं सुतम् ॥४॥
सचांशःकस्य देवस्य कथंजन्मललाभसः ।
श्रयोनिसम्भवः किंवाऽसौचिक्योनिसम्भवः ॥४॥
का तपस्या च किं ज्ञानं किं वा तन्निम्मलं यशः ।६॥
कथं तस्य पुरः पूजा विश्वेषु निखलेषु ।
स्थते नारायणेशम्भौजगदोश्चेषव्रह्मणि ॥७॥

इस ग्रध्याय में गणेश के जनम के विषय से सम्बन्ध रखने वाले प्रक्तों का विचार निरूपित किया गया है । वन्दना सर्व-प्रथम नरायण को श्रीर नर तथा नरोत्तम को नमस्कार करके इसके श्रनन्तर देवी सरस्वती को प्रणाम करके फिर जय शब्द का उच्चारण करना चाहिये।।।। नारद ने कहा-मैंने प्रकृति खण्ड का भली भाँति श्रवण किया है जो कि श्रति उत्तम श्रामृत का सागर है। यह सबसे ग्रच्छा श्रमीष्ट श्रीर मूढ़ों के ज्ञान का वर्धन करने वाला है।।२।। हे ईश्वर ! श्रव में गणेश खण्ड के श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। उस गण्पित का जन्म तथा चरित मनुष्यों के लिये समस्त मङ्गलों का भी मङ्गल है।।३।। वह सुरों में श्रेष्ठ पार्वती के शुभ उदर में कैंसे उत्पन्न हुये थे श्रीर उस पार्वती देवी ने ऐसे सुत का लाभ किस प्रकार से किया था।।४।। वह गण्पित किस देव के श्रंश थे श्रीर उन ने कैंसे जन्म का लाभ प्राप्त किया था? यह योनि से जनन ग्रहण करने वाले थे या अयोनि सम्भव थे?।।४।। उनका ब्रह्म तेज किस प्रकार का था श्रीर पराक्रम क्या था। उनकी तपस्या ज्ञान गरिभा श्रीर निर्मल यश क्या था।।६।। उनकी पहिले समस्त विश्वों में पूजा कैसे श्रारम्भ हुई थी? जबिक जगत के ईश ब्रह्म नरायण श्रीर श्री स्थित थे।।७।।

पुरागोषु निगूढ़श्व तज्जन्म परिकीतितम्।
कथं वा गजवनत्रोऽयमेकदन्तो महोदरः । ।।।
एतत् सर्वं समाचक्ष्व श्रोतुं कौतूहलं मम।
सुविस्तीर्गं महाभाग तदतीव मनोहरम् ॥६॥
शृगु नारद वक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भ तम्।
पापसन्तापहरगां सर्वविघ्नविनाशनम् ॥१०॥
सर्वमञ्जलदं सारं सर्वश्रुतिमनोहरम्।
सुखदं मोक्षबीजञ्च पापमूलनिकृत्तनम् ॥११॥
दैत्यादितानां देवानां तेजोराशिसमुद्भवा।
देवी संहृत्य दैत्यौधान् दक्षकन्या बभूव ह ॥१२॥
सा च नाम्नासती देवोस्वामिनोनिन्दया पुरा।
देहं संत्यज्य योगेन जाताशैलिप्रयोदरे ॥१३॥
शङ्कराय ददौ ताञ्च पार्वतीं पर्वतो मुदा।
तां गृहीत्वा महादेवो जगाम निर्जनं वनम् ॥१४॥
पुरागों में उनका जन्म बहुत ही निगूढ़ कहा गया है। यह

हाथी के समान मुख बाला एक दांत वाला ग्रीर महान उदर वाला किस प्रकार से हुए थे ? ।। दा समस्त बृत्ताण्त ग्राप कहिए। मुफ्ते इसके श्रवण करने का बड़ा भारी कौतुहल होता है। हे महा-भाग ! यह सुविस्तृत है श्रीर श्रत्यन्त ही मन को हरएा करने वाला सुन्दर है ॥६॥ श्री नरायरा ने कहा-हे नारद ! सूनो, मैं एक परम श्रद्भत रहस्य बताता हुँ जो पापों के सन्ताप को हरण करने वाला श्रीर सम्पूर्ण विघ्नों के विनाश करने वाला है ।। १०।। समस्त मंङ्गलों का सार तथा सब मंङ्गलों का दाता सवकी श्रुति में मनोहर सुख देने वाला-मोक्ष का बीज ग्रौर पापों के मूल का काट देने वाला है। ।।११।। दैत्यों के द्वारा सताये हुये देवों के तेज के समूह से समुत्पन्न देवी ने दैत्यों के समुदायों का सहार कर दिया था और फिर वह दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी।।१२।। उसका नाम सती था। उसने पहिले ग्रपने स्वामी की निन्दा से ग्रपने देह का त्याग कर दिया था भ्रौर फिर योग से हिमाचल की प्रिया के उदर ग्रा गई थीं ॥१३॥ पर्नत राज हिमाचल ने उस पार्नती को भगवान शंकर को दे दिया था। उनका पाशिग्रहरा करके शंकर निर्जन बन में चले गये थे ।।१४॥

शय्यां रितकरीं कृत्वा पुष्पचन्दनर्चाचिताम् ।
स रेमे नर्म्मदातीरे पुष्पोद्याने तया सह ।।१४।।
सहस्रवर्षपर्यंन्तं देवमानेन नारद ।
तयोर्बभूव श्रुङ्कारं बिपरोतादिकं परम् ॥१६॥
दुर्गाङ्कस्पर्शमात्रेण कामेन मूच्छितः शिवः ।
मूच्छिता सा शिवस्पर्शाद बुबुधे न दिवानिशम् ।१७।
हंसकारण्डवाकीर्णो पुस्कोकिलरुतश्रुते ।
नानापुष्पविकसिते भ्रमरध्वनिसंयुते ॥१८।
सुगन्धिकुसुमाक्तेन वायुना सुरभीकृते ।
स्रतीव सुखदे तत्र सर्वजन्तुविविजते ॥१९॥

हष्ट्वा तयोस्तच्छृङ्गारं चिन्तांप्रापुःसुराःपराम् । ब्रह्माराञ्चपुरस्कृत्य ययुर्नारायणान्तिकम् ।२०। तं नत्वा कथयामास ब्रह्मावृत्तान्तमीष्सितम् । संतस्थुर्देवताः सर्वाश्चित्रपुत्तलिकायथा ॥२१॥

वहां नर्मदा के तट पर पुष्पों के उद्यान में पुष्पों श्रीर चन्दन से चींचत रित करने वाली शय्या का निर्माण कराकर भगवान् शंकर ने उसके साथ रमएा किया था ॥१४॥ हे नारद् ! देवों के मान से एक सहस्त्र वर्ष पर्यंन्त उन दोनों का विपरीतादिक परम् श्रृङ्गार हुग्रा था ॥१६॥ दुर्गी के ग्रंग के स्पर्श मात्र से ही काम के द्वारा शिव मूर्च्छित हो गये थे ग्रौर दह शिव के शरीर के स्पर्श से मूच्छित हो गई थी कि रात्रि दिन का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा था ।। १७॥ हंस ग्रीर कारण्डव पक्षियों से समाकीर्ण (घिरा हुग्रा) तथा कोकिल की भधूर ध्वनि से पूर्ण विविध पुष्पों से शोभित-भ्रमरों की घ्विन से समन्वित वह बन था ।। १८॥ सुगन्धित पुष्पों से ग्रक्त वायु से सुवासित अत्यत सुख देने वाला सब प्रकार के जन्तुओं से रहित उस बन में इस प्रकार से उन दोनों शिव पार्वती के श्रुगार को देखकर देवगण बड़ी भारी चिता को प्राप्त हो गये थे। वे सब ब्रह्मा को अपने साथ लेकर नरायएं के आश्रम में गये थे ॥१६॥२०॥ वहां नारायण को नमस्कार करके ब्रह्माजी ने श्रपना श्रभीव्सित वृत्तान्त उन से कड़ दिया था। सब देवता चित्र में लिखी हुई पुस्तिका की भाँति स्थित हो गये थे।।२१।।

> सहस्रवर्षपर्य्यन्तं देवमानेन शङ्करः । रतौ रतश्च निश्चेष्टो न योगी विरराम ह ॥६२॥ मैथुनस्य विरामे च दम्पत्योर्जगदीश्वर । ंकि भूतं भवितापत्यं तथ्यं कथितुमर्हसि ॥र३॥

चिन्ता नास्ति जगद्धातः सर्वे भद्रभविष्यति । मिय ये शरणायत्रास्तेषां दु:खंकुतोविधे ॥२४॥ येनोपायेन तद्वीय्यं भूमौ पत्ति निश्चितम् । तत्कुरुष्व प्रयत्नेन साद्धः देवगरोन च ॥ १॥ यदा च शम्भोवीर्यंन्तत्पार्वात्या उदरे पतेत्। ततोऽपत्यञ्च भविता सुरासुरविमर्दकम् । २६॥ ततः शकादयः सर्वे सुरा नारायगाज्ञया । प्रययुर्नं मेंदातीरं ययौ ब्रह्मा निजालयम् ॥२७॥ तत्रैव पर्वतद्रोसी बहिर्देशे सुराः पराः। विषण्गावदनाः सर्वे बभूवुर्भयकातराः ॥२८॥ शकोराजा कुबेरञ्च कुबेरो वरुणन्तथा। समीरणं च वरुणो यमं समीरणस्तथा ॥२६॥ हुत≀शनं यमश्चैव भास्करञ्च हुताशन: । चन्द्रं तथा भास्करश्च ईशानं चन्द्र एव च ।३०। एवं देवः प्रेरयन्ति देवांश्च रतिभञ्जने । हरशृंगार भंगव्च कुर्वित्युक्त्वा परस्परम् ॥३ १॥

ब्रह्मा ने कहा-भगवान शंकर देवों के मान से एक सहस्त्र वर्ष से रत में रित हो गये हैं और विल्कुल मैंथुन के विरूम में, हे जगदीश ! क्या सन्तान होगी ? यह सब कहने के योग्य होते हैं ॥२२॥ २३॥ श्री भगवान ने कहा-हे ब्रह्मन् ! हे जगत् के दाता ! कुछ भी चिन्ता नहीं है । सब अच्छा ही होगा । जो मेरे शरण में आये हैं । हे बिधे ! उनको दु:ख कैसे हो सकता है ॥२४॥ जिसभी किसी उपाय से उसका वीयं भूमि में निश्चित रूप से गिर जावे वही अव देव गण के साथ आप करिये ॥२४॥ शिवशम्भु का उसका वीयं पार्वति के उदर में पतित होवे गा तो फिर ऐसा ही पुत्र होगा जो सुर और असुर सबका विभदन करने वाला होगा ॥२६॥ इसके उपरान्त इन्द्र आदि समस्त देवगए। नारायण की आजा से नर्मदा के तट

पर चले गये थे ग्रीर ब्रह्मा ग्रपने ग्राश्रम में चले गये थे 11:011 वहां पर ही पर्वात की श्रेणी पर वाहिर के भाग में समस्त सुर बहुत ही दुःखित मुख वाले भय से कातर हो गये थे 1,51 इन्द्र कुबेर से कुबेर बहुण से वहां वायु से वायु यम से-यम ग्राग्न से-ग्राग्न सूर्य से सूर्य चन्द्र से चन्द्रमा ईशान से इस प्रकर से शिव की रित के भञ्जन करने के कार्य में किसी तरह से शिव के श्रुगार का भंग करो श्रापस में कह रहे थे 11२ शाउना ११ शा

द्वारस्थितो वक्रशिराः शकः प्राह प्रहेश्वरम् ॥३२॥
किङ्करोषि महादेव योगीश्वर नमोऽस्तु ते ।
जगदीश जगद्बीज भक्तानां भयभञ्जन ॥३३॥
हरिर्जगामेत्युक्त्वैवमाजगाम च भास्करः ।
उवाच भीतो द्वारस्थो भयात्तीं वक्रचक्षुषा ॥३४॥
किङ्करोषि महादेव जगतां परिपालक ।
सुरश्रष्ठ महाभाग पार्वतीश नमोऽस्तुते ॥३४॥
इत्येवमुक्त्वा श्रीसूर्यः प्रजगाम भयात्ततः ।
ग्राजगाम तथा चन्द्र ज्वाच वक्रकन्धरः ॥३६॥

द्वार पर स्थित होकर वक्रशिर वाला इन्द्र ने महेश्वर से कहा ।।३२।। इन्द्र ने कहा — हे महादेव ! हे योगीश्वर ! ग्राप क्या कर रहे हैं ? ग्रापसे मेरा नमस्कार है । ग्रापतो समस्त जगत् के ईश हैं, इस जगत् के बीज हैं ग्रीर भक्तों के भय का भंजन करने वाले हैं ।।३३।। इन्द्र यह कहकर चला गया था फिर वहां सूर्य ग्रा गया था ग्रीर वह भी डरा हुग्रा द्वार पर स्थित होकर भय से दु:खित होता हुग्रा तिरछी नजर से युक्त होकर बोला-सूर्य ने कहा-हे जगतों के परिपालन करने वाले ! हे महादेव ! ग्राप क्या कर रहे हैं ? ग्राप तो देवों में परम् श्रेष्ट-महान् भाग वाले-पार्वती के स्वामी हैं। ग्रापको मेरा नमस्कार है ।।३४।।३४।। इतना ही कहकर सूर्य भी भय से वहां से शीघ्र चला गया था । इसके पश्चात वहां चक्र कन्धरा वाला होकर चन्द्रमा ग्रा गया था ग्रीर बोला—।।३६।।

किङ्करोषि त्रिलोकेश त्रिलोचन नमोऽस्तुते।

ग्रात्माराम पूर्णकाम पुण्यश्रवणकीर्त्तं न ।।३७।।

इत्येवमुक्त्वा भीतश्च विरराम निशापितः।

संवीक्ष्योवाच द्वारस्थः स्वयमेव समीरणः ।।३६।।

किङ्करोषि जगन्नाथ जगद्बन्धो नमोऽस्तु ते।

धर्मार्थकाममोक्षाणां बीजरूप सनातन ।।३६।।

इत्येवं स्तवनं श्रुत्वा योगज्ञानिवशाग्दः।

त्यक्तुकामो न तत्याजश्चांगारंपार्वतीभयात्।।४०।।

हष्ट्वा सुरान् भयार्त्तां श्चपुनःस्तोतुं समुद्यतान्।

विजहौ सुखसम्भोगंकण्ठलग्नाञ्चपार्वतीम्।।४१।।

उत्तिष्ठतो महेशस्य त्रस्तस्य लिज्जितस्य च।

भूमौ पपात तद्वीर्यं ततः स्कन्दो बभूव ह।।४२।।

पश्चात्तां कथिष्यामिकथामितमनोहराम्।

स्कन्दजन्मप्रसङ्को च साम्प्रतंवाञ्चितंश्रुगु॥४३।।

चन्द्र देव ने कहा —हे त्रिलोकी के स्वामिन् ! हे तीन नेत्रों वाले ! ग्राप कर रहे हैं ? ग्रापको मेरा प्रगाम है । ग्रापतो स्वयं ग्रपनी ही ग्रारमा में रमण करने वाले हैं —पूणं काम हैं ग्रोर पुण्य श्रवण तथा कीर्तन वाले हैं । बस, इतना ही इस प्रकार से कह कर भीत होता हुग्रा निशा का स्वामी चन्द्र विरत हो गया था । फिर इसके ग्रनन्तर द्वार पर स्थित होकर वायु देव स्वयं वोले—।।३७।३८।। पवन ने कहा —हे जगत् के स्वामिन् ! ग्राप इस समय में क्या कर रहे हैं ?हे जगत् के वन्धों ! ग्रापको मेरा प्रगाम है । ग्राप तो धर्म ग्रथं काम ग्रीर मोक्ष के बीज रूप वाले हैं ग्रीर सनातन हैं । इस प्रकार से उनका स्तवन श्रवण करके योग के ज्ञान के महा मनीषी शिव रित दान को छोड़ देने की इच्छा वाले भी हो गये किन्तु पावंती के भय से उस श्रङ्कार का उस समय उन्होंने त्याग नहीं किया था

।।३६।।४०।। फिर भय से आर्त और पुन: स्तुति करने को समुद्यत देवों को देखकर उन्होंने अपने सुख सम्भोग को तथा कण्ठ में संलग्न पार्वती को छोड़ दिया था ।।४४।। उस समय रित क्रिया से उठते हुये त्रस्त और लिजत महेश का वीर्य भूमि पर गिर पड़ा था, उससे स्कन्द हुये थे ।।४२।। इस परम सुन्दर कथा को मैं फिर बाद में कहूँगा। इस समय स्कन्द के जन्म के प्रसङ्ग में जो वाञ्छित है उसका श्रवण करो ।। ४३।।

## ४३ क्रोड़ाविरतेन शिवेन देवदर्शनम्।

त्यक्त्वा रितं महादेवो ददर्श पुरतः सुरान् ।
पलायध्विमत्युवाच कृपया पार्वतीभयात् ।।।।
देवाः पलायिता भीता पार्वतीशापहेतुना ।
ब्रह्माण्डसर्वसहर्त्तां चकम्पे पार्वतीभयात् ।।।।
तल्पादुत्थाय सा दुर्गा न च हष्ट्वा पुरः सुरान् ।
समुत्थितं कोपविह्निस्तम्भयामासदेहतः ।।।।।
ग्रद्य प्रभृति ते देवा व्यर्थवीर्थ्या भवन्त्वित ।
शशाप देवी तान्देवानित्रष्टा बभूव ह ।।।।।
ततः शिवः शिवां हष्ट्वा क्रोधसंरक्तलोचनाम् ।
रदन्तीं नम्रवदनां लिखन्तीं धरणीतलम् ।।।।
शिवस्तां दु खितां हष्ट्वा क्रोधसंरक्तलोचनाम ।
हस्तेगृहीत्वा देवेशो वासयामासवक्षसि ।।६।।
ग्रतोव भीतः संत्रस्त उवाच मधुरं वचः ।।।।।

इस ग्रध्याय में कीड़ा से विरत शिव के द्वारा देव दर्शन का निरूपण किया गया है। नारायण ने कहा—महादेव ने रित का त्याग करके सामने स्थित देवगरा को देखा था। वह पार्वती के भय से कृपा कर भाग जाथों — यह बोले थे।।।। देवता लोग भी पार्वती के शाप के भय से डरे हुये होकर भाग गये थे। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के सहार करने वाले शिव भी पार्वती के भय से काँप गये थे।।।। सल्य (शय्या) से उठकर उस दुर्गा ने सुरों को सामने न देखकर जो कोप की ग्राग्न उत्थित हुई थी उसका उसने स्तम्भन कर दिया था।।।।। ग्राज से लेकर वे समस्त देवता व्यर्थ वीयं वाले हो जावें— यह देवी ने उन देवों को शाप दे दिया था भीर वह श्रत्यन्त रुट्ट हो गई था।।।।। इसके अनन्तर शिव ने क्रोध से लाल नेत्रों वाली रुद्दन करती हुई नम्न भुख से युक्त तथा धरणी तल को लिखती हुई शिवा को देखा था।।।।। शिव ने इस प्रकार से श्रत्यन्त दुःखित ग्रीर कोध से रक्त नेत्रों वाली उसको हाथ से पकड़ कर फिर देवेश ने उसे वक्षा स्थल में लगा लिया था। श्रत्यन्त भीत ग्रीर सन्त्रस्त होकर शिव उससे मधुर वचन वोले—।।६।।।।

कथं रुटा गिरिश्रं रुठकन्ये धन्ये मनोहरे ।

मम सौभाग्यरूपे च प्रागाधिष्ठातृदेवते ।।

किन्तेऽभीष्टं करिष्यामि वद मां जगदिम्बके ॥६॥

ब्रह्माण्ड शङ्कानिष्क्ले किमसाध्यमिहाबयोः ।

ग्रहो निरपराधं मां प्रसन्ना भव सुन्दिण ॥६॥।

देवादज्ञातदोषस्य शान्ति मे कर्त्तु महेसि ।

त्वया युक्तः शिवोऽहञ्च सर्वेषां शिवदायकः ॥१०॥

त्वयाविनाहीश्वरश्चशत्तु स्योऽशिवः सदा ।

प्रकृतिस्त्वञ्च बुद्धिस्त्वंशक्तिस्त्वञ्चक्षमादया ॥१०॥

तुष्टिटस्त्वञ्च तथापुष्टिःशान्तिस्त्वं क्षान्तिरेवच ।

श्चत्वं छायातथानिद्रातन्द्राश्रद्धासुरेश्वरो ॥१२॥

सर्वाधारस्वरूपा त्वं सर्वेबीजस्वरूपिगो ।

स्मितपूर्वं वद वचः साम्प्रतं सरसं शिवे ॥१३॥

त्वत्कोपविषसंदग्धं तेन जीवय मां मृतम् ॥१४॥ शङ्कर ने कहा - ह गिरि श्रेष्ठ की कन्ये ! हे धन्ये ! हे मान्ये भ्राप मेरे सौभाग्य के स्वरूप वाली हैं हे प्राणों की ग्राधिष्ठातृ देवते ! हे जगदम्बिक ! झाप मुक्ते बताझी, मैं क्या स्रभीष्ट है, इसे झापके लिये सम्पादन करूं ? ॥ न।। है त्रह्माण्ड संघ निखिले ! यहां हुम दोनों को क्या श्रसाध्य है ? हे सुन्दरि । मैं तो अपराध से रहित हैं , मुक्त पर ब्राप प्रसन्त हो जाइये ।। है। दैवात् प्रज्ञात दोष वाले मेरी धाप ज्ञान्ति करने के योग्य हैं। मैं तो तुम्हारे साथ होकर ही शिव हुँ ग्रीर (मङ्गल) के प्रदान करने वाला हूँ।।१०।। तुम्हारे बिना तो ईरवर एक शव के तुल्य सदा ही अशिव होता है। आप ही प्रकृति हैं--बुद्ध-शक्ति-क्षमा और दया भी भाग हैं।।११।। भाग तुब्ट-पुब्टि शान्ति-क्षान्ति हैं। ग्राप ही क्षुत्-छाया-निद्रा-तन्द्रा श्रद्धा ग्रौर सुरेश्वरी हैं। १२।। भ्राप सबके ग्राधार स्वरूप वाली तथा सबके बीज स्वरूप वाली हैं। हे शिवे ! अब स्मित के साथ सरस वचन वोलो । ११३।। भापके कोप रूपी विष से मैं संदग्ध हूँ। इसलिये मधूर वचन द्वारा मृत मुभको जीवित करो।।१४।।

शङ्करस्य वचः श्रुत्वा कोप्युक्ता च पार्वती । उवाच मधुरं देवी हृदयेन विद्यता ।। १४।। किन्न्वाहं कथयिष्यामि सर्वं सर्वरूपिएम् । श्रात्मारामं पूर्णंकामं सर्वंदेहेष्ववस्थितम् ।। १६॥ कामिनी मानसं काममप्रज्ञं स्वामिनं वदेत् । सर्वेषां हृदयज्ञञ्च हृदीष्टं कथयामि किम् ।। १६॥ सर्वेषां हृदयज्ञञ्च हृदीष्टं कथयामि किम् ।। १६॥ सुगोप्यं सर्वनारीए। लज्जाजनककारएएम् । श्रवध्यमपि सर्वासां तथापि कथयामि ते ।। १८॥ तद्भञ्जे न च यद्दुः खंतत्समनास्ति च स्त्रियाः । कान्तानांकान्तविच्छेदः शोकः परमदारुएः ।। १६॥ कृष्णपक्षे यथा चन्द्रः क्षोयमाएगो दिने दिने । तथा कान्त विचा कान्ता क्षएगा कान्ती क्षणो क्षणो । २०।

शिक्षर के इस बचन को सुनकर कोप से गुक्त पार्वती देवी विद्रूप मान हृदय से मधुर खचन बोली ।। १ शा पार्वती ने कहा — मैं ग्रापसे क्या कहूँ। ग्रापतो स्वयं सर्वज्ञ श्रोर सर्वे रूपी हैं। ग्राप श्रातमा राम पूर्ण काम श्रोर सबके देहों में श्रवस्थित हैं ।। १ ६ ।। जो किसी का कोई श्रप्रज्ञ (बुद्धि-रहित) स्वामी होता है तो उसको उसकी कामिनी श्रपने मनका ग्रिभिग्राय कहती हैं। श्रापतो सबके हृदय हैं श्रोर हृदय के ग्राधिष्ठाता देव हैं ऐसे श्रापसे मैं श्रपने हृदय में स्थित श्रमीष्ट को क्या कहूँ ।। १७ ।। यह विषय ऐसा १ जो बहुत ही गोपनीय है श्रोर समस्त नारियों के लिये यह लज्जा जन क कारण है यह सब कथन के योग्य नहीं है तो भी मैं श्रापसे कहती हूँ ।। १६ । पुरुष सङ्ग के भङ्ग होने से जो दुःख होता है उसके समान स्त्री के लिये श्रन्य कोई भी दुःख नहीं है । कान्ताओं को श्रपने कान्त का विच्छेद परम दारुण शोक होता है ।। १६ ।। हे कान्त ! जिस तरह कृष्ण पक्ष में चन्द्रमा दिनों दिन क्षीयमाण होता है उस प्रकार से विना कान्त के कान्ता क्षीण होती है ।। २०।।

त्रैलोक्यकान्तं कान्तत्वांलब्ध्वापिनचमेसुतः।
या स्त्री पुत्रविहीनाचजोवनंतिन्नरर्थकम्।।२१॥
जन्मान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्।
सद्वः शजातपुत्रश्च परत्रेह सुक्ष्रदः।।२०॥
सुपुत्रः स्वामिनोऽशश्च स्वामितुल्यसुखप्रदः।
कुपुत्रश्च कुलांगारो मनस्तापायकेवलम् ॥२३॥
स्वामी स्वाशेन स्वस्त्रीर्णां गर्भे जन्म लभेद् ध्रुवम्।
साध्वी स्त्री मातृतुल्या च सततं हितकारिर्णा।२॥
श्रसाध्वी वैरितुल्याचशश्वत्सन्तापदायिनी।
मुखदुष्टायोनिदुष्टाचैवासाध्वीतिहिस्मृता।।२॥।

किमुपायं करिष्यामि वद योगोश्वरेश्वर । उपायसिन्धो तपसांसर्वेषाञ्च च फलप्रद ॥ इत्युत्त्वा पार्वतोदेवी नम्नवक्त्रा वभूव ह ॥ ६॥ प्रहस्य शङ्करोदेवो बोधयामास पार्वतीम् । सत्पुत्रवीजं सुखदं सन्तापनाशकारणम् ॥ २॥। मितं स्निग्धं सुरुचिरं प्रवक्त् मुपचक्रमे ॥ ६॥।

तीन लोकों के कान्त आपको अपना कान्त प्राप्त करके भी मेरे कोई पुत्र नहीं है। जो स्त्री पुत्र से विहीन होती है उसका सम्पूर्ण जीवन ही निरर्थंक होता है।।२१।। तप भ्रीर धन से समुत्पन्न पुष्प दूसरे जन्म में सुख देने वाला है किन्तु सद्वंश में समुत्पन्न पुत्र इस लोक श्रीर पर लोक ोनों में सुख प्रदान करने वाला होता है ॥२२॥ सुपुत्र अपने स्वामी का ही अंश होता है अत: वह स्वामी के समान ही सुख प्रद भी हुन्रा करता है। जो कुपुत्र होता है वह कुल का श्रङ्कारा होता है जोकि केवल मन के ताप के लिये ही होता है ।।२३।। स्वामी ही अपने एक अयंश से अपनी स्त्रियों के गर्ममें निश्राय ही जनम प्राप्त किया करता है। वह साध्वी स्त्री मानृ तुल्या होती है जो निरन्तर हित के सम्पादन करने वाली होती है।।२४।। जो ग्रसाघ्वी स्त्री होती है वह वैरी के तुल्य होती है ग्रीर वह निरन्तर सन्ताप के देने वाली होती है। मुख से दुष्टा श्रीर योनि से दुष्टा स्त्री ही असाध्वी यहां पर कही गई है।। २५।। हे योगी-इवरेश्वर! आप ही बतलाइये, मैं क्या उपाय करूं गी। हे उपायों के सागर श्रापतो समस्त तपों के फलों के प्रदान करने वाले हैं। २६। इस प्रकार से इतना कहकर पार्वती नीचे की श्रोर मुख करने वाली होती हुई चुप हो गई थीं। देव शङ्कर हंसकर पार्वती को समभाने लगे थे । सत्पुत्र का बीज सुख देने वाला ग्रीर सन्ताप के नाश का कारए। होता है ।। ६।। ७।। इसके ग्रनन्तर शिव परिमित-स्त्रिग्ध प्रौर प्रति रुचिर कहने लगे थे ॥ १६॥

## ४७-पार्वतीम्प्रति हरिब्रतकरसाय शिवस्योपदेशः

श्रृणु पार्वति वक्ष्यामि तव भद्रं भविष्यति । उपायतः कार्यंसिद्धिभवेदेव जगत्त्रये । १। सर्ववाञ्छितसिद्धे स्तु बीजरूपं सुमङ्गलम् । मनसः प्रीतिजननमुपायं कथयामि ते । २। हरेराराधनं कृत्वा बतं कुरु वरानने । वतञ्च पुण्यकं नाम वर्षभेकं करिष्यसि । ३। महाकठोरबीजञ्च वाञ्छाकल्पतरुं परम् । सुखदं पुण्यदं सारं पुत्रदं सर्वसम्पदम् । ४। नदीनाञ्च यथा गङ्गा देवानाञ्च हरियंथाः वौष्णवानां यथाहञ्च देवीनां त्वां यथाप्रिये । १। ग्राथमाणांयथा विप्रस्तीर्थांनां पुष्करो यथा । पुष्पाणांपारिजातञ्चपत्राणांतुलसी यथा । ६। यथा पुण्यप्रदानाञ्च तिथिरेकादशी स्मृता । रविवारश्च वाराणां यथा पुण्यप्रदः शिवे । ७।

इस ग्रध्याय में पार्वती के प्रति हिर जत करने के लिये शिव के उपदेश का निरूपण किया जाता है। श्री महादेब ने कहा—है पार्वित ! ग्राप श्रवण करो, मैं कहता हूँ। ग्रापकी इससे भलाई होगी। तीनों भुवन में उपाय करने से कार्य की सिद्धि होती ही है ॥१॥ समस्त वांच्छितों की सिद्धि होने का बीज रूप सुमंगल हुन्ना करता है। मैं ग्रापसे मन की प्रीति का जन्माने वाला उपाय बताता हूँ॥२॥ हे बरानने ! पहिले हिर का ग्राराधन करके फिर जत करो। इस अत का लाभ पुण्यक है जिसको कि तुम एक वर्ष तक करोगी॥ ॥

यह कर महा कठोर सीज है, अपनी हार्दिक इच्छा को पूर्ण करने के लिये परम करन वृक्ष के तुल्य है—सुखद-पुण्यद-पुत्रद भीर समस्त सम्पदाओं का देने वाला सार रूप है।।।। जिस तरह निषयों में गंगा है श्रीर देवों में हिर हैं—वैद्यावों में मैं हूँ श्रीर है प्रिय! देवियों में श्राप हैं। श्राश्रमों में जैसे विप्र हैं श्रीर तीथों में पुष्कर है। पुष्पों में जिस तरह पारिजात का पुष्प है श्रीर पत्रों में तुलसी पत्र है। पुष्प श्रदान करने वाली तिथियों में जैसे एकादशी तिथि कही गई है श्रीर बारों में जैसे रविवार है शिव ! पुष्प प्रद होता है।।।।।।।।

मासानां मार्गशीर्षश्चऋत्नां माधवीयथा । संवत्सरोवत्सराणां युगाना खकृतं यथा । हा विद्याप्रदश्च पूज्यानां गुरूणां जननी यथा । साध्वी पत्नी यथाप्तानां विश्वस्तानां मनो यथा हा यथा धनानां रत्नञ्च प्रियाणाञ्च यया पति: । यथापुत्रश्च बन्धूनां वृक्षाणां कल्पपादप. । १०। चूतफलं फलानाञ्च वर्षाणां भारतं यथा । बृन्दावनं वनानाञ्च शतरूपाच योषिताम् । ११। यथाकाशी पुरीणाञ्च सूर्यस्तेजस्विनां यथा । यथेन्दुः मुखदानाञ्च सुन्दराणाञ्चमन्मथः । १२। सास्त्राणाञ्च यथा वेदाः सिद्धानां किपलो यथा । हन्मान् वानराणाञ्च क्षेत्राणां ब्रह्मणाननम् । १३। यशोदानां यथा विद्या किताच मनोहरा । श्राकाशीव्यापकानाञ्च ह्याङ्गानां लोचनं यथा । १४।

समस्त मार्सो में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में माघ व (वसन्त) जिस तरह है। वत्सरों में सम्वत्सर और युगों में कृत युग जिस प्रकार से श्रेष्ठ हैं।।।॥ पूज्य वर्गों में जो विद्या के प्रदान करने वाला है वह श्रेष्ठ है गुरुओं में जननी सर्वोत्तम गुरु है। जैसे साध्वी पतनी ही धाप्ता में श्रेट होती है और विश्वस्तों में मन उत्तम होता है ॥६॥ जिस प्रकार धनों में रतन श्रौर प्रियों में पित श्रेट्ट है। बन्धुओं में पुत्र जैसे होता है श्रौर वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रोट्ट होता है ॥१०॥ फलों में सर्वोत्तम फल ग्राम का होता है श्रौर जिस तरह वर्षों में भारत श्रेट्ट है। बनों में वृन्दावन श्रौर स्त्रियों में शतरूपा श्रीट्ट है। १९॥ चैसे पुरियों में काशी तथा तेजस्वियों में सूर्य एवं सुख देने वालों में चन्द्र श्रौर सुन्दरों में कामदेव श्रीट्ट होता है।।१२॥ श्रीस्त्रीं में जैसे वेद सर्वश्रीट है—सिद्धों में किपल सर्वोत्तम हैं—बानरों में हनुमान सबसे श्रीट्ट हैं तथा क्षेत्रों में बाह्यएए का मुख सर्वश्रीट होता है।।१३॥ जिस प्रकार से यद्य के प्रदान करने वालों में विद्या श्रीर मनोहर किता श्रीट होते हैं।।१४॥

विभवानां हरिकथासुखानां हरिचिन्तनम्।
स्पर्शानां पुत्रसंस्पर्शां हिस्रानाञ्च यथा खलः ।१४।
पापानाञ्चयथासिञ्यापापिनापुं रचलोयथा
पुण्यानाञ्चयथा सत्यं तपसां हरिसेवनम् ।१६।
यथाष्ट्रतञ्च गव्यानां यथा ब्रह्मातपस्विनाम्।
अमृतं भक्ष्यवस्तूनां शस्यानां धान्यकं यथा।१७।
पुण्यदानां यथा तोयं शुद्धानां च हुनाशनः।
सुवर्णं ते जसानाञ्च मिष्टानां प्रियभाषणम् ।१६।
गच्छ पक्षिणाञ्चेव हस्तिनामिन्द्रवाहनः।
योगिनञ्च कुमारश्चदेवर्षीणाञ्च नारदः।१६।
गन्धर्वाणां चित्ररथो जीवो बुद्धिमतां यथा।
सुकवीनां यथा शुक्रः काव्यानीं चित्रप्या पुराणकम्।२०।
स्रोत स्वनांसमुद्रश्च यथा पृथ्वी क्षमावताम्।
लाभानाञ्च यथा मुक्तिहरिभक्तिश्च सम्पदाग् २१।

जैसे विभवों में हरि की कथा का वैभव ही सर्वोत्तम होता है ग्रीर श्रीर सुखों में हरि का चिन्तन करना ही परम श्रेष्ठ सुख है। जिस प्रकार से पुत्र के अंग का स्पर्श समस्त स्पर्शों में अधिक उत्तम होता। है। हिसकों में खल ही सबसे ग्रधिक हिसक होता है ॥१५॥ सम्पूर्ण प्रकार के पापों में मिथ्या कथन सबसे महान् पाप जिस प्रकार से होना हैं और पापियों में पुश्राली का होना सबसे श्रधिक पापी का हो जाना है। पूण्यों में श्रोडिक सत्य है श्रौर तपों में जैसे सर्वश्रेडिक तप हिर के परणों की सेवा है ।। १६।। गन्वों में घृत श्रेष्टतम है श्रीर तपस्वियों में सबसे महान् तपस्बी ब्रह्मा है। भक्ष्य वस्तुग्रों में सर्वोत्तम ग्रमृत है तथा शस्यों में भान्य सर्वश्रेष्ठ होता है ॥१७॥ पुण्यदों में सर्वश्रेष्ठ जल है तथा शुद्धों में ग्रान्त श्रोब्ठ शुद्ध है . तेजसों में सुवर्ण सर्वोत्तम होता है ग्रीर मिष्ठादार्थीं में श्रेष्ठ प्रिय भाषणा है।।१८।। पक्षियीं में गरुड और हाथियों में इन्द्र को वाहन ऐराक्त तथा योगियों में कुमार एवं देविषयों में नारद परम श्रेष्ठ हैं।।१६।। जिस प्रकार से गन्धर्वों में चित्ररथ बुद्धिमानों में वृहस्पित-सुकंवियों में शुक्र ग्रौर काव्यों में पुराण सर्वोत्तम एवं शिरोमिण हैं।।२०।। स्रोतस्रों में समुद्र और क्षमा घारियों में पृथ्वी-लाभों में मुक्ति और सम्पदाओं में मिक्त सर्व शिरोमिशा होते हैं।।२१।।

पित्रित्यागिकैष्णवाद्य वर्णानां प्रणवीयथा।
विष्णुमन्त्रद्यामन्त्राणां वोजानांप्रकृतियंथा।२२।
विदुषाञ्चायथा वाणोगायत्री छन्दसा यथ।
यथा कुवेरोयक्षाणां सर्पाणां बासुकिर्यथा।२३;
यथा पिता ते शैलानां गवाञ्च सुरिभर्यथा।
वेदानां सामवेदश्च तृणानाञ्च यथा कुशः।२४।
सुखदानां यथा लक्ष्मीमनश्च शीघ्रगामिनाम्।
श्रक्षराणामकारस्च हितैषिणांपितायथा।२४।

शालग्रामश्च यन्त्राणां पश्नां विष्णुपञ्चरः।
चतुष्पदानांपञ्चास्यो मानवो जीविनांयथा।२६।
यथा स्वान्तमिन्द्रियाणां मन्दाग्निश्चरजांयथा ।
बिलनाञ्च यथाशक्तिरहंशक्तिमतांयथा।२७।
महान्विराट्च स्थूलानां सूक्ष्माणांपरमाणुकः।
यथेन्द्रग्नादितेयानां दैत्यानाञ्चबिलर्यथा।२८।
प्रह्लादश्चेवसाधूनां दातृणांदधीचिर्यथा।
ब्रह्मास्त्रञ्चयथास्त्राणां चक्राणाञ्चसुदर्शनम् ।२६।
नृणांराजारामचन्द्रो धन्विनां लक्ष्मणो यथा।
सर्वाधारः सर्वसेव्यः सर्वबीजञ्चसर्वदः
सर्वसारो यथा कृष्णो व्रतानां पुण्यकं यथा।३०।
ब्रतं कुरु महाभागे त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्।
सर्वसारश्च पुत्रस्ते व्रतादेव भविष्यति।३१।
व्रताराध्यश्च श्रीकृष्णाः सर्वेषां वाञ्चित्रप्रदः।
जनो यत्सेवनानमुक्तः पितृभिः कोटिभिः सह।३०।

जिस प्रकार से पिवतों में वैष्णाव सबसे ग्रधिक पिवत्र होते हैं तथा वर्णों में प्रणाव सर्विश्वेष्ठ हैं। मन्त्रों में विष्णु का मन्त्र श्वेष्ठतम है ग्रौर बीजों में प्रकृति जैसे सर्विश्वेष्ठ एवं प्रधान है।।२२।। विद्वानों में वाणी (सरस्वती) छन्दों में गायत्री-यक्षों में कुवेर ग्रौर सर्पों में वासुिक श्वेष्ठ हैं।।२३।। हे देति ! शैनों में ग्रापके पिता हिमाचल सर्विश्वेष्ठ हैं तथा गौग्रों में सुरिभ परम श्रेष्ठ कहीं गई है। वेदों में साम वेद ग्रौर तृणों में कुश सर्वोत्तम होता है।।२४।। सुख के प्रदान करने वालों में लक्ष्मी जिस तरह ग्रति उत्तम सुखदात्री होती है तथा शीझ गमन करने वालों में मन प्रधान है प्रक्षरों में ग्रकार ग्रथित 'प्र' यह परम श्रेष्ठ है एवं हित के चाहने वालों में पिता के समान ग्रन्य कोई हित्षी नहीं होता है-यही सर्विश्वेष्ठ है।।२४।। शालग्राम यन्त्रों में-पशुग्रों में बिष्णु

पञ्जर चतुष्पदों में सिंह ग्रीर जीव धारियों में मानव श्रेष्ठ होता है।।२६।। इन्द्रियों में सर्व प्रधान स्वान्त (मन) है श्रीर रोगों में मन्दाग्नि प्रधान रोग हैं। बलियों में शक्ति जैसे श्रेष्ठ है लथा शक्तिमानों में ग्रहं सर्गश्रेष्ठ है ॥२७॥ स्थूलों में महान् विराट् सर्ग प्रधान होता है। तथा सूक्ष्मों में परमाशा सबसे ग्रिश्व सूक्षतम है। देवों में इन्द्र श्रीर दैत्यों में उत्तम एवं प्रधान राजा बलि होता है ॥२८॥ साधु पुरुषों में प्रहलाद भ्रौर दातास्रों में सर्वश्रेष्ठ दधीचि मुनि हैं जिसने प्रागादान दिया था। ग्रस्त्रों में ब्रह्मास्त्र प्रधान है ग्रीर चक्रों में सर्ज-श्रेष्ठ सुदर्शन चक्र होता है ॥२६॥ मनुष्यों में सर्व शिरोमिस मर्यांदा के पूर्ण पालक राजा रामचन्द्र हैं श्रौर धनुष घारियों में सर्ग शिरोमिए। लक्ष्मग् हैं। सबके भ्राधार-सबके सेव्य-सबके बीजरूप-सब कुछ प्रदान करने वाले ग्रौर सबके सार स्वरूप जिस प्रकार से कृष्ण हैं उसी प्रकार से यह पुण्यक नाम वाला वत होता है ।।३०।। हे महा भागे ! इस वत को आप करो । यह वत तीनों लोकों में श्रति दुर्लभ है । इस वत से ही सबका सार स्वरूप तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा।।३१।। इस अत के द्वारा ग्राराधना करने के योग्य श्रीकृष्ण ही हैं जो कि सबको यांच्छित फल प्रदान करने वाले हैं जिनके सेवन करने से मनुष्य अपने करोड़ों पितृगरा के सहित मुक्त हो जाया करता है ॥३२॥

हरिमन्त्रं गृहीत्वाच हरिसेवां करोति यः।
भारते जन्मसफल स्वात्मनः स करोति च ।३३।
उद्धृत्य कोटिपुरुषान् वैकुण्ठं याति निश्चितम्।
श्रीकृष्णपार्षदो भूत्वा सुखंतत्रै वमोदते ।३४।
सहोदरान्स्वभृत्यांश्च स्वबन्ध्न्सहचारिणाम्।
स्वास्त्रियञ्च समुद्धृत्यभक्तोयातिहरेः परम्।३४।
तस्माद् गृहाण गिरिजे हरेम्मंन्त्रं सुदुर्लभम्।
जगमन्त्रं ञ्रतेतत्र पितृणां मुक्तिकारणम्।६६।

इत्युक्तवा शङ्करो देवो गत्वा गिरिजया सह। शीघ्रञ्च जाह्नवीतीरं हरेम्मेन्त्रं मनोहरम्।३७। तस्यै ददौ च संप्रीत्या कववं स्तोत्रसंयुतम्। पूजाविधाननियमं कथयामास तां मुने।३८।

श्री हरि के मन्त्र की दीक्षा ग्रहण करके जो हरि की सतत सेवा किया करता है वह भारतवर्ष में अपना जन्म ग्रहण करना सफल कर लेता है।।३३।। ऐसा सेवा परायए। पुरुष ग्रपने करोड़ों पुरुषो का उद्धार करके निश्चित रूप से वैकुण्ठ लोक को जाया करता है। वहाँ वह श्रीकृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वीक सेवा का ग्रानन्द प्राप्त कर प्रसन्न रहता है ।३४।। हरि का सच्चा भक्त अपने सगे भाइयों को-श्रपनी भृत्यों को-ग्रपने बन्धुजनों को ग्रपने सहचारियों को-ग्रपनी स्त्रियों को सबको संसार के कर्म बन्धन छुड़ाकर तथा नरकों से उद्धार करके हरि के परम धाम को प्राप्त किया करता है।। ३४।। इसलिये हे गिरिराज पुत्र ! ग्राप हरि कें मन्त्र की दीक्षा ग्रहण करो । यह भ्रन्यन्त दुर्लभ वस्तु है। उस ब्रत में मन्त्र का जाप करो। यह पितृगण की मुक्ति कराने का एकमात्र कारण होता है।।३६।। इतना कहकर देव शंकर ने गिरिजा को ग्रपने साथ लेकर शीझ ही जाह्नवी के तट पर जाने का प्रस्थान किया था। यहाँ पर परम मनोहर हरि के मन्त्र की दीक्षा पार्वती को दी थी मन्त्र के साथ बड़ी प्रीति के साथ उसका कवच ग्रौर स्तोत्र भी प्रदान किया था। हे मुने ! शिव ने पार्वती से उसकी पूजा का पूर्ण विधान एवं नियम ग्रादि सभी भली भांति बता दिया था ॥३७॥३८॥

## ४८-स्तवप्रीतेन कृष्गोन पार्वत्यै निजरूपपदर्शनं वरप्रानञ्च

पावंतीस्तवनं श्रुत्वा श्रीकृष्णः कष्णानिधिः ।
स्वरूपं दर्शयामास सर्वादृश्यं सुदुर्लभम् ।१।
स्तुत्वा देवी ध्यानलग्ना कृष्णैकतानमानसा ।
दद्शं तेजसां मध्ये स्वरूपं सारमोहनम् ।१।
सद्रत्नसारनिर्माणे होरकेण परिष्कृते ।
युक्ते माणिक्यमालाभी रत्नपूर्णे मनोरथे ।३।
विह्नसंगुद्धपीतांगुधरं बंशीकरं परम् ।
वनमालागलं श्यामं रत्नभूषणभूषितम् ।४।
किशोग्वयसं वेशविचित्रं चन्दनाङ्कितम् ।
चार्षस्मतास्यमाढयं तच्छारदेन्दुविनिन्दकम् ।१।
मालतीमाल्यसंयुक्तमयूरपुच्छचूडकम् ।
गोपाङ्गनापरिवृतं राधावक्षःस्थलोज्जवलम् ।६।
कोटिकन्दर्पलावण्यलीलाधाम मनोहरम् ।
अतीव हृष्टं सर्वेष्टं भक्तानुग्रहकारकम् ।७।

इस ग्रध्याय में स्तव से प्रसन्न कृष्ण के द्वारा पावंती के लिये ग्रपने का का दर्शन ग्रीर वरदान प्रदान करने का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा —पार्वती के स्तवन का श्रवण कर कर्णा के निधि श्रीकृष्ण ने सबके न देखने के योग्य ग्रति दुर्लभ ग्रपना स्वरूप पार्वती को दिखा दिया था ग्रर्थात् साक्षात् रूपसे पार्वती के सामने ग्राकर दर्शन दिया था।।।।। तब देवी ने ध्यान में संलग्न होकर कृष्ण में ही एक नाम मनवाली पार्वती ने उनकी स्तुति की थी ग्रीर तेजों के मध्य में सार मोहने स्वरूप का दर्शन किया था।।। रत्नों में स्तर से

श्र्यात् परमोत्तम रत्नों के द्वारा निर्माण वाले-हीरों से सम्मानित श्रीर माणिक्य की मालाओं से परिष्कृत (सजाये हुए) मनोरथ में विराजमान प्रभु थे।।।।। श्रीकृष्ण का स्वरूप ग्राग्न के समान शुद्ध पीताम्बर धारण करने वाला-हाथ में वंशी लिये हुए-गले में बन माला धारण करने वाले-श्वामवर्ण से युक्त ग्रीर रत्नों के द्वारा निर्मित ग्राभूषणों से भूषित थे।।।। उनकी उस समय किशोर ग्रवस्था थी-विचित्र वेश वाले-चन्दन से चिंचत-सुन्दर स्मित से युक्त मुख वाले जो कि शरकालीन चन्द्र को भी पराजित करने वाला था श्रीकृष्ण का सुन्दर स्वरूप पार्वती न देखा था।।।।।। मालती लता के पुष्पों की मालाग्रों से संयुक्त ग्रीर मोर की पंख को मस्तक में धारण करने वाले-गोपों की श्रञ्जनाग्रों से परिवृत ग्रीर राधा को वक्षःस्थल में धारण करने से ग्रात उज्जवल स्वरूप वाले श्रीकृष्ण दिव्य स्वरूप था।।६।। पार्वती नै श्रीकृष्ण का स्वरूप करोड़ों कामदेवों के लावण्य की लीला का धाम-ग्रात मनोहर-परम हृष्ट-सबको इष्ट ग्रीर भक्तों पर ग्रनुग्रह करने वाला देखा था।।७।।

हष्ट्रा रूपं रूपवतो पुत्रं तदनुरूपकम्।
मनसा वरयामास वर संप्राप्य तत्क्ष्णम्। ।
वरं दत्त्वा वरेशस्तु यद्यन्मनिस वाञ्छितम्।
दत्त्वाभीष्टं सुरेभ्यश्च तत्तं जोऽन्तरधीयत । ।
कुमारं बोधियत्वा तु देवा देव्यै दिगम्बरम्।
दर्दुनिरुपमं तत्र प्रहृष्टायै कृपान्विताः। १०।
ब्राह्मर्गोभ्योददौदुर्गारत्नानिविविधानि च।
सुवर्गानि चभिक्षुभ्योवन्दिभ्योविश्वनन्दिता। ११।
ब्राह्मर्गान् भोजयामास देवांश्च पर्वतांस्तथा।
शङ्करं पूज्यामास चोपहारैरनुत्तमैः । १२।
दुन्दुभि वादयामास कारयामास मङ्गलम्।
सङ्गीत गाययामास हरिसम्बन्धि सुन्दरम्। १३।

वृतं समाप्य सा दुर्गा दत्त्वा दानानि सस्मिता । सर्वा रच भोजयित्वा तु बुभुजे स्वामिना सह ।१४।

ऐसे श्रीकृष्ण के स्वरूप को देखकर रूपवती पार्वती देवी ने उन्हीं के भ्रनूरूप भ्रपनापुत्र मन से वर चाहा था ग्रौर उसी क्षण में ऐसा ही वरदान प्राप्त कर लिया था।।।।। वरेश श्रीकृष्ण ने ऐसा ही वर देकर जो-जो भी मन में इच्छित था स्रोर देवों के लिये स्रभीष्ट वर देकर उनका वह तेज वहीं ग्रन्तध्यान हो गया था।।६।। देवों ने दिगम्बर श्रीर निरुपम कुमार का देवी के लिये बोध करा कर जोिक परम प्रहृष्ट थी, वहाँ कृपा से युक्त होकर उन्होंने कुमार को दे दिया था।। १०।। उस समय दुर्गां देवी ने विविध रत्नों का दान बाह्मणों को दिया था और भिकारियों को-बन्दियों को भी विश्वनन्दिता देवी ने सुवर्ण का दान प्रदान किया था ।। १ १।। उस समय देवी ने बाह्मर्सी को-देवों को भ्रीर पर्नतों को भोजन कराया था। तथा भ्रत्युत्तम उपहारों से उनने भगवान् शंकर की पूजा की थी। । । उस परम मंगल के ग्रवसर पर देवी पार्वती ने दुन्दुभि बजवाई थी ग्रौर बहुत सा मंगलोत्सव कराया था। तथा हरि का सम्बन्धी संगीत भी कराया था ।। (३।। इस प्रकार से उस दुर्गा देवी ने इस पुण्यक क्रत को समाप्त किया था तथा स्मित से युक्त होकर दान दिये थे एवां सबको भोजन कराके फिर स्वयं भी अपने परम पूज्य स्वामी भगवान् शंकर के साथ उन्होंने भोजन किया था ।।१४।।

ताम्बूलञ्च वरं रम्यं कर्प् रादिसुवासितम् ।
कमात् प्रदाय सर्वेभ्योबुभुजेतेन कौतुकात्
पय फेनिनभां शय्यां रम्यां सद्रत्निर्मिताम् ।
पुष्पचन्दन संयुक्तां कस्तूरीकुङ्कुमान्विताम्
रहिस स्वामिना सार्द्धं सुष्वाप परमेश्वरी ।१६।
कैलासस्यैकदेशे च रम्ये चन्दनकानने ।
सुगन्धिकुसुमाक्तेन वायुना सुरभीकृते ।१७।

भ्रमरध्वनिसंयुक्ते पुंस्कोकिलस्तश्रुते। विजहार सुरसिका तत्र तेन सहाम्बिका १६। रेतः पतनकाले च स विष्णुविष्णुमायया। विधाय विप्ररूपन्तु ग्राजगाम रतेर्गृहम् ।१६। रूक्ष्मवन्तं विना तैलं कुचैलं भिक्षुकं मुने। ग्रतीय शुक्लदशनं तृष्ण्या परिपोड़ितम् ।१०। ग्रतीय कुशमात्रञ्च बिभ्रत्तिलकमुज्जवलम् । बहुकाकुस्वरं दोनं देन्यात्कुत्सितमूर्त्तिमत्।१९। ग्राजुहाव महादेवमतिवृद्धोऽन्नयाचकः । दण्डावलम्बनं कृत्वा रतिद्वारेऽतिदुर्वेलः ।२२।

इसके अनन्तर पार्वती देवी ने कपूर आदि से सुवासित परम श्रेष्ठ एगं सुन्दर ताम्बूल क्रम से सबको प्रदान करके कौतुक के साथ उसे स्वयं भी खाया था।। १५।। इसके ग्रनन्तर दूध के फीन के समान शुभ्र-सद्रत्नों से निर्मिति-ग्रतीव सुन्दर-पुष्प ग्रौर चन्दन से संयुक्त एवं कस्तूरी कुं कुम से समन्वित शय्या पर एकान्त में ग्रपने स्वामी के साथ परमेश्वरी ने शयन किया था ।। १६।। उस परम रम्य-चन्दन के बन में सुगन्धित पुष्पों से अक्त वायु के द्वारा परम सुरभित-भ्रमरों की ध्वनि से परिपूर्ण-पुंस्कोकिल की ध्वनि से युक्त कैलास के एक देश में परम रसिका ग्राम्बिकाने ग्रापने स्वामी के साथ वहां बिहार किया था।।१७।।१८।। उस बिहार के समय में जब वीर्य का पतन काल थातब विष्णु की माया से वहां विष्णु विप्रका **रू**प घारण करके उस रति के गृह में श्रागये थे ।। १६।। उस ब्राह्मग् का स्वरूप सुक्ष्मवान् था-बिना तैल वाला-बुरे वस्त्रों वाला वह भिक्षुक था। जिसके ग्रति शुल्क दांत थे-तृष्णा से पीड़ित हो रहा था। बहुत ही श्रधिक दुबला-उज्ज्वल तिलक धारएा करने वाला-बहुत काकु स्वर वाला-दीन श्रौर दीनता से कुत्सित मूर्ति वाला वह उस समय हो रहा था। वह अत्यन्त वृद्ध था-

दण्ड के सहारे से रित के द्वार पर स्थित श्रितकृश उस ग्रन्न की याचना करने वांले ने महादेव को बुलाया था ।।२०।।२१।।२२।।

> किङ्करोषि महादेव रक्ष मां शरए।।गतम् । सप्तरात्रिवृतेऽतीते पारणाकाङ्क्षिणं क्षुधा ॥ ३॥ किङ्करोषि महादेव हे तात करुगानिधे। पर्य वृद्धं जराग्रस्तं तृष्णया परिपोड़ितम् ॥२४॥ मातरुक्तिष्ठ मामन्नं प्रयच्छ वासितं जलम्। श्रनन्तरत्नाद्भवजे रक्ष मां शरणागतम् ॥२५॥ मातमीतर्जगन्मातरेहिनाहंजगद्बहिः। सीदामि तृष्णया कस्मात् स्थितायामात्ममातरि ॥२६॥ इति काकुस्वरं श्रुत्वा शिवस्योत्तिष्ठतोमुने । पपातवीर्यशस्यायाँ न योनौ प्रकृतेस्तदा ॥२७॥ उत्तस्थौ पार्वती त्रस्ता सुक्ष्मवस्त्रं विधाय च। भ्राजगाम रतिद्वारं पार्वत्या सह शङ्करः ॥ ८॥ ददर्श ब्राह्मणं दीनं जरया परिपीड़ितम्। वृद्धं लुलितगात्रश्च विभ्रतं दण्डमानतम् ॥ १६॥ तपस्विनमशान्तञ्च शुष्ककण्ठौष्ठतालुकम्। कुर्वन्तं परया शक्त्या प्रमाणं स्तवनं तयोः ॥३०॥ श्रुत्वा तद्वचनं तत्र नीलकण्ठः सुधोत्तमम् । उवाच परया प्रीत्या प्रसन्नस्तं प्रहस्य च ॥३१॥

उस ब्राह्मण ने कहा-हे महादेव ! श्राप इस समय में क्या कर रहे हैं ? मैं शरण में श्राया हूं मेरी रक्षा करो । मैं सात रात के व्रत के समाप्त हो जाने पर इस समय पारणा करने की श्राकांक्षा वाला हूँ श्रौर क्षुधा से बहुत ही पीड़ित हूँ ।।२३।। हे महादेव ! हे तात ! हे कहणा के निश्चे ! श्राप क्या कर रहे हैं ? मुफ्क बृद्ध जरा से ग्रसे हुए

तथा तृष्णा से परिपीड़ित को तो ग्राकर देखो ।।२४।। हे माता ! उठो, मुभे ग्रन्न ग्रीर वासित जल का दान दो । हे ग्रनन्त रत्नोद्भजे ! शरण में ब्राये हुए मेरी इस समय रक्षा करो ।।२४।। हे माता ! हे माता ! हे जगत् की माता ! ग्राग्रो, मैं इस जगत् से बाहिर नहीं हूँ जोकि इस समय इतना दु:खी हो रहा हूँ । ग्रानी माता के स्थित होते हुए मैं तृष्णा से इतना क्यों सत्तायः जा रहा हूँ ।।२६। हे मुने ! इस प्रकार के इसका कु स्वर को सुनकर उठते हुए शिव का वीर्य शय्या में गिर गया था ग्रौर प्रकृति देवी की योगि में नहीं पितत्व हुन्ना ।।२७।। उस समय में त्रस्त होकर सूक्ष्म वस्त्र भारण करती हुई पार्वती उठी थीं भीर रित एह के द्वार पर पार्गती के सहित शंकर ग्रागये थे।।२०।। वहाँ उन्होंने एक वृद्धावस्था से प्रस्त-परम पीड़ित बृद्ध ब्राह्मण को देखा था। वह ग्रत्यन्त बृद्ध था-लुलित शरीर वाला-दण्ड धारएा किये हुए भीर भुका हुआ था ।।२६।। वह तपस्वी था और अज्ञान्त रूप वःला था जिसका कण्ठ ग्रोष्ठ ग्रौर तालु शुब्क हो रहेथे। वह परम भक्ति से उन दोनों की स्तुति कर रहाथा ऐसे उस भिकारी को देखा था ।।३०।। तब वहां पर हंसकर भगवान् नीलकण्ठ ने उसके वचन सुन कर जोिक सुघा के समान उत्तम थे परम प्रीति के साथ प्रहसित एवं प्रसन्त होकर उससे कहा था ।। ३०।। ३१।।

गृहन्ते कुत्र विप्रषे वद वेदविदांवर ।
किन्नाम भवतः क्षिप्र ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥३२॥
ग्रागतोऽसि कुतो विप्र मम भाग्यादुपस्थितः।
ग्रद्ध में सफलं जन्म ब्राह्मणो मद्गृहेऽतिथिः ॥३३॥
ग्रितिथिः पूजितो येन त्रिजगत्ते न पूजितम्।
तत्रैवाधिष्ठिता देवा ब्राह्मणा गुरवो द्विज ॥३४॥
तीर्थोन्यतिथिपादेषु शश्वितिष्ठन्ति निश्चितम्।
तत्पादधौततोयेन मिश्चितानि लभेद्गृही ॥३४॥

शंकर ने उससे कहा—हे विप्रषें ! हे वेदों के वेताओं में प्रवर ! यह बताओं कि आपका घर कहां पर है ? आपका नाम क्या है ? मैं बहुत ही शीझ यह सब जानना चाहता हूँ ।।३२।। पार्गती ने कहा—हे विप्र ! आप कहाँ से आये हैं जोकि इस समय यहां मेरे सौभाग्य से आकर उपस्थित हो गये हैं ? मेरा आज जन्म सफल हो गया है कि मेरे घर पर एक आहारण अतिथि आप आगये हैं ।। ३।। जिसने अपने द्वार पर आये हुए अतिथि की पूजा करली है उसने तीनों लोकों की पूजा करली है। हे द्विज ! वहीं पर देवगण आहारण और गुरु वर्ग सब स्थित रहा करते हैं। समस्त तीर्थ अतिथि के चरणों में निरन्तर मिश्रित हथ से स्थित रहा करते हैं। गृही उसके चरणों के धौत जल से मिश्रित तीर्थों का लाभ किया करता है।। ३४।।३४।।

सस्नातः सर्वंतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।

ग्रितिथः पूजितोयेन स्वात्मशक्त्या यथोचितम् ।।३६॥

महादानानि सर्वािग् कृतािन तेन भूतले ।

ग्रितिथः पूजितो येने भारते भक्तिपूर्वकम् ।।३७॥

नानाप्रकारपुण्यािन वेदोक्तािनचयािनच ।

ग्रन्येवाितिथिसेवायाःकलां नाहंन्तिषोङ्शीम् ॥३६॥

ग्रपूजितोऽतिथियंस्य भवनाद्विनिवक्तंते ।

पितृदेवाग्नयः पश्चाद्गुरवो यान्त्यपूजिताः ।।३६॥

यािन कािन च पापािन ब्रह्महत्यािदकािन च ।

तािन सर्वािग् लभते नाऽभ्यच्चर्यातिथिमीिष्सतम् ।।४०।

जिसने भ्रपनी शक्ति से स्रतिथि की पूजा यथा विधि करली है वह समस्त तीथों में स्नान कर चुका है भ्रोर सभी यज्ञों में दीक्षित भी हो गंगा है। उस प्रतिथि के सत्कार करने वाले ने इस भूतल में महादान पूर्ण कर लिये हैं जिसने इस भारत में विधि के साथ भक्ति पूर्विक भ्रपने द्वार पर श्राये हुए श्रतिथि की पूजा की है।।३६॥३७॥ अन्य अनेक प्रकार के पुण्य जोिक वेदों में कह गये हैं अथवा भ्रन्य हैं वे सभी अतिथि की सेवा की सोलहवीं कला के भी योग्य नहीं होते हैं ॥३६॥ जिसके घर से बिना पूजा हुआ अतिथि वापिस चला जाता है तो उसके पीछे पितृ-देव-अगिन और गुरुगण भी सब अपूजित ही लौट जाया करते हैं ॥३६॥ जो भी कोई ब्यह्म हत्या आदि पाष हैं उनको अभीष्ट अतिथि को अर्चना करने से मनुष्य कभी नहीं भोगता है अर्थात् अतिथि की पूजा से बड़े महत्याणों का क्षय हो जाता है ॥४०॥

जनासि वेदान् वेदज्ञे वेदोक्तं कुरुपूजनम्। क्षुत्तृङ्भ्यां पीड़ितोमात्तर्वचनश्च श्रुतौश्रुतम् । ४१। व्याघिय्वतौ निराहारो यदा वाऽनशनवती । मनोरथेनोपहारं भोक्तुमिच्छति मानवः ।४२। भोक्त्मिच्छिसि कि विप्र त्रैलोक्ये चेत् सुदुलंभम् । दास्यामि भक्तं त्वामद्य मज्जन्म सफलं कुरु ।४३1 **ष्र**ते सुत्रतया सर्वीमुपहारं समाहृतम् । नानाविधं मिष्टर्मिष्टं भोक्तंु श्रुत्वा समागतः ।४४। सुव्रते तव पुत्रोऽहमग्रे मां पूजियष्यसि । दत्त्वामिष्टानि वस्तूनि त्रैलौक्ये दुर्लभानिच ।४५। ताताः पञ्चविधाः प्रोक्ता मातरो विवधाः स्मृताः । पुत्रः पञ्चविधः साध्वि कथितो वेदवादिभिः ।४६। विद्यादाताऽन्नदाताच भयत्राताच जन्मदः। कन्यादाताच वेदोक्त नराणां पितर:स्मृताः ।४७। गुरुपत्नीगर्भधात्री स्तनदात्रीपितुः स्वसा । र् स्वसा मातुः सपस्नीच पुत्रभार्य्यान्नदायिका ।४८। भत्यः शिष्यश्च पोष्यश्च वीर्यंजः शरगागतः। धर्मपुत्राश्च चत्वारो वीर्यंजो धनभागिति ।४६।

ब्राह्मरा ने कहा-हे वेदक्षे ! श्राप तो स्वयं वेदों को खूब श्रच्छी तरह

जानती हैं ग्रत: जो वेद में कहा है उसी पूजन को करो। हे माता! मैं भूख ग्रीर प्यास से पीड़ित हूँ। श्रुति में वचन सुना हैं कि व्याधि से युक्त बिना म्राहार वाला म्रथवा म्रनगन व्रत वाला जब होता है तो मानव मनोरथ से उपहार को खाने की इच्छा करता है । ११ ।। पार्वती ने कहा - हे विप्र! ग्राप क्यां खाना चाहते है ? यदि वह तीन लोक में भी दुर्लभ होगातो भी मैं ग्रापको दूंगी। ग्राज ग्राप मेरा जन्म सफल करिए ।।४३।। ब्राह्मए। ने कहा सुन्दर बत वाली ग्रापने ग्रपने इस वृत में समस्त उपहार समाहृत किय हैं जो।क ग्रनेक प्रकार के हैं उन्हें ही जो मिष्ट हैं ग्रीर इष्ट भी हैं मैं सुनकर भोजन करने को ग्रागया हूं ।।४४।। हे सुव्रते ! मैं ग्रापका पुत्र हूं। ग्रब सबसे पूर्व मेरा ही पूजा भ्राप करेंगी श्रीर उस पूजा में मिष्ट पदार्थ जोिक त्रीलोक्य में दुर्लभ हों उन्हें मुभ्ने समर्पित करेंगी ।४:। पिता तो पाँच प्रकार के बताये गये हैं किन्तु माताएँ अनेक प्रकार की कही गर्यी हैं। हे साध्व ! पुत्र भी पाँच तरह का कहा गया है जोकि वेद वादियों के द्वारा कहा गया है। ४५। ४६। विद्या के दान करने वाला-भन्त के दान वाला-भय से रक्षा करने वाला-जन्म देने वाला ग्रीर वह **जो ग्र**पनी कन्या का दान करता है। ये मनुष्यों के पाँच प्रकार के पिता वेदों में कहे गये हैं।४७। गुरु की पत्नी-गर्भधारण करने वाली-स्तन का दूध पिलाने वाली-पिता की वहिन-माता की वहिन माता की सपत्नी-पुत्र भार्या-म्रन्न देने वाली ये माताएँ हैं।४८। भृत्य-शिष्य-पोष्य-वीर्य से उत्पन्न-शर्गा में भ्राया हुम्रा ये चार धर्म पुत्र हैं तथा जो अपने वीर्य से समुत्पन्न होता है वह पिता के बन का भागी होता है ॥४६॥

क्षुत्तृ इम्यापीड़ितो मातवृ द्धोऽहं शरणागतः। साम्प्रतंतव बन्ध्याया ग्रनाथः पुत्रएवच ।४०। पिष्टकं परमान्तव सुपक्वानि फलानि च। नानाविधानि पिष्टानि कालदेशोद्भवानिच।४१। पक्वान्नं स्वस्तिकं क्षीरिमिश्वमिश्विवकारजम् । धृतं दिध च शाल्यन्नं घृतपक्वव्यव्यं जनम् । ४२। लङ्डुकानि तिलानाञ्च भृष्टान्नैः सगुड़ानिच । भमाज्ञातानि वस्तूनि सुधयातुल्यकानिच । ५३। ताम्बूलञ्चावरं रम्यं कपूँरादिसुवासितम् । जलसुनिम्मेलंस्वादु द्रव्याण्येतानिवासितम् । ५४। द्रव्याण्यि यानि भुक्त्वा मे च। ह लम्बोदरं भवेत् । भ्रमन्तरत्नोद्भवजे तानि मह्यं प्रदास्यसि । ५४। स्वामी ते त्रिजगत्कर्ता प्रदाता सर्वसम्पदाम् । महालक्ष्मीस्वरूपात्वं सर्वेश्वर्यं प्रदायिनी । ५६।

है माता ! मैं तो भूक-प्यास से पीड़ित हूं-वृद्ध हूं और शरण में आया हुआ हूं । इस समय आप वन्ध्या हैं और मैं अनाथ हूं इस लिये आपका पुत्र ही हूं ।।५०।। पिष्टक-परमान्त सुपक्व फल अनेक तरह के पिष्ट जो जिस समय में भौर देश में उत्पन्न हों-पक्व भन्न-स्वस्तिक की पिष्ट जो जिस समय में भौर देश में उत्पन्न हों-पक्व भन्न-स्वस्तिक की र-ईख-ईख के विकार (खांड-मिश्री-गुड़) से बने हुए पदार्थ-धृत, दिध-शाल्यन्त-धृत में पका हुआ व्यञ्जन-तिल के लड़ू भुने हुए भन्न के गुड़ के सहित मोदक ये वस्तुए मेरा भक्षात हैं भौर मुक्के सुधा के समान प्रिय लगती हैं ।५१।५२।५३। श्रेष्ठ ताम्बूल जोकि कर्प आदि से सुवासित हो मुक्के बहुत प्रिय लगता है निर्मल-स्वादु जल जो सुगन्धित द्वच्यों से सुवासित हो मुक्के प्रिय है जिन उपर्युक्त द्रव्यों को खाकर मेरा उदर लम्बा हो जायगा । हे अनन्त रत्नोद्भवजे ! आप उन्हें मुक्के प्रदान करेंगी । आपका स्वामी तो तीनों जगत के करने वाले हैं और सम्पूर्ण सम्पदाओं के प्रदान करने वाले हैं । आप भी महा लक्ष्मी के स्वरूप बाली हैं जोकि समस्त ऐश्वयों के देने वाली हैं ।।५४।।५५।।५५।।

दत्नसिहासनं रम्यममूल्यं रत्नभूषणम्। विह्निशुद्धांशुकं चारु प्रदास्यसि सुदुर्लभम्। १७। सुदुर्लभं हरेमंन्त्रं हरो भक्ति हढाँ सित । हरिप्रिया हरेः शक्तिस्त्वमेव सर्वदा सदा । १६। शानं मृत्युञ्जयं नाम दातृशक्ति सुखप्रदाम् । सर्वसिद्धिञ्च कि मातरदेयं स्वसुताय च । १६। मनः सुनिर्मलं कृत्वा धर्मे तपिस सन्ततम् । श्रेष्ठे सर्वकरिष्यामि न कामे जन्महेतुके । ६०। स्वकामात् कुरुते कर्म कर्मणो भोग एव च । भोगौ शुभाशुभौ शेयौ तौ हेतू सुखदुःखयोः । ६१। दुःखं न कस्माद्भवति सुखं वा जगदम्बके । सर्व स्वकर्मणो भोगस्तेन तद्धिरतो बुधः । ६२। कर्म निमूलयन्त्येव सन्तो हि सत्तं मुदा । हरिभावनबुद्धया तत्तपसा भक्तसङ्गतः । ६३।

मुक्ते ग्राप वरमरम्य रत्नों से निर्मित एकसिंहासन दो-रत्नों के भूषम श्रीर ग्रानि के समान शुद्ध वस्त्र जो सुन्दर हों एवं वुर्लभ हों स्नको मुक्ते प्रदान करेंगी ।।५७।। हे सित ! हरिका मन्त्र सुदुर्लभ है श्रीर हिर में इह भक्ति सुदुर्लभ होती है। ग्रापतो हिर की प्रिया श्रीर हिर की शिक्त साक्षात् सदा स्वयं ही हैं।५६। मृत्युङ्जय नाम वाला शान-सुख प्रदा दतृशक्ति श्रीर ग्राप सर्व सिद्धि स्वरूपिणी हैं। हे माता ! माता श्रापको ग्रपने पुत्र के लिये क्या ग्रदेय है ग्रयीत् कुछ भी अदेय नहीं है। १६। मन को सुनिर्मल करके श्रेष्ठ धर्म में-तप में निरन्तर सब कुछ करूंगा जन्म हेतुक काम में नहीं। ६०। मानव ग्रपने काम से कर्म करता है श्रीर भोग कर्म का ही होता है। भोग शुभ ग्रीर ग्रशुभ दो प्रकार का होता है। ये दोनों ही सुख ग्रीर दुःख के हेतु होते है। ६९। हे जगदम्बिके! किससे दुःख नहीं होता हैं श्रयना

सुस होता है। सब ग्रपने कर्म का भोग है। इससे बुध उस से बिरत होता है। ६२। सन्त पुरुष प्रसन्तता से निरन्तर कर्म का निर्मूलन कर दिया करते है ग्रौर यह निर्मूलन हरि की मानना की बुद्धि से-तप से श्रौर भक्तों के संग से ही होता है।।६२।।६३।।

इन्द्रियद्रव्यसंयोगसुखं विध्वंसनाविध ।
हरिसंलापरूपञ्च सुखं तत्सर्वकालिकम् ।६४।
हरिसमरणशीलानाँ नायुर्याति सतां सति ।
न तेषामीश्ववरः कालो नचमृत्युञ्जयो ध्रुवम् ।६६।
चिरं जीवन्ति ते भक्ता भारतेचिरजीविनः ।
सर्वसिद्धिञ्च विज्ञाय स्वछन्दंसर्वगामिनः ।६६।
जातिस्मरा हरेभंक्ता जानन्तिकोटिजन्मनः ।
कथयन्ति कथां जन्म लभन्तेस्वेच्छ्यमुदा ।६७।
परं पुनन्ति ते पूतास्तीर्थानि स्वावजीलया ।
पुण्यक्षेत्रेऽत्र सेवायं परार्थंच भ्रमन्ति ते ।६६।
वैष्णवानां पदस्पर्शात् सद्यः पूता वसुन्धरा ।
कालं गोदोहनमात्रं तीर्थं यत्र वस्नितते ।६६।
गुरोरास्याद्विष्णुमन्त्रः श्रुतो यस्य प्रविश्यति ।
तं वैष्णवं तीर्थपूत प्रवदन्ति पुराविदा ।७०।

इन्द्रिय श्रीर द्रव्य के संयोग के होने वाला सुख विध्वंसन की अविध तक ही होता है। हिर के संताप रूप वाला सुख सर्व काल में होने वाला होता है। १६४॥ हे सित ! हिर के स्मरण करने के स्वभाव वाले सत्पुरुषों की श्रायु नहीं जाया करती है। भक्तों का काल ईश्वर नहीं होता है श्रीर मृत्युञ्जय भी निश्चय ही नहीं होता है १६४॥ हिर के वे भक्त भारत में चिरजीवी बहुत श्रधिक ममय तक जीवित रहा करते हैं। वे समस्त सिद्धि को जानकर स्वच्छन्द्रता पूर्वक सर्व-गामी हुआ करते हैं। ६६। जातिस्मर हिर के भक्त कोटिजन्म को जानते

हैं श्रीर कथा को कहते हैं तथा धपनी इच्छा से श्रानन्द पूर्वक जनम का लाभ किया करते हैं। ६७। ऐसे परम पित्रत्र भक्तगण श्रपनी लीला से तीथों को पित्रत्र किया करते हैं। वे यहां पर पुष्यक्षेत्र में सेवा के लिये श्रीर पर-उपकार के लिये श्रमण किया करते हैं। १६८। वैष्णाव गण के चरण स्पर्श से यह वसुन्धरा तुरन्त ही पित्रत्र हो जाती है जहां कि तीथं में वे गोदोहन मात्र समय तक ही निवास करते हैं।६९। गुरु के मुख से सुना हुआ विष्णु मन्त्र जिसके श्रन्दर प्रवेश करता है उस वैष्णाव को पुरावेक्षा विद्वान तीथं पुत कहते हैं।७०।

पुरुषागां शतं पूर्वमुद्धरिन्न शतं परम्।
लीलया भारते भक्त्या सोदरान्मातरं तथा।७१।
मातामहानां पुरुषान् दशपूर्वान् दशापरान्।
मातुः प्रस्मुद्धरिन्त दारुगात् यमताङ्नात्।७२।
भक्तदर्शनमारुलेषं मानवाः प्राप्नुवन्ति ये।
ते याताः सर्वंतीर्थेषु सवयज्ञेषु दीक्षिताः।७३।
न लिप्ताः पातके भक्ताः सन्ततं हरिमानसाः।
यथाग्नयः सर्वभक्ष्या यथाद्रव्येषु वायवः।७४।
त्रिकोटि जन्मनोजन्तुः प्राप्नोतिजन्ममानवम्।
प्राप्नोतिभक्तसङ्गं स मानुषेकोटिजन्मनः।७४।
भक्तसङ्गात् भवेत् भक्तरङ्कुरो जीवनः सित।
ग्रभक्तदर्शनादेव सच प्राप्नोतिशुक्कताम्।७६।
पुनः प्रफुह्नतां याति वैष्णवालापमात्रतः।
ग्राङ्कुराश्चावनाशी च वर्द्धते प्रतिजन्मनि ।७७।

ऐसे महापुरुष भक्त पहिले श्रीर श्रागे होने वाले सौ-सौ पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। भारत में वे श्रपनी लीला से ही सगे भाइयों श्रीर माता का उद्धार कर देते हैं। ७१। माता यह के दशपूर्व श्रीर दश पर-पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। माता की जननी को दारुण यम की साइना से उद्धृत कर देते हैं 1७२। जो मानव भक्तों के दर्शन तथा माइलेश को प्राप्त करते हैं वे समस्त तीथों के गमन एवं स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं और सब प्रकार के यशों की दीक्षा प्राप्त करने के पृण्य का लाभ किया करते हैं 1७३। भक्त लोगों का मन निरन्तर हिर के चरणों में संलग्न रहता है अत: वे कभी भी पातकों से लिप्त नहीं होते हैं। जिस तरह अग्नि सबका भक्षरण करने वाला होता है और उस पर कुछ भी प्रभाव किसी का नहीं होता है और वायु द्रव्यों में रहता है उसी तरह भक्त होते हैं 19४। तीन करोड़ जन्मों के अनन्तर यह जन्तु मानव का जन्म ग्रहण करता है। उस मानुष जीवन में भी कोटि जन्म के अनन्तर वह भक्तों का संग पाता है 19४। भक्तों के संग से भक्ति का अंकुर जीव के हृदय में उत्पन्न हुआ करता है। हे सित ! वह अंकुर अभक्तों के दर्शन से ही शुष्कता को प्राप्त करता है। ७६। वैष्णवों के साथ आलाप मात्र से ही वह अंकुर पुन: प्रफुल्लता को प्राप्त कर लेता है। यह अंकुर अविनाशों होता है और प्रत्येक जन्म में बढ़ा करता है। 19७।

तत्तरोर्वर्द्धं मानस्य हरिदास्यं फलं सित ।
परिणामे भिक्तपाके पार्षदश्च भवेद्धरेः ।७६।
महित प्रलये नाशो न भवेत्तस्य निश्चतम् ।
सर्वसृष्टेश्च सहारे ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मणः ।७६।
तस्मान्नारायणे भिक्तं देहिमामिष्वके सदा ।
न भवेद्धिरगुभिक्तश्च विष्णुमाये त्वयाविना ।८०।
तद्दन्त लोक शक्षार्थं स्वतपस्तवपूजनम् ।
सर्वेषां फलदात्री त्वं नित्यरूपा सनातनो ।८३।
गणेशरूपा श्रीकृष्णः कल्पे कल्पे तवात्मजः ।
त्वत्क्रोडमागतः क्षिप्रित्युक्त्वान्तरधीयत ६२।
कृत्वान्तद्धानमीशश्च बालरूप विधाय सः ।
जगाम पार्वतीतल्पं मन्दिराभ्यन्तरस्थितम् ।६३।

तल्पस्थे शिववीर्ये च मिश्रितः स वभूव ह । ददर्शे गेहशिखरं प्रमुतो बालको यथा । ५४।

है सित ! इस तरह बढ़े हुए इस भिक्त के वृक्ष का फल हिर का दास्य भाव होता है। जब यह भिनत पाक के परिखाम होने पर वह फिर हिर का पार्षेद हो जाता है 1७51 उसका महान् प्रलय में भी नाश निश्चित रूप से नहीं होता है जबिक समस्त सृष्टि का संहार होता है उस में ब्रह्मा के ब्रह्म लोक का भी नाश हो जाया करता है। 98। हे ग्रम्बिक ! उस नारायण में भिक्त मुक्ते ग्राप दीजिए। हे बिष्णुमाये ! स्रापकी कृपा के बिना विष्णु में भक्ति नहीं हुस्रा करती है। ५०। बिष्णु की भक्ति वाले को लोक की शिक्षा के लिये श्रपना तप-म्रापका पूजन इन सबके फलों को देने वाली नित्य रूप से संयुत सनातनी म्राप ही हैं। द रागा का के रूप वाले श्रीकृष्ण कल्प-कला में भ्रापके पुत्र होंगे जोकि इसी समय तुम्हारी गोद में भ्रागया है-इतना कहकर वह ग्रन्तर्धान हो गया था। ८२। ईश ने ग्रपना ग्रन्तर्धान किया था ग्रीर बाल रूप धारएा करके पार्वती की शय्या पर मन्दिर के भन्दर स्थित होने के लिये चले गये थे ।। दशा उस शय्या में जो शिव का वीर्य पड़ा हुम्रा था उसमें वह मिश्रित हो गया था। जिस तरह कोई प्रसूत बालक हो वैसे ही गेह के शिखर को उसने देखा था ॥५४॥

शुद्धचम्पकवर्गाभः कोटिचन्द्रसमप्रभः।
सुखदृश्यः सर्वजनैश्चक्षूरिक्मिविवद्धं कः । ८५।
श्रतीव सुन्दरतनुः कामदेविवमोहनः ।
मुखं निरुपमं विश्वच्छारदेन्दुविनिन्दकम् । ८६.
सुन्दि गेलोचने विश्वचारुपद्मविनिन्दके ।
श्रोष्ठावरपुटं विश्वत् पक्विवम्बविनिन्दकम् । ८७।
कपालञ्च कपोलञ्च परमं सुमनोहरम्।
नासाग्रं रुचिरं विश्वत् खोन्द्रचञ्चुनिन्दकम् । ८६।

いっておい、対象対象でありのでは、ないのであるないなりのである。なり、最いでしている。これで

त्रैलोक्येषु निरुपमं सर्वाङ्गं बिभ्रदुत्तमम् । शयानः शयने रम्ये प्रेरयन् हस्तपादकम् । दश

इस बालक की शुद्ध चम्पक के पुष्प के समान स्राभा थी और यह कोटि चन्द्रों के तुल्य प्रभा वाला था। सब जनों के द्वारा सुख हरय था जोकि चक्ष स्रों की रिश्मयों का वर्धन करने वाला था। १८१॥ इस बालक का शरीर ग्रत्यन्त सुन्दर था तथा कामदेव को भी ग्रपने सौन्दर्य की छटा से मोहित करने वाला था। इसका मुख शरत काल के चन्द्रमा को पराजित करने वाला था। इसका मुख शरत काल के चन्द्रमा को पराजित करने वाला निरुपम सुन्दर था। १८६॥ यह सुन्दर पद्मों को विनिन्दित करने वाले सुन्दर नेत्रों को घारण करने वाला था। पके हुए विम्व के फल के समान रक्त इसके ग्रोब्ठ श्रीर सुघर थे। १८७॥ इस नवजात शिशु के कपाल श्रीर कपोल बहुत ही मनोहर थे। गरुड़ की चोंच से भी कहीं ग्रधिक सुन्दर इसकी नासिका का श्रग्र भाग था। यह त्रिलोकी में निरुपम उत्तमशरीर के घारण करने वाला था। जोकि उस समय परम सुन्दर शब्या में ग्रपने हाथ-पैरों को इधर-उधर फैंकता हुग्रा सो रहा था। १६।।



## ४<sup>ः</sup> -हरौ तिरौहिते पार्वत्या ब्राह्मगान्वेषगाम् ।

हरौ तिरोहिते भूते दुर्गा च शङ्करस्तदा । ब्राह्मणान्वेषणं कृत्वा बभ्राम परितो मुने ।१ श्रये विप्रन्द्रातिवृद्ध क्व गतोऽसि क्षुधातुरः । हे तात दर्शनं देहि प्राणाँश्च रक्ष मे विभो ।२। शिव शीध्रं समुत्तिष्ठ ब्राह्मणान्वेशणं कुरु । क्षरामुन्मनसोरेषः प्रत्यक्षमावयोगंतः ।३। श्रगृहीत्वा गृहात् पूजां गृहिंगोऽतिथिरीश्वर ।
यदि याति क्षुधात्तं श्च तस्य कि जीवन वृथा । ।
पितरस्तन्न गृह्ण्णित पिण्डदानच्य तपंगाम् ।
तस्याहुति न गृह्ण्णित विह्नः पुष्पं जलं सुराः । ॥
हव्य पुष्पं जलं द्रव्यमशुचेश्च सुरासमम् ।
श्रमेध्यसहशः पिण्डः स्पर्शनं पुण्यनाशनम् । ६।
एतिस्मन्नतरे तत्र वाग्वभूवाशरीरिगो ।
कैवल्ययुक्ता सा दुर्गा तां शुश्राव शुचानुरा । ७।
शान्ता भव जगन्मातः स्वसुत पश्य मन्दिरे ।
कृष्णं गोलोकनाथं तं परिपूर्णतमं परम् । ८।
सुपुण्यकग्रततरोः फलरूपं सनातनम् ।
यत्ते जो योगिनः शश्वत् ध्यायन्ते सन्ततं मुदा । ६।

इस ग्रध्याय में हरि के तिरोहित हो जाने पर पार्वती के द्वारा ब्राह्मण के अन्वेषण का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा—हे मुने ! हिर के तिरोहित हो जाने पर उस समय दुर्गा और शंकर ब्राह्मण का अन्वेषण करने के लिये चारों ओर भ्रमण करने लगे थे ।।१।। पार्वती ने कहा—हे भ्रतिवृद्ध विभेन्द्र ! भ्राप क्षुधा से बहुत आतुर थे इस समय कहाँ चले गये हैं ? हे तात ! हे विभी! भ्राप भ्रपना दर्शन को और प्राणों की रक्षा करो ।।२।। हे शिव ! भ्राप भ्रपना दर्शन को और प्राणों की रक्षा करो ।।२।। हे शिव ! भ्राप भ्रपना दर्शन को और उस ब्राह्मण की खोज करिये। एक क्ष्मण के लिये छन्मनस यह हम दोनों को प्रत्यक्ष हुमा था ।।३।। हे ईश्वर ! गृही के घर से यदि कोई भ्रतिथि उसकी पूजा को ग्रहण न करके यों ही भूखा चला जाता है तो उस गृही का क्या जीवन है भ्रर्थात उसका जीवन व्यर्थ ही है ।।।।। उस गृही के पितृगण पिण्डदान भ्रौर तर्पण को ग्रहण नहीं किया करते हैं-भ्रादि उसकी दी हुई आहुति को भ्रौर देवगण पुष्प कथा जल भ्रादि को स्वीकार नहीं करते हैं।।।।। जो

श्रशुचि होता है उसका हव्य-पुष्प श्रीर जल यह सब सुरा के समान होता है। उसका दिया हुन्रा पिण्ड भी श्रमेष्य के सहक्ष होता है श्रीर उसका स्पर्ध करने से पुण्य का नाश होता हैं।।६।। इसी बीच में वहाँ पर श्राकाशवाणी हुई थी। श्रोक से श्रातुर कैवल्य युक्ता दुर्ग देवी ने उसका श्रवण किया था।।।। श्राकाशवाणी ने कहा—हे जगत की माता! श्राप शान्त हो जाइवे। मन्दिर में जाकर श्रपने पृत्र के स्वरूप में उस परिपूर्ण तम-गोलोक के नाथ परम कृष्ण को देखो। यह सुपुण्यंक नाम वाले बृत रूपी वृक्ष का ही फल है-जो समातन है श्रीर जिस तेज को योगी लोग बड़े श्रानन्द से निरन्तर ध्यान किया करते हैं।। ६।।

ध्यायन्तेवैष्ण्वा देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । यस्यपूज्यस्य सर्वाग्ने करुपे करुपैच पूजनम् ।१०। यस्य स्मरण्मात्रे सर्वविष्ट्यो विनश्यति । पुण्यराशिस्वरूप्ञच स्वसुतं पश्य मन्दिरे ।११। करुपे करुपे ध्यायसे यं ज्योतिरूपं सनातनम् । पश्यत्वं मूक्तिदं पुत्रं भक्तानुग्रह्विग्रहम् १२। सव वाञ्छापूर्णबीजं तपः करुपतरोः फलम् । सुन्दरं स्वसुतं पश्य कोटिकन्दर्पनिन्दकम् ।१३। नायं विप्रः क्षुधार् श्च विष्ररूपी जनादेनः । किं वा विलपसे दुर्गे क्ववावृद्धःक्वचातिथिः सरस्वतीत्येवमुक्त्वा विरराम च नारद ।१४।

इसी तेज का वैष्णाव देवगण ब्रह्मा-विष्णु ग्रीर शिव ग्रादि ध्यान किया करते हैं ग्रीर जिस पूज्य का पूजन कल्प-कल्प में सबसे ग्रागे होता है। १०। जिसके स्मरण नात्र से समस्त विष्न विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे पुण्य की राश्चि के स्वरूप वाले ग्रापने पुत्र को मन्दिर में जाकर देखो । ११। प्रति कल्प में जिस ज्योतिरूप सनातन का तू ध्यान किया करती है उस भक्त के ऊपर श्रनुग्रह करके विग्रह धारण करने बाले मुक्तिदाता पुत्र का दर्शन करो ।१२। यह तेरी वाञ्छा का पूर्ण बीज तथा तणस्या रूपी कल्प वृक्ष का फल है। ऐसे करोड़ों कन्दपों को पराजित करने वाला यह तुम्हारा पुत्र है इस परम सुन्दर पुत्र का दर्शन करो ।१३। यह कोई क्षुधा से श्राक्त बाह्मण नहीं है। यह तो विश्व के रूप को धारण करने वाला जनार्दन ही था। हे दुर्गे ! तू यह क्या विलयन कर रही है कि वह वृद्ध श्रतिथ कहाँ चला गया है। हे नारद! इस प्रकार से सरस्वती कह कर उस समय शान्त हो मई थी। ।१४॥

त्रस्ता श्रुत्वाऽकाशवाणीं जगामस्वालयं सती।
ददर्श बालं पर्यं द्वे श्रियानंसिस्मतंमुदा ।।१६।।
पश्यन्तं गेहशिखरं शतचन्द्रसमप्रभम् ।
स्वप्रभापटलेनैव द्योतयन्तं महीतलम् ।।१६।।
कुर्वन्तं भ्रमणं तल्पे पश्यन्तं स्वेच्छया मुदा ।
उमेति शब्दं कुर्वन्तंस्दन्तं तं स्तनाधिनम् ।।१७।।
हष्टवा तमद्भुतं रूपं त्रस्ता शङ्करसित्रिधम् ।
गत्वेत्युवाच प्राणेशं मङ्गलं सर्वमंगला ।।१६।।
गृहमागच्छ प्राणेश तपसां फलदायकम् ।
कल्पे कल्पे ध्यायसे यं तं पश्यागत्यमन्दिरम् ।१६।
शीघ्रं पुत्रमुखं पश्य पुण्यबीजं महोत्सवम् ।
पुत्रामनरकत्राणं कारणं भवतारणम् ।।२०।।
स्नानश्व सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षणम् ।
पुत्रभुदर्शनस्यास्य कलां नाहंति षोड्शीम् ।।२१॥

इसके अनन्तर इस आकाश वागी का श्रवण कर वह सती त्रस्त होती हुई अपने मन्दिर में चली गई थी और उसने स्मित से युक्त आनन्द के सहित शिशु को पर्यक्क पर शयन करते हुये देखा था ।।१५।। जो बालक ग्रंपने गृह के शतचन्द्र तुल्य शिखर को देख रहा था ग्रीर ग्रंपनी प्रभा के समूह के द्वारा उस महीतल को द्योतित कर रहा था।।१६।। पार्वती ने शय्या पर ग्रानन्द पूर्वक स्वेच्छा से भ्रमण करते हुये तथा 'उमा'— इस शब्द को कहकर स्तन का पान करने के लिये रदन करने वाले शिशु का वहां पर दर्शन किया था।।१७।। उस समय वहां पर ऐसे परम ग्रद्भुत शिशु को देखकर वह त्रस्त हो गई थीं ग्रीर शङ्कर के समीप में जाकर सर्व मंगला दुर्गा ग्रंपने प्राणों के नाथ मंगल स्वरूप शिव से बोली।।१६।। पार्वती ने कहा— हे प्राणेश ! घर में ग्राइये, जिसका ग्राप प्रति कल्प में घ्यान किया करते हैं उस तपों के फलों के प्रदान करने वाले को ग्रंपने मन्दिर में ग्राकर दर्शन करिये।।१६।। पुण्य के बीज महान् उत्सव के रूप वाले पुत्र का मुख देखिये। यह पुत्रनाम वाले नरक से तारण करने वाला ग्रीर संसार से उद्धार करने का कारण स्वरूप है।।२०।। समस्त तीर्थों में स्नान तथा सम्पूर्ण यज्ञों में दीक्षित होना पुत्र के दर्शन से होने वाले पुण्य की सोलहबी कला के योग्य भी नहीं है।२१।

सर्वदानेन यत्पुण्यंयत्पृथिव्याः प्रदक्षिगात् ।
पुत्रदर्शनपुण्यस्य कलां नार्हति षोड्शीम् ॥२२॥
सर्वेस्तपोभिर्यत्पुण्यं यदेवानशनेव तैः ।
मत्पुत्रोद्भवपुण्यस्य कलां नार्हति षोड्शीम् ॥२३॥
यदावप्रभोजनैः पुण्यं यदेव सुरसेवनैः ।
सत्पुत्रप्राप्तिपुण्यस्य कलां नार्हति षोड्शीम् ॥२४॥
पार्वती वचनं श्रुत्वा शिवः प्रहृष्टमानसः ।
श्राजगाम स्वभवनं क्षिप्रं स कान्तया सह ॥२४॥
ददर्शे तल्पे स्वसुतं तप्तकाश्चनसन्निभम् ।
हृदयस्थं च यद्र् पं तदेवाति मनोहरम् ॥२६॥
दुर्गा तल्पात् समादाय कृत्वावक्षसि तं सुतम् ।
चुचुम्बानन्दजलधौ निमग्नासेत्युवाचह ॥२७॥

संप्राप्यामूल्यरत्नं त्वां पूर्णंमेव सनातनम् । यथा मनो दरिद्रस्यसहसा प्राप्यसद्धनम् ।। न।।

सब प्रकार के दान करने से जो पुण्य होता है ग्रौर इस पृथिवी की परिक्रमा से जो महा पुण्य होता है वह पुत्र के दर्शन के द्वारा होने वाले पुण्य का सोलहवां ग्रंश भी नहीं होता है ॥२२॥ सब तरह के तों से जो पुण्य होता है तथा ग्रनशन एवं व्रतों के द्वारा जो पुण्य का उदय होता है वह मेरे इस पुत्र के जन्म से होने वाले पुण्य की सोलहवीं कला के योग्य भी नहीं होता है।।२३। जो विश्रों को भोजन कराने से पुण्य है ग्रौर देवों की सेवा से जो पुण्य उत्पन्न होता है वह इस मेरे पुत्र की प्राप्ति के पुण्य का सोलहवां भाग भी नहीं है ।।२४।। पार्वती के इस वचन का श्रवरा कर शिव परम प्रसन्न मन वाले अपनी कान्ता पार्वती के साथ ब्रीघ्न ही अपने मन्दिर के भ्रन्दर स्रागयेथे।।२५।। शिव ने वहां पर तपे हुये सुर्वे सान कान्ति वाले ग्रपने पुत्र को शय्या पर देखा था जो कि हृदय में उनके स्थित स्वरूप था वही श्रत्यन्त मनोहर स्वरूप उसका था ॥२६॥ दुर्गा ने शीझ ही उस पुत्र को शस्या से अठाकर अपने वक्ष: स्थल में लगा लिया था भीर उसका प्यार से चुम्बन किया था। फिर श्रानन्द के सागर में निमग्न होती हुई यह वोली —पूर्ण सनातन श्रापको प्राप्त करके जोकि एक श्रमूल्य रत्न के समान हैं मुक्ते परम म्रानन्द म्राज हो रहा है जिस तरह किसी दरिद्र को सहसा कोई भ्रांति भ्रधिक भ्रच्छा धन प्राप्त करके होता है ।।२८।।

कान्ते सुचिरमायाते प्रोषिते योषिते यथा।
मानसं परिपूर्णंञ्च बभूव च तथा मनः ।।२६।।
सुचिरं गतमायान्तमेकपुत्रा यथा सुतम् ।
हष्टवा तुष्टा यथा वत्स तथाहमपि साम्प्रतम् ।।३०।
सद्रत्नं सुचिरं भ्रष्टं प्राप्य हृष्टो यथा जनः।
भ्रतावृष्टो सुवृष्टिञ्च सम्प्राप्याहं तथासुतम् ।३१।

यथा सुचिरमन्धानां स्थितानाञ्च निराश्रये।
चक्षु सुनिर्मलं प्राप्य मनः पूर्णं तथेवमे ॥१२॥
दुस्तरे सागरे घोरे पतितस्य च सङ्कटे।
अनौकस्य प्राप्य नौकां मनः पूर्णं तथा मम ॥१६।
तृष्ण्या शुष्ककण्ठानां सुचिराच्चसुशातलम् ।
सुवासितजलप्राप्य मनः पूर्णं तथामम ॥३४॥
स्वागिनपतितानाञ्च स्थितानाञ्च निराश्रये।
निरग्निमाश्रयं प्राप्यमनः पूर्णं तथा मम ॥१४॥
चिरं बुभुक्षितानाञ्च व्रतोपवासकारिगाम् ।
सदन्नं पुरतो हृष्ट्वा मनः पूर्णं तथा मम ॥३६॥
इत्युक्त्वा पावेतो तत्र कोई कृत्वा स्ववालकम् ।३६॥
प्रीत्या स्तनं ददौ तस्मै परमानन्दमानसा।
कोई चकार भगवान् बालकं हृष्टमानसः ॥३७॥

मेरा मन ग्राज उसी भाँति परम ग्रानन्द से पूर्ण हो रहा है जिस प्रकार किसी स्त्री को बहुत ग्रधिक समय में परदेश गये हुये पित के ग्राजाने पर महान् प्रसन्नता हुगा करती हैं ॥ र श।। जिस सरह एक पुत्र वाली स्त्री ब त ग्रधिक समय से गये हुये पुत्र के ग्राजाने पर उसे देखकर परम तुष्ट होती है है वस्स ! उसी प्रकार से ग्रज मुक्ते तुम्हारा मुखावलोकन कर ग्रति ग्रधिक तोष हो रहा है ॥ ३०॥ जैसे कोई खोये हुए सद्रत्न को पुनः प्राप्त कर प्रसन्त होता है ग्रीर ग्रनावृष्टि के समय में बहुत ग्रच्छी वृष्टि से जैसी प्रसन्नता होता है वैसी ही ग्राज मेरे सुतका दर्शन कर इस समय प्रसन्नता होती है वैसी ही ग्राज मेरे सुतका दर्शन कर इस समय प्रसन्तता होती है ॥ ३१॥ जिस तरह बहुत समय से ग्रन्थों को ग्रीर बिना किसी ग्राप्त्रय के स्थित पुरुषों को सुनिर्मेल बक्षु प्राप्त करके प्रसन्तता होती है वैसी ही खुशी ग्राज मुक्तको इस पुत्र के प्राप्त होने से हो रही है ॥ ३२॥ जैसे कोई दुस्तर घोर सागर में एवं संकट में पड़े हुये को जिसके पास कोई भी नौका नहीं हो उसे नौका की

प्राप्ति होने पर जो महान् ग्रानन्द होता है वैसा ही इस समय मेरा मन श्रानन्द मग्न है ।।३३।। प्यास से सूखे हुए गले वालों को ग्राधिक समय के पश्चाद शीतल एवं सुवासित जल प्राप्त कर जो खुशी होती है वैसी ही प्रसन्तता मेरे मन को हो रही है ।।३४।। दावाग्नि में पतित ग्रीर निराश्रय में स्थितों को बिना ग्राग्न वाला ग्राश्रय प्राप्त करके जो ग्रानन्द होता है वैसा ही ग्राज मुक्त को हो रहा है ।३।। चिरकाल तक भूखे ग्रीर वत-उपवास करने वाले लोगों को सामने ग्रच्छा ग्रन्न देखकर जैसी प्रसन्तता होती है वैसी ही इस समय मेरे मन को हो रही है। इतना कहकर पार्वती ने उस ग्रपने नव-जात बालक को गोद में ले लिया था ।।३६।। परम ग्रानन्द से पूर्ण मनवाली देवी ने प्रीति के साथ उसे स्तन दिया था। भगवान शंकर ने भी उस बालक को गोद में बिठा लिया श्रीर बहुत प्रसन्न मन वाले हुए थे ।।३७।।

## ५०-गरोशदर्शनार्थं शनैश्चरागमनम्।

हरिस्तमाशिषं कृत्वा रत्नसिंहासने वरे ।
देवश्च मुनिभिः सार्द्ध मुवास तत्र संसदि ।।१।।
दक्षिणे शङ्करस्तस्य वामे ब्रह्मा प्रजापतिः ।
पुरतो जगतां साक्षो धर्मो धर्मवतां वरः ।।२।।
ग्रावां धर्मसमीपे च सूर्य्य शकः कलानिधिः ।
देवश्चमुनयोव्रह्मन्तुषुःशैलाःसुखासने ।।३।।
ननत्तं नर्त्तं कश्चेणी जगुर्गन्धवंकित्रराः ।
श्रुतिसारं श्रुतिसुखं तुष्टुवुः श्रुतयो हरिम् ॥४।
एतस्मिन्नन्तरे तत्र द्रष्टुं शङ्करनन्दनम् ।
ग्राजगाम महायोगी सूर्यपुत्रः शनेश्चरः ।।॥।

श्रत्यन्तनस्रवदन ईषनमुद्रितलोचनः।
श्रन्तर्बेहिः स्मरन् कृष्णं कृष्णेकगतमानसः॥६॥
तपः फलाशी तेजस्वी ज्वलदग्निशिखोपमः।
श्रतीवसुन्दरः श्याम षीताम्बरधरो वरः।।।।
प्रसाम्य विष्णुं ब्रह्माणं शिवं धर्मे रविं सुरान्।
मुनीन्द्रान् बालक द्रष्टुं जगाम तदनुज्ञया॥।।।

इस भ्रष्ट्याय में गर्णेश के दर्श न के लिये शनैश्चर के आगमन का निरूपण किया जाता है। नरायण ने कहा हरि ने उसको श्राशी-र्वाद देकर फिर श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर देवमण श्रीर मुनि मण्डल के साथ वहां संसद में निवास किया था। १। उनके दक्षिण में शंकर बाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा-सामने जगतों की साक्षी धर्म था जो धर्म बालों में सर्वे श्रेष्ठ है ।। १।। धर्म के समीप में सूर्य-इन्द्र श्रीर कलानिधि थे। हे ब्रह्मन् ! देवगए-मुनि समूह तथा शैल सभी उस सुखासनपर स्थित होकर निवास करते थे।।३।। वहाँ पर नृत्य करने वालों की श्रेरगी जुल्य करती थी-गन्धर्व ग्रीर किन्नर गान करते थे तथा श्रुतियाँ श्रवएा में सार रूप एवं सुख प्रद हरि की स्तुति कर रही थीं।।४।। इसी बीच में वहां पर शंकर के पुत्र का दर्शन करने के लिये महान् योगी सूर्यका पुत्र शनैश्चर ग्रागया था 11 था। यह भ्रत्यन्त नम्र मुख वाला-थोड़ी मांखों को मूँदे हुए-वाहिर श्रीर भीतर कृष्ण का स्मरण करने वाला कृष्ण ही में मन लगाने वाला था।। ६।। यह तप के फल की ग्रांशा वाला था ग्रीर लेजस्वी था जैसे जलती हुई ग्रग्नि की शिखा हो-ग्रत्यन्त सुन्दर-श्याम पर्ण वाला ग्रीर पीताम्बर को धारणा करने वाला परम श्रेष्ठ था। । । उसने वहां ग्राकर विष्णु-ब्रह्मा-शिव-धर्म-रिव समस्त सुर ग्रीर सब मुनियों को प्रणाम किया था फिर उनकी ग्राज्ञा से बालक को देख चे के लिये गया था ।। द।।

प्रधानद्वारमासाद्य शिवतुल्यपराक्रमम् ।
द्वारिग् शूलहस्तञ्च विशालाक्षमुवाच ह ।।६।।
शिवाज्ञया शिशु दृष्टु यामि शङ्करिकङ्कर ।
विष्णुप्रमुखदेवानां मुनीनामनुरोधतः ।।१०॥
ग्राज्ञां देहि च मां गन्तु पार्वतीसिन्निधि बुध ।
पुनर्यामि शिशु ृष्ट्वा विषयासक्तमानसः ।।१३।
ग्राज्ञावहो न देवानां नाहं शङ्करिकङ्करः ।
द्वारं दातुं न शक्तोऽहं विनाऽऽत्ममातुराज्ञया ।।१२॥
इत्युक्त्वाभ्यन्तरभ्येत्य प्रेरितः स शिवाज्ञया ।
दवौ द्वारं ग्रहेश।यविशालाक्षो मुदा ततः ।।१३॥
शनिरभ्यन्तरं गत्वा ननाम नम्रकन्धरः ।
रत्नसिहासनस्थाञ्च पार्वती सिस्मतां मुदा ।।१४॥

यह शनैश्चर प्रधान द्वार पर पहुँ वकर इसने शिव के ही तुल्य पराक्रम वाले- श्रूल हाथ में लिये हुये द्वारपाल निशालाक्षणों को देखकर उससे यह बोला शनैश्चर— हे शङ्कर के सेवक! मैं शिवकी श्राज्ञा से शिशु का दर्शन करने के लिये जा रहा हूँ। इस श्राशा में विष्णु प्रमुख देवों का तथा मुनियों का भी श्रनुरोध है।।६।।५०।। हे बुद्ध! मुक्ते श्राप श्रव पार्वती के समीप में जाने की श्राज्ञा दे दो। मैं विषयों में श्रासक्तमन वाला शिशु को देखकर चला जाऊं गा।।५१।। विशालाक्ष ने कहा—मैं देवों की श्राज्ञा का वहन करने वाला नहीं हूँ श्रीर न मैं कोई शिव का ही सेवक हूं। मैं श्रपनी माता की श्राज्ञा के बिना द्वार के श्रन्दर जाने की श्राज्ञा देने में श्रसमर्थ हूँ।।१२।। इतना कहकर वह श्रन्दर गया श्रीर शिवा की श्राज्ञा से प्रेरित होते हुये उस विशालाक्ष ने प्रसन्तता से फिर उस ग्रहेश शनैश्चर के लिये द्वार खोल दिया था।।१३।। शनि ने श्रन्दर प्रवेश करके नम्रमस्तक होकर प्रसन्तता से स्मित से युक्त श्रीर रत्नों के सिंहासन पर स्थित पार्वती को प्रशाम किया।।१४।।

सिखिभिः पञ्चिभिः शश्चत्से वितां श्वेतचा मरेः ।
सिखिद तश्वता म्बूल भुक्तवन्तीं सुवासितम् ।। ११।।
विद्वशुद्धां शुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम् ।
पश्यन्तीं नर्त्तं की नृत्यं पुत्रकृत्वा चवक्षसि ।। १६॥
नतं सूर्य्यं सुतं हृष्ट्वा दुर्गा संभाष्य सत्वरम् ।
शुभाशिषं ददौ तस्मै पृष्ट्वातन्म ङ्गलं शुभम् । १७॥
कथमान म्रवक्त्रस्त्वं श्रोतुमि च्छामि साम्प्रतम् ।
किं न पश्यिस मां साधो बालकं वा ग्रहेश्वर ।। १८॥
सर्वे स्वकर्मणा साध्व भुञ्जते तपसः फलम् ।
शुभाशुभञ्चयत्कर्मकोटिकल्पै नें लुप्यते ।। २०॥
कर्मणा जायते जन्तु ब्र्लं ह्यो न्द्रसूर्य्यमन्दिरे ।
कर्मणा नरकं याति बैकुण्ठं याति कर्मणा ।। २०॥
स्वकर्मणा चरालेन्द्रो भृत्यश्चापि स्वकर्मणा ।। २०।

वहां पर पाँच सिखयों के द्वारा पार्वती सेवित हो रही थी जो निग्न्तर हवेत चामरों के द्वारा उनकी सेवा में तत्पर शीं पार्वती देवी सिखयों के द्वारा प्रदत्त सुवासित ताम्बूल का मक्षरण कर रही थीं गिरशा विन्ह के समान शुद्ध वस्त्र धारण करने वाली और रस्तों के सुन्दर ग्राभरणों से भूषित थी। वह ग्रपने पुत्र को गोद में लिए हुये नत्य को देख रही थीं ।।१७।। पार्वती दुर्गा ने ग्रपने चरणों में सूर्य के पुत्र को नत देखकर शीघ्र ही उससे भाषणा किया और शुभ्र ग्राशीर्वाद देकर उससे उसका शुभ कुशल सम्वाद पूछा था।।१८।। पार्वती ने कहां हे ग्रहेश्वर! हे साधी! तुम क्यों नम्र मुख वाले हो रहे हो-मैं ग्रब यह सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मुभे ग्रथवा मेरे बालक को नहीं देख रहे हो? शिन ने कहां हो साध्य! सब ग्रपने कर्म से तप का फल भोगते हैं। शुभ या ग्रागुम जो भी कर्म होता है वह करोड़

कल्पों में भी लुप्त नहीं होता है। कर्म से ही जन्तु ब्रह्मा इन्द्र श्रीर सूर्य के मन्दिर में जन्म ग्रहण किया करता है कर्म के द्वारा ही मनुष्य के घर में तथा पशु श्रादि में जन्म लेता है।।११।।२०।। कर्म के कारण यह जीवात्मा नरक में पतित होता है श्रीर कर्म के श्रनुसार ही बैंकुण्ठ का वास प्राप्त किया करता है। श्रपने कर्मों के फल से ही राजेन्द्र होता है तथा कर्म से यह मृत्य होता है।।११।।

> कर्मणासुन्दरःशश्वद्व्याधियुक्तःस्वकर्मणा । कर्मणाविषयीमातिनिलिप्तश्चस्वकर्मणा ।।२२॥ कर्मणा धनवान्लोकोदेन्ययुक्तःस्वकर्मणा । कर्मणासत्कुदुम्बीचकर्मणाबन्धुकण्टकः ।।२१॥ सुभाय्यंश्चसुपुत्रश्चसुखीशश्वत्स्वकर्मणा । अपुत्रकश्चकुस्त्रीवान्निस्त्रीकश्च स्वकर्मणा ।।१४॥ इतिहासखातिगोप्य श्रुणु शङ्करवल्लभे । अवथ्यं जननीसाक्षाल्लजजाजनककारणम् ॥१४॥ श्रावालात् कृष्णभक्तोऽहं कृष्णध्यानैकमानसः । तपस्यासु रतः शश्वत् विषये विरतः सदा ।।२६॥ पिता ददौ विवाहे तु कन्याश्चित्ररथस्य च । अतिवेजस्विनी शश्वत् तपस्यासु रता सती ॥१७॥ एकदा सा ऋतुस्नाता सुवेश स्व विधाय च । रत्नालङ्कारसंयुक्ता मुनिमानसमोहिनी ।।२८॥

कर्मों से यह परम सुन्दर तथा कर्म वश ही व्याधि से युक्त रहता है। है माता ! कर्म के अनुसार ही विषयों में ब्रासक्त यह जन्तु होता है भीर कर्म के द्वारा निल्प्त रहा करता है भररा। कर्मों के ही फल से धनी थ्रोर दीनता युक्त हुआ करता है कर्म से ही अच्छे कुटुम्ब वाला तथा वन्धु कच्टक होता है ॥२३।। अच्छी भागी वाला अच्छे पुत्र वाला भी सर्वदा अपने कर्मों के अनुसार होता

है बिना पुत्र वाला बुरी पत्नी वाला भीर बिना स्त्री वाला भी भ्रापन कर्म से हुआ करता है ॥२४॥ हे शङ्कर वक्षभे ! अब भ्राप एक अत्यन्त गोपनीय इतिहास का श्रवण करिये । यद्यपि वह न कहने के योग्य है और माता के साक्षात्कार में लज्जाकाजनक भी है।।२४॥ मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था और कृष्ण के ध्यान में ही मेरा मन एक निष्ठ रहता था। मैं निरन्तर तपस्या में रत रहता था और सदा विषयों से विरत रहा करता था ॥२६॥ पिताने विवाह में मुक्ते चित्ररथ की कन्या दे दी थी। वह अत्यन्त तेजस्विनी और निरन्तर सती तपस्या में रत रहा करती थी॥२७॥ एक बार वह ऋतु स्नाज हुई और अपना सुन्दर वेश बनाकर रत्नों के सलङ्कारों से भूषित होती हुई मुनियों के भी मन को मोझित करने वाली बन गई थी॥२६॥

हरेः पादं ध्यायमानं सामां पश्येत्युवाचह ।
मत्समीपं समागत्य सिम्मतालोललोचना ।।२६।।
शशाप मामपश्यन्त ऋतुनष्टा स्वकोगतः ।
बाह्यज्ञानविहीनञ्च ध्यानैकतानमानसम् ।।३०।।
म दृष्टाहं त्वया येन न कृतमृतुरक्षण्म् ।
स्वया दृष्टञ्च यद्वस्तु मूढ़ सवं विनश्यित ।।३१।।
धहञ्च विरते ध्यानेऽतोषयं तां तदा सतीम् ।
शापं मोक्तुंन शक्तासा पश्चात्तापं चकारह । ३२।।
तेनमात ने पश्यामि किञ्चिद्वस्तु स्वचक्षुषा ।
ततः प्रकृतिनम्नास्यः प्राणिहिंसाभयादहम् ।।३३।।
शनैश्चरवचः श्रुत्वा जहास पार्वती मुने ।
ऊचैं: प्रजहसुः सर्वा नक्तं कीकिन्नरीगणाः ।।३४।।

मैं हरि के चरणों का ज्यान करने में तत्पर था उसने मुक्त से कहा—'मेरी तरफ देखों'। बहुं मेरें पास स्मित से युक्त चंचल नेत्रों

वाली आ गई थी : 1२६॥ जब मैंने उसकी श्रोर नहीं देखा तो ऋतु के नष्ट हो जाने वाली उसने क्रोधित होकर मुभे बाप दे दिया या जब कि मैं बाहिरी ज्ञान से रहित श्रोर उस समय ध्यान ही में एक तान मन वाला था । 1३०।। उसने यह शाप दिया था कि तूने मुझे नहीं देखा है श्रोर मेरे ऋतु काल की रक्षा इस समय नहीं की है। हे मूढ़ ! श्रव तू जिस भी किसी को देखेगा वह सभी नष्ट हो जायेगा ! 1३६॥ मैं जब ध्यान से विरत हुशा तो इसके बाद मैंने उस सती को उस समय सन्तुष्ट किया था। वह फिर उस दिए हुये शाप से मुक्त कराने में समर्थ न हो सकी थी श्रोर पीछे उसने बड़ा पश्चाताप किया था। हससे हे माता ! श्रवने नेत्र से किसी भी वस्तु को नहीं देखता हूँ। तभी से मैं प्रकृति से ही नीचे मुख वाला रहता हूँ क्यों कि मुभे सर्वदा प्राणियों की हिंसा होने का भय बना रहता है 11३३।। शनैश्चर के इस वचन का श्रवण कर हे मुने ! पार्वती बहुत हुँसीं थीं श्रीर वहां पर जो नक्तं की किन्नरी के गण् थे वे भी सब बड़ी जोर से हंस गये थे ।।३४।।

# ५१-शनिना बालकदर्शनम्

दुर्गा तद्वचन श्रुत्वा सस्मार हिन्मीश्वरम् । ईश्वरेच्छावशीभूत जगदेवेत्युवाचह ।१। साचदेवी वशीभूता शिंन प्रोवाच कौतुकात् । पश्यमां मच्छिशुमिति निषेकः केनवार्यते ।२। पावंतीवचन श्रुत्वा शिनमेंनेहृदा स्वयम् । पश्यामि किन पश्यामि पावंतीसुतमित्यहो ।३। यदि वा नो मया दृष्टस्तस्य विघ्नो भवेद् ध्रुवम् ।३। इत्येवमुक्तवा धर्मिष्ठो धर्मः कृत्वा तु साक्षिराम् । बालं द्रष्टुं मनश्चक्रे न बालमातरं शिनः ।४। विषण्णमानसः पूर्वं शुष्ककण्ठौष्टतालुकः । सव्यलोचनकोगोन ददर्शच शिशोर्मु खम् ।६। श्रोनेश्च दृष्टिमात्रेण चिच्छेद मस्तकं मुने । चक्षुनिवारयामास तस्थौ नम्राननः शिनः ।६। तस्थौ च पार्वतीकोड् तत्सर्वाङ्गः सलोहितः । विवेश मस्तकं कृष्णे गत्वा गोलोकमीष्सितम् ।६।

इस ग्रध्याय में शनि के द्वारा बालक के दर्शन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा-दुर्गा ने उस शनि के वचन का श्रवण कर ईश्वर श्री हरिका स्मरण किया था। यह समस्त जगत ही ईश्वर की इच्छा के वशीभृत है-ऐसा कहा था ।।१।। उस देवी ने वशी-भूत होते हुए कौतुक से शनि से कहा-तू मुभे देख या मेरे शिशु को देख ले क्योंकि निशेक (शाप) तो किसके द्वारा वरण किया जाता है श्रर्थात उसे कोई भी हटा ही नहीं सकता है।।२।। पार्वती के इस वचन को सुनकर शनि ने स्वयं मन से विचार किया कि देखूँ या पार्वती के पुत्र को नहीं देखूं यदि मैंने इसे नहीं देखा तो उसका निश्चय ही विघ्न हो जायगा ।।३।। इस प्रकार से इतना कहकर धर्मिष्ठ उसने धर्म को साक्षी करके बालक को देखने का मन में विचार किया था बालक की माता को देखने का शिन ने विचार नहीं किया था।।।।।। पहिले विषाद से युक्त मन वाला होकर सूखे हुए कण्ठ स्रोष्ट धीर तालु वाले शनि ने अपने दांईने लोचन के कोने से शिशु का मुख देखा था।।५।। शनिकी दृष्टिमात्र से ही हे मुने ! उस शिंशु का मस्तक खिल्न हो गया था। शनि ने तुरन्त ही नेत्र को हटा लिया था और ने म मुख वाला होकर वहां स्थित हो गया था।।६।। उस बालक का समस्त स्रंक रक्तपूर्ण होकर पार्वती की गोद में स्थित हो गया थाः श्रीर वह मस्तक अपने अभीष्ट गोलोक में जाकर कृष्ण में प्रवेश कर गया था ॥७॥

मूर्च्छीं संप्राप सादेवी विलप्यच भृशंमुहुः।
मत्ताइव पृथिव्यान्तुकृत्वा वक्षसिबालकम् । ८।
विस्मितास्ते सुराः सर्वे चित्रपुत्तिका यथा।
देवयश्च शैला गन्धर्वाः शिवः कैलासवासिनः। ६।
तान् सर्वान् मूर्च्छितान् दृष्ट्वै वारुह्य गरुडं हरिः।
जगाम पृष्पभद्रां स उत्तरस्याँ दिशि स्थिताम्। १०।
पृष्पभद्रानदीतीरे ददर्श कानने स्थितः।
गजेन्द्रं निद्रितं तत्र शयानं हस्तिनीयुतम्। १९।
दिश्युत्तरस्यां शिरसंमूर्च्छितं सुरतश्रमात्।
परितः शावकान् कृत्वा परमानन्दमानसम्। १९।
शौद्रां सुदर्शनेनैव चिच्छेद तिच्छरोमुदा।
स्थापयामास गरुडे रुधिराक्तं मनोहरम्। १३।
गजिच्छन्नाङ्गविक्षेपात् प्रवोध प्राप्य हस्तिनी।
शावकान्बोधयामास चाशुभं वदतीतदा
रुरोद शावकैः साद्धं सा विलप्य शुचातुरा। १४।

उस समय शिशु की ऐसी दशा से वह देवी अत्यन्त दारुग्र रदन धीर विलाप करके मूच्छित हो गई थीं और उस बालक को वक्षस्थल में लगाकर पृथिवी में मन्त की भाँति भ्रमिप्त हो गई थी।।।।। उस समय समस्त सुर चित्रगत पुतली के भांति स्तम्भित हो गये थे। उस समय में देवियां-शैल गम्धवं शिव-और सभी कैलाशवासी मूच्छित हो गये थे। उन सबको देखकर हिर गुरुड़ पर समारूढ होकर उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी पर गये थे।।।।।।।। पुष्पभद्रा नदी के तट पर बन में स्थित होकर हिर ने वहां पर निद्रित एक गजेन्द्र को देखा था जो शयन किये हुए था और हिस्तनी के सहित था।।११।। सुरत के श्रम से उसका शिर मूच्छित और उत्तर दिशा में था, उसके सभी और बच्चे थे और वह परमानन्द से युक्त मन वाला था।।१२॥ हिर

ने शीझ सुदर्शन चक्र से म्रानन्द पूर्वक उसका शिर काढ लिया था भीर रुधिर से म्रवत परम मनोहर उस शिर को गुरुड़ पर स्थापित कर दिया था ॥१३॥ गजेन्द्र के छिन्न म्रंक के विक्षेप से हस्तिनी ने प्रवोध किया भीर श्रशुभ मुख से कहती हुई उसने बच्चों को जगाया था। वह फिर शोक से म्रत्यन्त दु:खित होकर भ्रपने बच्चों के साथ विलाप करके रोने लगी थी।।१४।।

> तुष्टाव कमलाकान्तं शान्तं सस्मितमीव्वरम्। शङ्कचकगदापद्मधरं पीताम्बरं परम् । गरुड़स्थं जगत्कान्त म्नामयन्तं सुदर्शनम् । १४। निषेकं खण्डितुं शक्तं निषेकजनकं विभुम् । निषेकभोगदातारं भोगनिस्तारकारराम् । १६। प्रभुस्तत् स्तवनात्तुष्टस्तस्मै विप्रवरंददौ । मुण्डान्मुण्डं विनिष्कृत्य युयुजेऽ यगजस्यच ।१७। जीवयामास तं तत्र ब्रह्मज्ञानेन ब्रह्मवित्। सर्वाङ्गे योजयामास गजस्य चरणाम्बुजम् ।१८। त्वं जीवाकल्पपर्यन्तं परिवारैः समागजः । इत्युक्तवा च मनोयायी कैलासमाजगामसः ।१६। श्रागत्य पार्वेतीस्थानं बालं कृत्वा स्ववक्षसि । रुचिरं तच्छिरः कृत्वा योजयामास बालके ।२०। ब्रह्मस्वरूपो भगवान् ब्रह्मज्ञानेन लीलया । जीवनं कारयामास हुङ्कारोच्चारऐन च ।२१। पार्वतीं बोधयित्वा तु कृत्वा कोड़े च तं शिशुम्। बोधयामास तां कृष्ण स्राध्यात्मिकविबोधने ।२२।

उसने परम शान्त-स्मित से युक्त कमला के कान्त की स्तुति की थी जो शंख-चक्र-गदा धौर पद्म के धारण करने वाले एवं पीताम्बर के धारण करने वाले **थे। ह**रि इस समय गुरुड़ पर स्थित थे ऐसे

जगत् के कान्त-सुदर्शन को घुमाते हुए-शाप के खंडन करने में समर्थ श्रीर निषेक के जनक-विभु-निषेक के योग के प्रदान करने वाले श्रीर भोगों के निस्तार करने के कारएा स्वरूप थे। ऐसे हरि का स्तवन किया था ।।१५।।१६।। हे विष्र ! प्रभु उसके स्तवन से परम सन्तुष्ट . होकर उनने उसे वर दिया था श्रीर किसी श्रन्य गज के मस्तक से मुण्ड को काटकर योजित कर दिया था ॥ १७॥ त्रह्म वैता ने ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वहां पर उसे जीवित कर दिया था श्रीर उस गज के सर्वाङ्ग में ग्रापने चरगाम्ब्रज को योजित कर दिया था।।१६।। तू स्राकल्प पर्यन्त गज परिवारों के सहित जीवित रह-यह कहकर मन से ही गमन करने वाले हरि कैलाश में आगये थे।।। हा। यहां पर पार्वती के मन्दिर ग्राकर उन्होंने उस बालक को ग्रपने गोद में रखं लिया था भ्रौर उसके शिर को रुचिर बनाकर बालक में योजित कर दिया था।।२०।। ब्रह्म के स्वरूप वाले भगवान् ने लीला से ही ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हुङ्कार के उच्चारण से जीवन कर दिया था।।२१।। फिर पार्वती को समभा-बुभाकर उस शिशु को उनकी गोद में रखकर कृष्णा ने भ्राध्यत्मिक विशेष बोधनों के द्वारा उस देवी को ज्ञान करा दिया था ॥२२॥

त्रह्मादिकीटपर्यंन्तं जगद् भुं क्ते स्वकर्मणा। जगद्बुद्धिस्वरूपासि त्वं न जानासि कि शिवे।२३। कल्पकोटिशतं भोगो जीविनां तत् स्वकर्मणा। उपस्थितो भवेन्नित्यं प्रतियोनौ शुभाशुभैः।२४। इन्द्रः स्वकर्मणा कीटयोनौ जन्म लभेत् सित। कीटश्चापि भवेदिन्द्रः पूर्वकर्मफलेनवै।२५। सिहोऽपि मक्षिकां हन्तुमक्षमः प्राक्तनं बिना। मशको हस्तिनं हन्तुं क्षमःस्वप्राक्तनेनच।२६। सुखं दुःखं भयं शोकमानन्दं कर्मणाः फलम्। सुकर्मणः सुखं हर्षमितरे पापकर्मणः।२७।

इहैव वर्माणो भोगः परत्र च शुभाशुभैः । कर्मोपार्जनयोग्यञ्च पुण्यक्षेत्रञ्च भारतम् ।२६।

विष्णु ने कहा - ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यन्त यह सण्स्त जगत् श्रपने कर्म से भोगों को भोगा करता है। हे शिवे ! श्राप तो स्वयं इस जगत् की बृद्धि के स्वरूप वाली हैं। तुम क्या नहीं जानती हो? श्रर्थात् सभी कुछ जानती ही हैं । २३।। जीवों का श्रपने कर्म से मोग सैंकड़ों कल्पों तक हुन्राकरता है। ग्रीर शुभ तथा ग्रशुभ कर्मो से प्रत्येक योनि में यह भोग नित्य ही उपस्थित रहा करता है ॥२४॥ हे सित ! इन्द्र अपने कर्मों के प्रभाव से एक कीट की योनि में जन्म का लाभ किया करता है ग्रौर एक कीट भी ग्राने पूर्व जन्म के कृत कर्म के फलों के द्वारा इन्द्र हो जाता है।।२५।। प्राक्तन कर्म के बिना एक सिंह भी मक्खी के हनन करने में ग्रसमर्थ होता है। ग्रौर ग्रप्ने पूर्व जन्म के पहिले कर्म के प्र**माय** से एक मशक हाथी के हनन करने में समर्थ हो जाता है ॥ ६॥ सुख-दु:ख-भय-शोक श्रीर श्रानन्द ये सभी कर्मों के ही फल हुग्रा करते हैं। ग्रच्छे कर्म के फल सुख ग्रौर हर्ष होता है ग्रौर ग्रन्य पाप के कर्म फल हुग्रा करते हैं।।२७॥ यहां पर ही ग्रीर परलोक में शुभ एवं श्रशुभ कर्मों का भोग होता है। यह भारत देश कर्मीं के उपार्जन करने के योग्य पूण्य क्षेत्र होता है ॥२८॥

कर्मगाःफलदाताच विधाताच विधेरिष ।
मृत्योर्मृ त्युः कालकालोनिषेकस्य निषेककृत् ।२६।
संहत्तुं रिष संहर्त्ता पातुः पाताः परात्परः ।
गोलोकनाथः श्रीकृष्णः परिपूर्गतमः स्वयम् ।३०।
वयं यस्य कला पुंसो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
महाविराड्यदंशश्च यस्नोमविवरे जगत् ।३१।
कलांशाः केऽपि तद्धर्मे कलांशांशाश्च केचन ।
चराचरं जगत् सर्व तत्रतस्थौविनायकः ।३२।

श्रीविष्गोर्वचनं श्रुत्वा परितुष्टा च पार्वती । स्तनं ददौ च शिशवे तं प्रग्गम्य गदाधग्म् ।३३। लुष्टाव पार्वती तृष्टा प्रेरिता शङ्करेगा च । पुटाञ्जलियुता भक्त्या विष्णुं तं कमलापतिम् ।३४। ग्राशिषं युयुजे विष्णुः शिशुञ्च शिशुमातरम् । ददौ गले बालकस्य कौस्तुभञ्चस्वभूषग्गम् ।३४।

विधि (ब्रह्मा का भी विधाता-मृत्यु का भी मृत्यु काल का भी काल-निषेक का भी निषेक करने वाला-कर्मी का फल देने वाला-संहारक का भी संहार करने वाला-पाता (पालन करने वाले) का भी रक्षक श्रीर पर से पर गोलोक के नाथ स्वयं पिपूर्ण तम श्रीकृष्ण ही हैं।।२१॥१०।। जिस पुरुष की हम ब्रह्मा-विष्णु ग्रीक महेश्वर सभी एक कला होते हैं। यह महाविराट्भी उसकाही एक ग्रंश है जिसके लोम के छिद्रों में यह जगत् रहा करता है ॥३१॥ कुछ तो छसके धर्म में कलांश है भीर कुछ कलांश के भी ग्रंश हैं। इसी प्रकार से यह सम्पूर्ण चराचर जगत है ग्रीर उसमें विनायक स्थित थे।।३२।। श्री विष्णु के इन वचनों का श्रवस करके पार्वती परितुष्ट हो गई थीं। फिर उस देवी ने गदाधर को प्रशाम करके उस अपने शिशु को स्तन दिया था।।३३।। शंकर के द्वारा प्रेरित होकर फिर भक्ति के भाव से अपनी श्रञ्जलि का प्रद बजाकर तुष्ट हुई पार्वती ने कमला के पति विष्णुकास्तवन किया था।।३४।। विष्णुने शिशुको ध्रौर शिशुकी माता को ब्राशीर्वाद दिया था ब्रीर बालक के गले में ब्रपना भूषण कौस्तुभ पहिना दिया था ।। ३५।।

> वह्या ददौ स्वमुकुटं धर्मश्च रत्नभूषराम् । क्रमेरा देव्यो रत्नानि ददुः सर्वे यथोचितम् ।३६। तुष्टाव तं महादेवश्चातीवहृष्टमानसः । देवाश्च मुनयः शैला गन्धर्वाः सर्वयोषितः ।३७।

हृष्ट्वा शिवः शिवाचैव बालकं मृतजीवितम्।

व्राह्मऐम्यो ददौ तत्र कोटिरत्नानि नारद ।३०।

श्रव्यानाञ्च गजनाञ्च सहस्राणि शतानि च।
विन्दिभ्यः प्रददौ तत्र बालके मृतजीविते ।३६।
हिमालयश्च संहृष्ठो हृष्टा देवाश्च तत्र वै।
ददुर्दानानि विश्वभयो विन्दिभ्यः सर्वयोषितः ।४०।
श्राह्मणान् भोजयामास कारयामास मङ्गलम्।
वेदांश्च पाठयामास पुराणानि रमापितः ।४९।
श्रानि सलज्जितं दृष्ट्वा पार्वती कोपशालिनी।
शशाप च सभामध्येऽप्यङ्गहोनो भवेति च।४२।

ब्रह्मा ने अपना मुकुट दिया था और धर्म ने रत्न भूषण शिशु को दिया। इसी तरह क्रम से देवियों ने यथोचित रत्न सबने दिये थे।।३६।। अत्यन्त प्रसन्न हृदय वाले महादेव ने उसकी स्तुति की भी। और देवगण-मुनि-शैल-गन्धवं और सब स्त्रियों ने उसका स्तवन किया था।।३७।। शिव और शिवा ने मृत बालक को जीवित हुआ देखकर हे नारद! ब्राह्मणों को करोड़ों रत्नदान में दिये थे।३८। बालक के मृत होने के पश्चात् पुनः जीवित हो जाने पर सहस्त्रों और सैकड़ों अश्व और गज बन्दियों को दे दिये थे।।३८।। उस समय हिमालय परम प्रसन्न हुआ और वहां पर समस्त देवता भी अत्यन्त प्रसन्न हुए थे। समस्त स्त्रियों ने विप्रों के लिये तथा बन्दिगण के लिये दान दिये थे।।४०।। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया था और मंगलोत्सव मनाया गया था। रमा के पित ने बेदों का और पुराणों का पाठ कराया था।।४०।। शान को लज्जा से युक्त देखकर कोप शालिना पार्गती ने उसे शाप दे दिया था कि तू सभा के मध्य में अंगहान होजा।।४२।।

दृष्ट्वा शप्तं शनि सूर्य्यः कश्यपश्च यमस्तथा । तेऽतिरुष्टाः समुत्तस्थुर्गामुकाः शङ्करालयात् ।४३। रक्ताक्षास्ते रक्तमुखाः कोपप्रस्फुरिताघराः । तां धर्मः साक्षणंकृत्वा विष्णुञ्चरुप्नुमुद्यताः ।४४। ब्रह्मा तान्बोधयामास विष्णुनाप्रे रितैः सुरैः । रक्तास्याँपार्वतींञ्चैवकोपप्रस्कुरिताधराम् ।४४। ब्रह्माणामूचुस्ते तत्र क्रमेण समयोचितम् । भीरवो देवताः सर्वे मुनयः पर्वतास्तथा ।४६। दुर्वृ घ्टोऽयं प्राक्तनेन पत्नीशापेन सर्वंदा । बालं ददर्श यत्नेन तस्यैव मातुराज्ञया । ७। तं धर्म साक्षिणं कृत्वा पुत्रस्य मातुराज्ञया । मत्पुत्रोऽतिप्रयत्नेन ददर्श पार्वती सुतम् ।४६। यथा निरपराधेन मत्पुत्रं सा शशाप ह । तत्पुत्रस्याङ्गभङ्गश्च भविष्यति न संशयः ।४६।

इस प्रकार से पार्गती के द्वारा शाप प्राप्त होने वाले शनि को देखकर सूर्य-कश्यप श्रीर यम ग्रत्यन्त रृष्ट होकर शंकर के आवास स्थान से जाने वाले होते हुए खड़े हो गये थे।।४३।। एन सबकी आंखें लाल हो गईं थीं श्रीर कोध से होठ फड़क रहे थे। उन्होंने धर्म को साक्षी बनाकर उस पार्वती देवी को तथा विष्णु को शाप देने के लिये वे उद्यत हो गये थे।।४४।। ब्रह्मा ने उनको समक्षाया था। विष्णु के द्वारा प्रेरित सुरों से लाल मुख वाली श्रीर कोप से प्रस्फुटित होठों वाला पार्वती को भी समक्षाया था।।४१।। वहां पर बे सब देवगण अह्मा जी से बोले जोकि क्रम से समय के उचित था। समस्त देवता मुनिगण श्रीर पर्वत डरे हुए थे।।४६।। कश्यप ने कहा—यह शनि बड़ा दुष्ट है जिसने पुराने अपनी पत्नी के शाप से ही सर्वदा यह दोष प्राप्त किया था। बालक को इसने उसकी माता की श्राज्ञा से ही यत्न के साथ देखा था।।४७।। श्री सूर्य ने कहा—उस धर्म को साक्षी बनाकर पुत्र की माता की श्राज्ञा से मेरे पुत्र शनि ने पार्यती के पुत्र को प्रयत्न से देखा

था।।४८।। बिना ही किसी अपराध के उसने मेरे पुत्र को शाप दे दिया था। अतएव उसके पुत्र का ग्रंग भंग होगा–इसमें कुछ भी संशय चैहीं है।।४६॥

> प्रदाय स्वयमाज्ञः इच शशाप चस्वयं कथम्। वयं शपामः काऽधमीं जिघांसोश्चिविहिसने । ४०। शशाप पार्वती रुष्टा स्त्रोस्वभावाञ्च चापलात्। सर्वेषां वचनेनैव क्षन्तुमहंन्तु साधवः । ५१। दुर्गे दत्त्वा त्वमाज्ञाञ्च पुत्रदर्शनहेतवे । कथं शपिस निर्दोषमितिथि त्वद्गृहागतम् । ५२। इत्युक्त्वा शिनमादाय बोधियत्वा तु पार्वतीम् । तां तं समपेणं चक्रे शापमोचनहेतवे । ५३। वभूव पार्वतो तुष्टा अह्मणो वचनान्मुने । शान्ता बभूबुस्ते तत्र दिनेशयमकश्यपाः । ५४। प्रसादिता शिवेनैव अह्मणा परिसेविता । ५४।

यम ने कहा-स्वयं ही पहिले आजा देकर फिर स्वयं ही कैसे फिर शाप दे दिया था। हम शाप देते हैं तो जिघां मु के विहिसन करने में क्या प्रधर्म की बात है ।। १०।। ब्रह्मा ने कहा-पार्वती ने रुष्ट होकर स्त्री की, स्वाभाविक चपलता वश शाप दिया था। सबके वचन से ही साधु लोग क्षमा कर देने के योग्य होते हैं। हे दुर्गे ! तुमने पुत्र के दर्शन के लिये आजा देकर फिर आप निर्दोष अतिथि को जो तुम्हारे घर पर आया था क्यों शाप दे रही हो ? ।। ११। १२।। इस तरह कहकर शनि को वहां लाकर पार्वती को समभाया था और उसकी पार्वती के शाप मोचन के लिये समर्पण किया था।। १३।। हे मुने ! ब्रह्मा के वचन से पार्वती सन्तुष्टा हो गई थीं और फिर वहां पर दिनेश-यम और कश्यप भी आत हो गये थे।। १४।। तब पार्वती सन्तुष्ट होकर उस शनैश्चर से बोलीं

जोकि शिव के द्वारा प्रसन्न कर दी गई थी तथा ब्रह्मा के द्वारा परिसेवित की गई थीं।। प्रशा

> ग्रहराजो भव शने महरेगा हरिप्रियः। चिरजीवी च योगीन्द्रो हरिभक्तस्य का विपत्। १६। ग्रद्य प्रभृतिनिर्विष्नाहरौभक्तिर्द्धं हास्तु ते। मच्छापामोघते वत्सिकिचित्खञ्जोभविष्यति। १७। इत्युक्तवा पावंतीतुष्टाबालंकृत्वाचवक्षसि। छवास योषितां मध्ये तस्मैदत्त्वाशुभाशिषम्। १८। शनिर्जगाम देवानां समीपं हृष्टमानसः। प्रग्राम्य भक्त्या ताँ ब्रह्मन्निकां जगदम्बकाम्। १६।

पार्गती ने कहा-हे शने ! नुम मेरे वरदान से ग्रहों के राजा हो जाग्रो श्रीर हिर के प्रिय बन जाग्रो । श्रीर योगीन्द्र तथा चिरजी शे हो जाग्रो । हिर के भक्त को क्या विपत्ति है ? अर्थात् कोई विपत्ति नहीं होती है । १६।। श्राज से लेकर हिर में तेरी भक्ति विघ्न रहित श्रीर दृढ़ होगी । हे वत्स ! मेरा शाप श्रमांघ है श्रतएव इस श्रमोघता के कारण तू कुछ खंज (लंगड़ा) हो जायगा । १६७।। इतना कहकर पार्गती तुष्ट हो गई थीं श्रीर फिर बालक को गोद में लेकर स्त्रियों के मध्य में उसको शुभ श्राशीर्वाद देकर निवास करने लगी थीं । १५८।। शनि प्रसन्न चित्त होकर एस जगत् की माता श्रम्बिका को भक्ति से प्रणाम करके देवों के समीप में चला गया था । १५६।।

### ५२-विघ्नेशविघ्नकथनम्

नारायण महाभाग वेदवेदाङ्गपारग । पृच्छामि त्वामहं किञ्चिदतिसन्देहमीश्वर ।१। सुतस्य त्रिदशेशस्य शङ्करस्य महात्मनः ।
विव्नितिष्नस्य य द्वष्टनमीश्वरस्य कथं प्रभो ।२।
परिपूर्णतमः श्रीमान् परमात्मा रात्परः ।
गोलोकन् थ स्व'शेन पार्वतोतन्य स्वयम् ।३।
ग्रहो भगवतस्तस्य मस्तकच्छेदनं विभो ।
ग्रहष्टया ग्रहेश्य तन्मे त्वं वक्तु महंसि ।४।
सावधानं श्रुगु ब्रह्मन्नितिहासं पुरातनम् ।
विष्नेशस्य विष्निमदं बभूव येन नारद ।३।
एकदा शङ्कराः सूर्य्यं ज्ञषान परमक्रुधा ।
मालिसुमालिहन्तारं शूलेन भक्तवत्सलः ।६।
श्रीसूर्योऽव्यर्थशूलेन शिवतृल्येन तेजसा ।
जहार चेतनाँ सद्यो रथाच्च निपपात ह ।७।

इस अध्याय में विघ्नों के ईश के विघ्नों का कथन किया गया है ! नारद ने कहा-हे नारायणा ! हे महाभाग ! हे वेदों के ज्ञाताओं में परम श्रेष्ठ ! हे ईश्वर ! मुफ्ते कुछ अत्यन्त सन्देह होता है । अत्यव मैं आपसे पूछता हूँ ।।१।। देवताओं के स्वामी महान् आत्मा वाले शंकर के पुत्र का जोकि स्वयं विघ्नों के विघ्न (नाशक) हैं ऐसे ईश्वर को जो यह विघ्न हुआ था ! हे प्रभो ! यह क्यों और कैसे हुआ था ? ।।२।। गोलोक के नाथ परिपूर्ण-पर से भी पर-श्लीमान् परमात्मा हैं और यह पार्वती का पुत्र उनके ही स्वयं अपने अंश से उत्पन्त हुए हैं ।३। हे विभो ! बड़ा आश्चर्य है उस भगवान् का ही ग्रहों के ईश शनि की दृष्टि से भस्तक का छेदन हो गया था । इसे आप बताने के योग्य होते हैं ॥४।। नारायण ने कहा—हे ब्रह्मन् ! अब तुम सावधान चित्त वाले होकर श्रवण करो । यह एक पुराने इतिहास का विषय है । हे नारद ! जिस कारण से विघ्नों के स्वामी को यह विघ्न हुआ था वह इसमें बताया गया है ।।५।। एक बार श्री शंकर ने अत्य कोध में आकर सूर्य को सार दिया था जो मालियों

में मालिका हनन करने वाला था उसे भक्त वत्सल शिव ने श्रपने त्रिशूल से मारा था ॥६॥ सूर्य ने तेज से शिव के तुल्य शूल से गुरन्त ही चेतना का हनन किया था जोकि रथ से नीचे गिर गई थी ॥७॥

ददर्श करयपः पुत्रं मृतमुत्तानलोचनम् ।
कृत्वा वक्षसि तं शोकात् विललाप भृशं मृहुः ।=।
हाहाकारं सुरास्त्रस्ताश्चक्रुविललपुभृं शम् ।
ग्रन्धोभूतं जगत्सर्वं बभूव तमसावृतम् ।६।
निष्प्रभं तनयं दृष्ट्वा शशाप करयपः शिवम् ।
तपस्वी ब्रह्माणः पौत्रः प्रज्वलन्ब्रह्मतेजसा ।१०।
मत्पुत्रस्य यथा वक्षश्चिन्नं शूलेन तेऽद्य च ।
त्वत्पुत्रस्य शिरश्चिन्नमेवम्भूतम्भविष्यति ।११।
शिवश्च गलिनक्रोधः क्षरोनैवाशुतोषकः ।
व्रह्मविष्णुमहेशानामंशश्च त्रिगुर्गात्मकः ।
सूर्यंश्च चेतनां प्राप्य समुत्तस्थुः पितुः पुरः ।१३।
ननाम पितरं भक्त्या शङ्करं भक्त्वत्सलः ।
विज्ञाय शम्भोः शापन्च कर्यपञ्च चुकोप ह ।१४।

कश्यप ने उत्तान लोचन वाले मृत पुत्र को देखा था। कश्यप उसे गोद में लेकर शोक से बार-बार अत्यन्त करने लगे थे।। उस समय देवगण बहुत त्रस्त हो गये थे और हाहाकार करने लगे थे तथा अत्यन्त विलाप किया था। यह समस्त जगत् एकदम अन्धकार से आवृत्त होकर अन्धीभूत हो गया था।। ह।। अपने पुत्र को अभाहीन देखकर कश्यप ने शिव को शाप दिया था। जो कश्यप ब्रह्मा के पौत्र थे तथा परम तपस्वी एवं ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे थे।। १०।। कश्यप ने कहा-जिस तरह मेरे पुत्र का वक्ष:स्थल आज शूल से तुमने छिन्न किया है इसी तरह से तुम्हारे पुत्र का शिर भी छिन्न होगा।। १९।।

फिर शिव गलित क्रोध वाले हो गये थे श्रोर क्षिण मात्र में ही प्रसन्त हो गये क्योंकि ये वाशु (शीघ्र) तोष (प्रसन्त) होने वाले हैं। फिर शिव ने उस सूर्य को ब्रह्म ज्ञान से तुरन्त ही जीवित कर दिया था। १२। ब्रह्मा विष्णु श्रोर महेश का श्रंश त्रिगुणात्मक सूर्य ने चेतना प्राप्त करली थी श्रोर वह पिता के श्रागे स्थित हो गया था। १३।। उस सूर्य ने श्रपने पिता को श्रोर भक्ति भाव सदाशिव को नमस्कार किया था भक्त वत्सल ने शम्भु को दिये हुए श्राप को जानकर कश्यप पर बड़ा क्रोध किया था। १४।।

> विषयं नैव जग्राह कोपेनैवमुवाच ह। विषय इच परित्यज्य भजामि कृष्णमीश्वरम् । १५। सर्वं तुच्छमनित्यञ्च नश्वरं चेश्वरं विना। विहाय मङ्गलं सत्यं विद्वान्नेच्छेदमङ्गलम् ।१६। देवैश्च प्रेरितो ब्रह्मा समागत्य ससम्भ्रम: । बोधयित्वा रवि तत्र युयोज विषये प्रभुः।१७। शिवस्तमाशिषं कृत्वा ब्रह्मा च स्वालयं मुदा। जगाम कश्यपश्चैव स्वराशि रविरेव च । १६। श्रथ माली सुमालो च व्याधिग्रस्तौबभूवतु: । विवत्रौगलितसर्वाङ्गौ शक्तिहीनौ हतप्रभौ । १६। तावुवाच स्वयं ब्रह्मा युवाञ्च भजतां रविम्। सूर्य्यकोपेन गलितौ युवामेव हतप्रभौ ।२•। सूर्यंस्य कवचं स्तोत्रं सर्वंपूजाविधिविधिः। जगाम कथियत्वा तौ ब्रह्मलोकंसनातनः ।२१। ततस्तौ पृष्करं गत्वा सिषेवाते रवि मुने। स्नात्वा त्रिकालं भक्त्या च जपन्तौ मन्त्रमुत्तमम् । १२। ततः सूर्योद्वरं प्राप्य निजरूपौ वभूवतुः । इत्येवं कथितं सर्वं किम्भूयः श्रोतिमच्छिसि ।२३।

फिर सूर्य ने विषय को ग्रह एा नहीं किया था और कोप से यह कहा-मैं ग्रब विषय का त्याग करके ईश्वर कुब्स का भजन कर गा ॥ १४॥ ईश्वर के बिना यह सब तुच्छ ग्रनित्य ग्रीर नश्वर है। मंगल श्रीर सत्य का त्याग करके विद्वान् कभी श्रमंगल की इच्छा नहीं करता है।। १६।। तब देवों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके वहां समभ्रम के साथ ब्रह्मा जी भ्राये थे ग्रौर प्रभु ने सूय को समभाकर विषय में युक्त किया था।।१७।। शिव ने उसको माशीर्वाद देकर मौर ब्रह्मा ने भी माशीष्ट करके ये दोनों श्रपने आलय को चले गये थे। कश्यप भी चले गये थे तथा ग्रपनी राशि पर चला गया था।। १८। इसके ग्रनन्तर माली भीर सुमाली दोनों व्याधि से प्रसित हो गये थे। इनके शिवत्र भीर गलित कुष्ठ सर्वाङ्ग में होगया था। ये शक्ति से हीन स्रोर प्रभा रहित हो गये।।१६।। उन दोनों से ब्रह्मा ने स्वयं कहा था कि तुम दोनों रि का भजन करो क्योंकि तुम दोनों सूर्यं के कोप से ही गलित रोगी क्रोर प्रभासे हीन हुए हो ।।२०।। तब विधाताने सूर्यका स्तोत्र-कवच और पूजा की विधि उनको कहकर सनातन ब्रह्मा ग्रपने ब्रह्म लोक को चले गये थे ॥२१॥ इसके उपरान्त उन दोनों ने पुष्कर में जाकर हे मुने ! रिव की सेवो की थी। वे वहां त्रिकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक उक्तम मन्त्र का जाप वहां करते थे।।२२।। इसके पश्चात् सर्यंदेव से वर प्राप्त कर वे भ्रापने निज के रूप वाले हो गये थे। यह इस प्रकार से मैंने तुमको सब बता दिया है अब आगे और प्या सुनना चाहते हो ?।।२३॥

### ५३-गजमुखयोजनहेतुकथनम्

हरेरंशसमुत्पन्नो हरितुल्यो भवान् धिया। तेजसा विक्रमेर्गाव मत्प्रश्न श्रोतुमर्हसि ।१। विघ्निव्नस्य यद्विघ्नं श्रुतं तत्परमाद्भ तम् ।
तद्विघ्नकारिग् वै व विश्वकारग्वित्रतः ।२।
ग्रधुनाश्रोतुमिच्छामि स्वात्मसन्देहभञ्जनम् ।
त्रै लोक्यनाथतनये गजास्ययोजनाकथम् ।३।
स्थितेष्वन्येषु सर्वेषां जन्तूनां जन्तुसम्भव ।
विशिष्ठानां सुरूपेषु नानारूपेषु रूपिगाम् ।४।
गजास्ययोजनायाच्च कारगां श्रृगु नारद ।
गोप्यं सर्वपुरागेषु वेदेषु च सुर्लभम् ।६।
तारगां सर्वदुखानां कारगां सर्वसम्पदाम् ।
हारगां विपदाञ्चेव रहस्यं पापमाचनम् ।६।
महालक्ष्म्याच्च चरितं सर्वमञ्जलमञ्जलम् ।
सुखदमोक्षदञ्चै व चतुर्वेर्गफलप्रदम् ।७।
इस ग्रध्याय में गज के मुल के योजन करने का हेतु का कथन

इस अघ्याय में गज के मुख के योजन करने का हेतु का कथन निरूपित किया गया है। नारद ने कहा—िशव के पुत्र के रूप में हिर का अंश उत्पन्न हुआ था और आप बुद्धि के वैभव से हिर के तुल्य ही थे—तेंज और विक्रम में भी विल्कुल हिर की समानता थी—इसमें मेरा प्रश्न है उसे आप श्रवण करने योग्य हैं ॥१॥ विघ्नों के नाशक को जो विघ्न हुआ था उसका परम अद्भुत चिरत मैंने सुन लिया है और उनके विघ्न करने वाले का भी श्रवण विश्व के कारण के मुख से सुन लिया हैं ॥१॥ अब मैं अपने हृदय में कुछ सन्देह है उसका भञ्जन का श्रवण करना चाहता हूँ। त्रैलोकी के नाथ के पुत्र में हाथी के मुख का योजन कैसे हुआ था? ॥३॥ हे जन्न सम्भव! जबिक अन्य बहुत से जन्तु उपस्थित थे जिनके कि नाना प्रकार के सुरूप विशेषता रखने वाले थे तो फिर गज के ही मुख के योजन करने का क्या विशेष कारण था ॥४॥ नारायण ने कहा —हे नारद। गज के मुख की योजना का जो कारण था उसको सुनो। यह विषय समस्त पुराणों में और वेदों में भी गोप्य

हैं एवं दुर्लंभ है ।। ।। यह चरित्र समस्त दु:खों को छुड़ाने वाला सम्पूर्ण सम्पत्ति को देने वाला-विपत्तियों को हरण करने वाला तथा पापों का मोचन करने वाला है ।। ६।। महालक्ष्मी का चरित सम्पूर्ण मंगलों का भी मंगल होता है। यह सुख ग्रौर मोक्ष के देने वाला तथा चारों वर्ग का प्रदान करने वाला है।। ।।

श्रुगु तात प्रवक्ष्येऽहिमितिहासं पुरातनम् ।
रहस्य पाद्मकल्पस्य पुरा तातमुखाच्छ्र तम् ।६।
एकदैव महेन्द्रश्च पुष्पभद्मां नदीं ययौ ।
महासम्पन्मदोन्मत्तः कामो राजश्रियान्वितः ।६।
तत्तीरेऽतिरहःस्थाने पुष्पोद्याने मनोहरे ।
श्रतीवदुर्गमेऽरण्ये सर्वजन्तुविवजिते ।१०।
श्रमरध्वनिसंयुक्ते पुरकोकिलक्तश्रुते ।
सुगन्धिपुष्पसंक्षिष्टवायुना सुरभीकृते ।११।
ददर्शे रम्भां तत्रै व चन्द्रलोकात् समागताम् ।
सुरतश्रमविश्रामकामुकीं कामकामुकीम् ।१२।
दृष्ट्वा तामतिवेशाढ्यां तत्कटाक्षेण पीडितः ।
इन्द्रोऽतोन्द्रियचापल्यात् प्रवक्तु मुपचक्रमे ।१३।
क्व गच्छिस वरारोहे क्वागतासि मनाहरे ।
मया दृष्टान (स) सुचिर मत्प्रियािंग तवाधना ।१४।

हे तात ! तुम श्रवरा करो, मैं ग्रब इस पुराने इतिहास को बताता हूँ। यह पाद्म कल्प का रहस्य है जो कि मैंने ग्रपने पिता के मुख से सुना था।।।।। एक बार महेन्द्र पुष्पभद्रानदी के तट पर गया था। यह इन्द्र भपनी महान् सम्पदा के मद से उन्मत्त हो रहा था। श्रीर राजश्री से युक्त था।। इस नदी के तट पर एकान्त स्थान में परम सुन्दर पुष्पोद्यान में जहां कि ग्रत्यन्त दुगंम निजंन अरण्ड (जंगल) था जिसमें कोई भी जीव जन्तु नहीं रहते थे।। १०।।

यह स्थान श्रमरों की गुञ्जार से युक्त श्रौर पुंस्को किल की मधुर घ्विन से पूरित हो रहा था तथा सुगन्धित पुष्पों की सुवास से मिश्रित वायु से सर्वत्र सुगन्ध फैली हुई थी। 1991। वहां पर चन्द्र लोक से ग्राई हुई रम्भा को इन्द्र ने देखा था जोकि सुरत के श्रम से विश्राम करने के लिये वह काम कामुकी वहां श्राई थी। 192। वहां इन्द्र ने ग्रतिवेश से युक्त उसको देखकर उसके कटाक्ष पात से वह अत्यन्त कामोत्पी डि़त हो गया था। फिर ग्रत्यन्त इन्द्रियों की चपलता के कार्ग उससे इन्द्र ने कहना ग्रारम्भ किया था। 19३।। इन्द्र ने कहा — हे वरारोहे! ग्राप ग्रब कहां जा रही हैं? हे सुन्दरि! इस समय ग्राप कहां से ग्राई हैं? मैंने बहुत समय में ग्राप को देखा है। ग्रब ग्राप मेरे प्रिय करो। 19४।।

तवान्वेषगाकत्तांहं श्रुत्वा वाचिकवक्त्रतः । शाश्वत्तवान्रक्तश्च कामन्यां गरायाभि च । **श्रदातारमविज्ञञ्च नैव वाञ्छन्तियोषितः ।१**४। का मूढ़ा न च वाञ्छन्ति त्चामेवं गुरासागरम् । तवाज्ञाकारिग्गीं दासीं गृहागात्र यथासुखम् ।१६। इत्युक्तवा सस्मिता साचतंपपौवकचक्षुषा। कामाग्निदग्धाविगलल्जातस्थौ समीपतः ।१७। एतस्मिन्नन्तरे तेन वर्तमना मुनिपुङ्गवः। सिशाष्यो याति दुवीसा वैकुण्ठाच्छङ्करालये । १६। तञ्च दृष्ट्या मुनोन्द्रञ्च देवेन्द्रः स्तम्भमानसः। ननामागत्य सहसा ददौतस्मैसचाशिषः ।१६। पारिजातप्रसूनं यहत्तं नारायगोन वै। तच्च दत्तं महेन्द्राय मुनीन्द्रे एा महात्मना ।२०। दत्त्वा पुष्पं महाभागस्तमुवाचक्रपानिधिः । माहात्म्यंतस्ययत्किञ्चिदपूर्वंमुनिसत्तमः ।२१। वहां वाचिक के मुख से श्रवएा कर मैं श्रापकी खोज करने वाला

हूं। मैं निरन्तर ब्राप में अनुरक्त हो रहा हूँ। ब्राप जैसी कामिनी को मैं चाहता हूँ। ११। रम्भा ने कहा—कौनसी मूढ सती है जो ब्राप जैसे गुर्गों के सागर को नहीं चाहती है। मैं ब्रापकी दासी हूँ ब्राप यहां पर ही मुक्ते सुख पूर्वक ग्रहरण करिये। १९६।। यह कहकर उस रम्भा ने उस इन्द्र को मुख श्रोर चक्षु से पान किया था। वह कामाग्नि से दग्ध होकर लज्जा हीन होती हुई उपके समीप में स्थित हो गई थी। १९०।। इसी बीच में वहां मुनियों में परम श्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के महित उसी मार्ग से वैकुण्ठ से शङ्कर के निवास स्थान को जा रहे थे। ।। १८।। उस मुनीन्द्र को देखकर इन्द्र स्तम्भ मन वाले हो गये थे। उसने सहसा श्राकर वहां उनको प्रसाम किया था और ऋषि ने उसे श्राशीवाद दिया था। १९६।। नारायरण ने जो पारिजात का पुष्प ऋषि को दिया था वह पुष्प महारमा मुनीन्द्र ने महेन्द्र को प्रसन्न होकर दे दिया था। १२०।। महाभाग कृषा के निधि ने वह पुष्प देखकर उससे उस पृष्प का कुछ अपूर्व महात्म्य मुनि श्रोष्ठ ने कहा था। १२।।

सर्वविघ्नहरं पुष्पं नारायणिनविदितम् ।
मूद्ध्नींदं यस्य देवेन्द्र जयस्तस्यैव सर्वतः ।२२।
पुरः पूजा च सर्वेषां देवानामग्रणोर्भवेत् ।
तच्छायेव महालक्ष्मीर्नं जहाति कदापि तम् २३।
ज्ञानेव तेजसा बुद्ध्या विक्रमेण बलेन च ।
सर्वदेवाधिकः श्रीमान्हरितुल्यपराक्रमः ।२४।
भक्त्या मूध्नि न गृह्णिति योऽहङ्कारेण पामरः ।
नैवेद्यञ्च हरेरेवसभ्रष्टश्रीःस्वजातिभिः ।
इत्युक्तवा शङ्करांशस्च जगाम शङ्करालयम् ।२३।
शको रम्भातिके पुष्पं संस्थाप्य गजमस्तके ।
शकं भ्रष्टश्रियदृष्ट्वा साजगामसुरालयम् ।
पुरवली योग्यमिच्छन्तो नापरं चञ्चलाधमा ।२६।

देवराजं परित्यज्य गजराजो महावली ।
प्रविवेश महारण्यं तं निक्षिप्य स्वतेजसा ।२७।
तत्रै व करिगाीं प्राप्य मत्तःसंबुभुजेवलात् ।
सातद्वभूववशगा योषिज्ञातिः सुखार्थिनी ।
तयोर्बभूवापत्यानां निवहस्तत्र कानने ।२६।
हरिस्तन्मस्तकं छित्त्वा युयोजतेनबालके ।
इत्येवंकथितंवत्सिकभूयः श्रोतुमिच्छसि ।।
गजास्ययोजनायाश्च कारगा पापनाशनम् ।२६।

दुर्वासः ने कहा —यह पुष्य समस्त विघ्नों के हरण करने वाला है ऐसा मुभ से नरायगा ने कहा है। हे देवेन्द्र ! जिसके मस्तक पर यह विराजमान होता है उसका सर्वत्रजय ही होता है ।।२२।। उसकी देवों में सबसे पूर्व पूजा होगी और वह सबका श्रग्रणी होगा। उसकी छाया की भांति महालक्ष्मी सर्वदा ही उसके साथ रहा करती है ग्रोर कभी भी उसका त्याग नहीं किया करती है।।२३।। ज्ञान-तेज बुद्धि-विक्रम ग्रौर बल से वह सर्वदा ही श्रीमान् हरि के ही तुल्य हो जाता है।।२४।। जो पामर इस पुष्प को भक्ति भाव से अपने शिर पर ग्रहङ्कार के मद में ग्रहण नहीं करता है जोकि हरि का ही नैवेद्य है वह अपनी जाति से अष्ट श्री वाला हो जाता है। इतना यह कहकर वह शंकर का श्रंश ऋषि शंकर के निवास धाम को चले गये थे।।२५।। इन्द्र ने रम्भा ग्रप्सरा के समीप में गज के मस्तक पर वह पृष्प संस्थापित कर दिया था। ग्रतएव वह अष्ट भी हो गया था। वह अप्सरा भी उसका त्याग कर सुरालय को चली गई थी पुंरजनी सती तो अपने ही योग्य पुरुष की इच्छा करने वाली होती है। वह चंचल एवं ग्रधम ग्रन्य किसी को नहीं च हतीं है ।।२६।। वह गजराज भी देवराज का त्याग करके महारण्य में महावली चला गया था क्योंकि वह महा तेजस्वी हो गया था म्रत: ग्रपने तेज से उसने इन्द्र को वहीं डाल दिया था।।२७।। वहां वन में उसने कारिगा प्राप्त करली थी श्रौर मत्त होकर उसका उपभोग करता था। वह भी योषित की जाति वाली उसके वश्च में हो गई थी क्योंकि सुख की इच्छा वाली वह हो रही थी।।।। वा हिर ने उसी हाथी का मस्तक को छिन्न करके उस बालक के मस्तक पर योजित किया था। है वत्स ! यह समस्त चिरत मैं ने तुमको कहकर सुना दिया है। श्रव श्रौर क्या श्रवण करना चारते हो ! यह गज की मुख योजना का चिरत महान् पापों के नाश करने वाला है।। २६।।

ते देवा ब्रह्मशापेन निश्रीकाः केन वा प्रभो। बभूब्रस्तद्रहस्यञ्च गोपनाय सुदुर्लभम् ।३०। कथं वा प्रापुरेते तां कमलां जगतां प्रसूम्। किञ्चकार महेन्द्रश्च तद्भवान् वक्तुमर्हसि । गजेन्द्रे एा पराभूतो रम्भया च सुमन्दधीः। भ्रष्टश्रीदैंन्ययुक्तश्च स जगामामरावतीम् ।३२। तां ददर्श निरानन्दो निरानन्दां पुरी मुने। दैन्यग्रस्तां बन्धुहोनां वैरिवर्गेःसमाकुलाम् ।३३। सर्वं श्रुत्वा दूतमुखाज्जगाम मन्दिरं गुरोः। तेन देवगराः सार्द्धं जगामब्रह्मराःसभाम् । गत्वा ननाम त शकः सुरैः सार्द्ध तथा गुरुः ।३४। तुष्टाव वेदविधिना स्तोत्रे ए। भक्तिसंयुतः । प्रवृत्ति कथयामास वाक्पतिस्तं प्रजापितम् श्रुत्वा ब्रह्मा नम्रकक्त्रः प्रवक्तु मुपचक्रमे ।३३। मत्प्रपौत्रोऽसि देवेन्द्र शश्वद्राजन् श्रिया ज्वलन्। लक्ष्मीसम शचीभत्ता परस्त्रीलालुपः सदा ।३६।

नारद ने कहा — हे प्रभो ! वे देवता ब्रह्मशाप श्रो हीन हुये थे ग्रथवा किससे निःश्रकि हुये थे ? यह बड़ा एक रहस्य है ग्रौर गोपनीय तथा दुर्लभ हैं। १३ ।।। ये फिर किस प्रकार से उसे प्राप्त कर सके थे

जोकि कमला समस्त जगत की जननी है। इन्द्र ने फिर क्या किया था यह सब स्राप बताने की कृपा करने के योग्य होते हैं।।३१।। नारायण ने कहा-वह इन्द्र जब गजेन्द्र के द्वारा पराभूत हो गया था तथा वह मन्द बुद्धि वाला रम्भा श्रप्सरा के द्वाराभी तिंरस्कृत हो गया थातो भ्रष्टश्री होकर दीनता से युक्त हो वह फिर ग्रमरावती को गया था।।३२।। हे मुने ! विना ग्रानन्द वाले उसने वहां पर भी पुरी को भी ग्रानन्द से हीन ही देखा था। वह पुरी दैन्य से ग्रस्त थी-बन्धुश्रों से रहित श्रीर शत्रुश्रों के समूह से घिरी हुई थी। । ३३।। यह सब वृत्तान्त दूत के मुख से श्रवण कर फिर वह गुरु के समीप में गया था। उस गुरु को तथा देवगर्गों को साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में गया था।।३४।। वहाँ पहुँचकर इन्द्र ने समस्त देवगरा के साथ उनको प्रसाम किया था तथा गुरु वृहस्पित ने भी नमस्कार किया था ।।३४।। भक्तिभाव से संयुत होकर वेद की विधि से स्तोत्र के द्वारा उनका स्तवन किया था श्रौर बालपति ने उस प्रजापति ब्रह्मा से समस्त प्रवृत्ति को कह सुनाया था। ब्रह्माजी ने सबका श्रवएा कर मुख नीचे की ग्रोर करके कहना श्रारम्भ किया था ॥३६॥

गौतमस्याभिशापेन भगाङ्ग सुरसंसि ।
पुनर्लज्ञाविहीनस्त्वं परस्त्रीरितलोलुपः ।३७।
य.परस्त्रीषुनिरतस्तस्य श्रीविकृतो यशः ।
स च निन्द्यः पापयुक्तः शक्वत् सर्वसभासुच ।३६।
नैवेद्यं श्रीहरेरेव दत्तं दुर्वाससा च ते ।
गजमू ज्नित्वया न्यस्तं रम्भया हतचेतसा ।३६।
क्व सा रम्भा सर्वभोग्या क्वाधुनां त्वं श्रिया हतः ।
पद्मा त्यक्ता यन्निमित्तताद्गता त्वत्तः क्षरोन सा ४०।
वेश्या सश्रीकमिच्छन्ती निःश्रीकं न च चश्वला ।
नवंनवं प्रार्थयन्ती परिनिन्द्य पुरातनम् ।४१।

यद्गतं तद्गतं वत्स निष्पन्नं न निवर्तते । भज नारायणं भक्तया पद्मायाः प्राप्तिहेतवे ।४२। इत्युक्त्वा तं जगत्स्रष्टुः स्तोत्रञ्च कवच ददौ । नारायणस्य मन्त्रञ्च नारायणपरायणः ।४३।

श्री ब्रह्माजी ने कहा हे देवेन्द्र ! तुम मेरे ही प्रपौत्र हो, हे राजन् ! तुम निरन्तर श्री की शोभा से जाज्वल्यमान रहने व ले हो, लक्ष्मी के समान शची के स्वामी होकर भी सदा पराई स्त्री के लम्पट रहा करते हो । १७।। तुम गौतम के श्रभिशाप से देवों की संसद में भग के भ्रंग वाले हो गये थे फिर भी तुम लज्जा से विहीन होरहा है भीर पर स्त्री के साथ रित करने में लम्पट हैं।। इद।। जो पराई स्त्रियों में निरत रहने वाला पुरुष होता है । उसकी श्री ग्रथवा यश कहां से हो सकता है ऐसा पुरुष निन्दा के योग्य होता है स्रोर निरन्तर सभी सभाश्रों में उसकी बुराई हुग्रा करती है तथा वह पाप से युक्त होता है ।३८। दुर्वासा के द्वारा दिया हुग्रा श्री हरि का नैवेध तूने गज के मस्तक पर रख दिया था क्यों कि रम्भा के द्वारा तेरा ज्ञान सब हत हो गया था।।३६।। सबके द्वारा भोगने के योग्य वह रम्भा ग्रब कहां है श्रीर श्री से हत हो जाने वाला तू कहाँ है । जिसके कारण से पद्यात्यक्त हो गई है **मीर** वह एक ही क्षरण में तुफ से चली गई है।।४०॥ वेश्याश्री से युक्त की ही इच्छा करने वाली है वह निःश्रीक को चञ्चला कभी नहीं चाहती है। पुराने का त्याग करके वह सर्वदा नये-नये की प्रार्थना किया करती है।।४१॥ हे वत्स ! जो भी हो गया वह तो हो गया, श्रब वह वापिस नहीं श्राता है। ग्रब तो पद्मा की प्राप्ति के लिये तुम भक्ति भाव से नारायण का भजन करो ।।४२।। नारायण में परायगा ने यह कहकर जगत् के मृजन करने वाले का स्तोत्र-कवच श्रीर नारायण का मन्त्र उसको दिया था ॥४ ॥

स तैः सार्द्धं ञ्च गुरुगा जजाप मन्त्रमीष्सितम्। गृहीत्वा कवचं तेन तुष्टाव पुष्करेहरिम् ।४४। वर्षनेकं निराहारो भारते पुण्यदे शुभे ।
सिषेव कमलाकान्तं कमलाप्राप्तिहेतवे ।४४।
ग्राविभू य हरिस्तस्मै वाच्छितञ्च वरं ददौ ।
लक्ष्मीस्तोत्रञ्च कवचं मन्त्रमैश्वर्यवर्द्धं नम् ।४६।
दत्त्वा जगाम वैकुण्ठमिन्द्रः क्षारोदमेव च ।
गृहीत्वा कवचं स्तुत्वा प्राप पद्मालयं मुने ।४७।
सुरेश्वरोऽरि जित्वा स ललाभामरावतीम् ।
प्रत्येकञ्च सुराः सर्वे स्वालयप्रापुरीप्सितम् ।४६।
इसके ग्रनन्तर उसने उन सबके साथ ग्रीर गृह के साथ ग्रभीष्ट

मन्त्र का जप किया था और कवच ग्रहण करके उसने पुष्कर में हिर की स्तुति की थी।।४४॥ पुष्प प्रदान करने वाले शुभ भारत में एक वर्ष पर्यन्त निराहार रहकर कमला की प्राप्ति के लिये उसने कमला कान्त का सेवन किया था।।४५॥ तब हरि ने श्राविभूंत (प्रकट) होकर उसको उसका वाञ्छित वरदान दिया था। लक्ष्मी का स्तोत्र-कवच और ऐश्वयं के बढ़ाने वाला मन्त्र दिया था।४६॥ हिर ने यह सब इन्द्र को दिया और फिर वे वैकुण्ठ को चले गये। थे। इन्द्र क्षीर सागर को चला गया था। हे मुने! वह कवच ग्रहण करके और स्तवन करके पद्मा को प्राप्त किया था॥४७॥ फिर उस सुरेश्वर ने ग्रपने शत्रु को जीत कर ग्रमरावती को प्राप्त कर लिया था सब देवों में प्रत्येक ने ग्रपना ग्रमीहट स्थान प्राप्त कर लिया था।४६॥

म्राविभू य हरिस्तस्मै कि स्तोत्र कवचं ददौ ।
महालक्ष्म्याश्च लक्ष्मोशस्तन्मे ब्रूहितपाधन ।४६।
पुष्करे च तपस्तप्तवा विरराम सुरेश्वरः ।
म्राविवभूव तत्र व क्लिष्टं दृष्ट्वा हरिः स्वयम् ।४०।
तमुवाच हृषीकेशो वरं वृग्यु यथेप्सितम्
स च वग्ने वरं लक्षोमोशस्तस्मै ददौ मुदा ।४१।
बरं दत्त्वा हृषीकेशः प्रवक्तु मुपचक्रमे ।
हितं सत्यञ्च सारञ्च परिगामसुखावहम् ।४२।

गृहागा कत्रचं शक सर्वदुःखिवनाशनम् ।
परमैश्वर्यं जनकं सर्वशे त्रुविमर्दनम् ५३।
ब्रह्मगो च पुरा दत्तं संसारे च जलप्लुते ।
यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वेश्वर्ययुतो वि.धः ।५४।
वभूवुर्मनवः सर्वे सर्वेश्वर्ययुता यतः ।
सर्वेश्वर्यप्रदस्यास्य कवचस्य ऋषिविधः ।५५।
षङ्क्तिश्वर्यं जपेष्वेव विनियोगः प्रकीर्त्तितः
यद्धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत् ।५६।
मस्तकं पातु मे पद्मा कण्ठं पातु हरिप्रिया ।
नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचनम् ।५७।

नारद ने कहा — हे तपोधन ! श्री हिर ने साक्षान् प्रकट होकर उस महेन्द्र के लिये कौनसा लक्ष्मी का स्तोत्र और कवच दिया था उसे कृपा करके मुफ्ते बताइये।।। है।। नारायए। ने कहा—सुरेश्वर पुष्कर में तप करके विराम को प्राप्त हो गया था। उस समय हिर ने इन्द्र को कष्ट से युक्त देखकर वहां पर ही अपना आविर्भाव किया था।।५०।। उस समय ह्षिकेश ने उससे कहा था कि त अपना अभीष्टवरदान का वरए। करले। उसने लक्ष्मी की प्राप्त का वरदान मांगा था और लक्ष्मी के ईश ने प्रसन्नता पूर्वक उसे वहीं वरदान प्रदान कर दिया था।।५१।। वरदान देकर ह्षीकेश ने फिर कहना आरम्भ किया था जोकि सत्य-हित-सार और परिएशम में सुख देने वाला था।।५२।। श्री मधु सूदन ने कहा—हे इन्द्र ! अब तुम समस्त प्रकार के दुखों का विनाश करने वाला कवच मुफ्तसे ग्रहण करो। यह परम ऐश्वर्य का जनक और सब शत्रुओं का विमर्दन करने वाला है।।५३।। जिस समय यह सम्पूर्ण संसार जल-में। सन्न था तब पहिले समय में ब्रह्मा के लिये दिया

था। जिसको धारए करके जगतों के परम क्षेष्ठ विधि समस्त ऐस्वर्यों से सम्पन्न हो गया था।।१४।। जिससे सब मनुगए। ऐस्वर्य शाली हो गये थे। इस सब ऐस्वर्यों के प्रदान करने वाले कबच का ऋषि विधि है।144। इस छन्द पिद्ध है और हेसुर ! इसकी ग्रिषिटात्री देवी स्वयां पद्मालया देवी है। सिद्ध ऐस्वर्य के जपों में इस का विनि-योग होता है।।4६।। इस कवच को धारए। करके लोक सर्वत्र विजयी होता है।14७।।

केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया।
जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कथं सम्पत्प्रदा सदा। १६।
ग्रों श्रीं कमलवासिन्टौस्वाहा पृष्ठं सदाऽवतु।
ग्रों श्रीं पद्मालयायं स्वाहा वक्षः सदाऽवतु
पातु श्रीममं कङ्कालं बाहुयुग्मञ्च श्रीं नमः। १६।
ग्रों हीं श्रीं लक्ष्म्टौ नमः पादौ पातु मे सन्तति चिरम्।
ग्रों हीं श्रीं नमः पद्माटौ स्वाहा पातु नितम्बकम्।६०।
ग्रों श्रीं नहालक्ष्म्टौ स्वाहा सर्वाङ्गं पातु में सदः।
ग्रों हीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्टौ स्वाहा मां पातु सर्वतः।६९
इति ते कथितं वत्स सर्वेसम्पत्करंपरम्।
सर्वेश्वर्ट्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतम्।६२।

श्रव यहां से विनियोग के पश्चात् कवच का श्रारम्भ होता है— मेरे मस्तक की पद्मा रक्षा करे—हिर प्रिया कण्ठ की रक्षा करे— मेरी नासिका की लक्ष्मी रक्षा करे श्रीर कमला लोचन की रक्षा करें।। १६।। केशव कान्ता केशों की श्रीर कमलालया कपाल की रक्षा करें। गरापुग की जगत्प्रस् रक्षा करे श्रीर सम्पद प्रदा देवी सदा मेरे स्कन्ध की रक्षा करें।। १६।। श्रोश्री कमल वासिनी के लिये स्वाहा है। यह मेरे पृष्ठ की सदा रक्षा करे। श्रोश्री पद्मालया के लिये स्वाहा यह मेरे वक्षा स्थल की सदा रक्षा करे।। ६०१४ श्री मेरे कङ्काल की सुरक्षा करें। श्री नमः—यह मेरी दोनों बाहुश्रों की रक्षा करें। श्रों हीं श्रीं लक्ष्म्यें नमः—यह निरन्तर बहुत समय तक मेरे पैरों की रक्षा करें। श्रों हीं श्रीं नमः पद्माये—यह मेरे नितम्ब भाग की सदा रक्षा करें। श्रों श्रीं महालक्ष्म्यें स्वाहा-यह मेरे सर्वाङ्ग की सदा रक्षा करें। श्रों हीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यें स्वाहा-यह मेरी सब श्रोर से रक्षा करें। १६९११ हे वत्स ! यह समस्त सम्पतियों का करने वाला श्रौर सम्पूर्ण ऐक्वर्यों का प्रदान करने वाला परम श्रद्ध त कृवच तुम्हें बता दिया है। १६९।।

गुरुमम्यच्यं विधिवत् कवचं धारयेत् यः।
कण्ठेवा दक्षिणो बाहौ स सर्वविजयीभवेत् ।६३।
महालक्ष्मीगुँ हं तस्य न जहाति कदाचन।
तस्य छायेव सततं सा च जन्मिन जन्मिन ।६४।
इदं कवचमज्ञात्वा भजेल्लक्ष्मीं सुमन्दधीः।
शतलक्षप्रजप्तोऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः ।६४।
दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्रश्च षोड्शाक्षरम्।
सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणाम् ।६६।
श्रों ल्लीं नमो महालक्ष्म्यै हरिप्रियायै स्वाहा।
ददौ तस्मै च कृपया इन्द्राय च महामुने ।६७।
ध्यानञ्च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभम्।
सिद्धै मृनीन्द्रै दु ष्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभम्।६६।

जो विधि के साथ पहिले ध्रपने गुरु की अर्चना करके इस कवच को घारण करता है। चाहे इसे कण्ठ में तथा दक्षिण बाहु में घारण करे तो वह सबके ऊपर विजय प्राप्त करने वाला होता है ॥६३॥ उस कवच के घारण करने वाले को अर्थांत् उसके घर को महालक्ष्मी कभी भी नहीं त्यागती है। यह उसके जन्म-जन्म में छाया की भांति निरन्तर रहा करती है ॥६४॥ इस कवच को न जानकर जो मन्द बुद्धि वाला लक्ष्मी का भजन करता है वह चाहे सी लाख भी जप करने वाला क्यों न हो उसको इसका मन्त्र सिद्धि दायक नहीं होता है ।।६५॥ यहाँ वह लक्ष्मी कवच समाप्त होता है। नारायण ने कहा—इस कवच को ग्रीर सोल ह ग्रक्षर वाले मन्त्र को जोिक जगतों के हित का कारण है जगन्नाथ ने उसको दिया था ग्रीर बहुत सन्तुष्ट हुए थे।१६६॥ हे महामुने ! वह मन्त्र यह है—'ग्रीं हीं श्रीं क्लीं नमो महा लक्ष्म्प हिरि प्रियाय स्वाहा"—क्रुपा करके उस इन्द्र के लिये इस मन्त्र को दिया था।१६०॥ साम वेद में कहा हुन्ना घ्यान ग्रत्यन्त सुदुर्लंभ ग्रीर गोपननीय है। यह सिद्धों ग्रीर मुनीन्द्रों के द्वारा भी दुष्प्राया तथा निश्चित सिद्धि प्रद ग्रीर शुभ है।१६८॥

श्वेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभाम् । विह्निशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषराभूषिताम् ।६६। ईषद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारकाम् । सहस्रदलपद्मस्यां स्वस्थाञ्च सुमनोहराम् ।। शान्ताञ्च श्रीहरेः कान्तां तां भजेज्ञगतां प्रसूम् ।७०। ध्यानेनानेनदेवेन्द्रध्यात्वालक्ष्मीं मनोहराम् । भक्त्यादास्यसि तस्यैचचोपचारागिषोड्श ।७१। सतुत्वानेन स्तवेनैव वक्ष्यमागोन वास्य । नत्वा वरंगृहीत्वा च लभिष्यसिचनिवृ तिम् ।७२।

द्वेत चम्पक के पुष्प के समान श्राभा से युक्त है-शतचन्द्र के समान प्रभा वाली हैं-बन्दि के तुल्य शुद्ध व सत्त का परिधान करने वाली है तथा रत्नों के द्वारा निर्मित दिव्य भूषएों से विभूषित हैं।।६६।। मन्द हास्य से युक्त मुख वाली हैं-ग्रपने भक्तों पर अनुग्रह वरने वाली है। सहस्र दल वाले पद्म पर संस्थित हैं-परम स्वस्थ एवं सुमनोहर स्वरूप वाली हैं। श्रत्यन्त शान्त रूप वाली समस्त जगतों की जननी श्री हरि की कान्ता महालक्ष्मी का मैं भजन करता हूँ।।७०।। हे देवेन्द्र ! इस

प्रकार से देवी महालक्ष्मी का ध्यान करके जोकि अतीव मनोहर हैं। भक्ति की भावना से उस देवी के लिये षोड़श उपचारों को देना चाहिये ॥७१।। है वासन ! आगे बताये जाने वाले स्तोत्र से इस देवी की स्तुति करके फिर नमस्कार करके उसके पश्चात् वरदान प्राप्त करके तूनिवृति को प्राप्त करेगा।।७२॥

स्तवनं श्रुगु देवेन्द्र महालक्ष्याः सुखप्रदम् ।
कथयामि सुगोप्यञ्च त्रिषु लोकेषु दुर्लंभम् ।७३।
देवित्वांस्तोतुमिच्छामिनक्षमाःस्तोतुमोश्वराः ।
बुद्धे रगोचरांसूक्ष्मांतेजोरूपांसनातनीम्
ग्रत्यनिवचनीयाञ्च को वा निर्वक्तुमीश्वरः ।७४।
स्वेच्छामयींनिराकारांभक्तानुग्रह विग्रहाम् ।
स्तौ मिवाङ् मनसोः पारांकिवाऽहंजगदम्बके ।७५।
परां चतुर्गां वेदानां पारबींजं भवार्ग्यवे ।
सर्वशस्याधिदेवीञ्च सर्वातामिष सम्पदाम् ।७६।
योगिनाञ्चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनान्तथा ।
वेदानाञ्च वेदविदां जननीं वर्ग्यामि किम् ।७७।

हे देवेन्द्र ! श्रब तुम महालक्ष्मी का स्तवन सुनो जो सुख का प्रदान करने वाला है । मैं उसे कहता हूँ । यह तीनों लोकों में सुगोप्य एवं श्रत्यन्त सुदुर्लभ है । नारायण ने कहा—हे देवि ! मैं श्रापका स्तवन करने की इच्छा करता हूँ । श्रापकी स्तुति करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं होते हैं । प्राप बुद्धि के श्रगोचर हैं-परम सूक्ष्म हैं-तेजो रूप वाली श्रीर सनातनी हैं-श्राप श्रत्यन्त श्रनिवंचनीय हैं । श्रापको कौन की सामर्थ्य है जो वर्णन कर सके ॥७३॥७४॥ श्राप स्वेच्छा मयी हैं- निराकर हैं केवल भक्तों के ऊपर श्रनुग्रह करके शरीर धारण करने वाली हैं । हे जगदम्बिक ! वाणी श्रीर मनसे परे श्रापकी मैं क्या स्तुति करूं ।।७४॥ श्राप चारों वेदों के परे हैं श्रीर भवार्णन में पार होने

के लिये बीज स्वरूप हैं। आप सम्पूर्ण शस्त्रों की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा समस्त सम्पदाओं की अधि देवी हैं। 19६1। हे देवि ! आप योगों की तथा योगियों की-ज्ञानों की और ज्ञानियों की-वेदों की और वेदों के वेत्ताओं की जननी हैं। मैं क्या वर्णान करू । 1991

यया विना जगत्सर्वमवस्तुनिष्फल ध्रुवम् ।
यथा स्तनान्धबालानांमात्रावस्तुत्वयासह ।७६।
प्रसाद जगतां माता रक्षास्मानितकातरान् ।
वयं त्वचरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः ।७६ ।
नमः शक्तिस्वरूपाये जगन्मात्रे नमो नमः ।
ज्ञानदाये बुद्धिदाये सर्वदाये नमो नमः ।६०।
हरिभक्तिप्रशायिन्ये मुक्तिदाये नमो नमः ।६९।
सर्वज्ञाये सर्वदाये महालक्ष्मये नमो नमः ।६९।
कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रचित्कुमातरः ।
कुत्र माता पुत्रदोषे तं विहायचगच्छति ।६२।
हे मातर्दर्शनंदेहि स्तनान्धान् बालकानिव ।
कुपां कुरु कुपासिन्धुप्रियेऽस्मान्भक्तवसले ।६३।

जिसके बिना यह सम्पूर्ण जगत् निश्चय ही अवस्तु और निष्फल है। जिस तरह स्तन पीने वाले छोटे शिशुओं की माता होती है वैसे ही ग्रापसे यह जगत् सुखी है। 1951। जगतों की माता असन्न होग्रो और अत्यन्त कातर हमारी रक्षा करो। हम सब ग्रापके चरण कमलों में प्रसन्न होकर शरण में ग्राये हैं। 1981। शक्ति की स्वरूप वाली ग्रापके लिये नमस्कार है और जगत् की माता के लिये बार-बार नमस्कार है। ज्ञान के देने वाली, बुद्धि के प्रदान करने वाली ग्रीर सभी कुछ देने वाली के लिये बार-बार प्रणाम है। 150। हिए की भक्ति प्रदान करने वाली तथा मुक्ति के देने वाली के लिये नमस्कार है। सर्वज्ञा-सर्वद्धा महालक्ष्मी के लिये बार-बार प्रणाम है। 150। हिए की भक्ति प्रदान करने वाली तथा मुक्ति के देने वाली के लिये नमस्कार है। सर्वज्ञा-सर्वद्धा महालक्ष्मी के लिये बार-बार नमस्कार है। 150। कहीं

पर कुपुत्र तो होते हैं किन्तु कहीं पर भी कुमातायें नहीं होती हैं। कहीं पर माता पुत्र के दोष होने पर उसका त्याग कर चली जाती हैं अर्थात् कहीं भी नहीं ऐसा होता है ? ।। ह गा। हे माता ! स्तन पान करने वाले दुध मुंहे शिशुओं की भांति हमको दर्शन दो । हे कृपा सिन्धु के प्रिये ! हे भक्तों पर कत्सले ! हमारे ऊपर कृपा करो ।। द ३।।

इत्येव कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहम् ।
सुखद मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः पदम् ।८४।
इदं स्तोत्र महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् ।
महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचान ।८४।
इत्युक्तवा श्रीहरिस्तञ्च तत्रैवान्तरधीयत ।
देवो जगाम क्षीरोदं सुरैः सार्द्वं तदाज्ञया ।८६।

हे बत्स ! यह इस प्रकार से पद्मा का सुख देने वाला-शुभा वह-मोक्षदाता-शुभ प्रद-सम्पदा का स्थान और सार स्तोत्र तुम को कह दिया है । प्रशासह स्तोत्र महान् पुष्य वाला है अथवा पवित्र है। जो इसको पूजा के समय में पढ़ता है उसके घर को महा लक्ष्मी कभी भी नहीं त्यागा करती है। प्रशासकों इतना कहकर हरि वहां पर ही अन्तिहित हो गये थे। देव उसकी आज्ञा से अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर में चला गया था। दि।

# ५४-गरोशस्य एकदन्तत्वे विवरराम्

श्रुणु नारद वक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम् ।
एकदन्तस्य चरितं सर्वेमङ्गलमङ्गलम् ।१।
एकदा कार्त्तवीर्य्यश्च जगाम मृगयां मुने ।
मृगान्निहत्य बहुलान् परिश्रान्तो बभूव सः ।२।

निशामुखे दिनेऽतीते तत्र तस्थौ वने नृपः।
जमदग्न्याश्रमाम्यासे उपोष्य सैन्यसंयुतः।३।
प्रातः सरोवरे राजा स्नातः शुचिरलंकृतः।
दत्तात्रयेन दत्तञ्च जजाप भक्तितो मनुम्।४।
मुनिर्दंदशं राजानं शुष्ककण्ठौष्ठतालुकम्।
प्रीत्या सम्भाषयामास पप्रच्छ कुशलं मुनिः।४।
ननाम सम्भ्रमाद्राजा मुनि सूर्यसमप्रभम्।
सच तस्मै ददौप्रीत्या प्रणाताय शुभाशिषम्।६।
वृत्तान्तं कथयामास राजा चानशनादिकम्।
सम्भ्रमेग्रीव मुनिना त्रस्तं राजानिमन्त्रितः।७।

इस ग्रध्याय में गरोश के एक दांत होने का विवर्श कहा जाता है। नारायए। ने कहा-हे नारद! तुम ग्रब सुनो, मैं एक दन्त का समस्त मंगलों का भी मंगल परम पुरातन चरित एवं इतिहास बताता हैं। १। हे मुने ! एक बार कार्त्तवीर्य शिकार करने के लिये गया था। वहां पर वह बहुत से मृगों का शिकार करके अन्यन्त थक गया था। २। रात्रि के ग्रारम्भ हो जाने पर ग्रोर दिन के समाप्त होने पर वह राजा वहां बन में ही ठहर गया था। सम्पूर्ण सेना से युक्त उपोषित होकर जमदिग्न के ग्राश्रम के समीप में ही रहा था ।३। प्रातः काल में राजा ने सरोवर में स्नान किया श्रीर पिवत्र होकर विभूषित हुश्रा था। उस राजा ने वहाँ पर दत्तात्रेय मुनि का दिया हुआ मन्त्र का भक्ति से जाप किया था। ४। मुनि ने राजा को देखा था जिसके कण्ठ-ग्रोष्ठ ग्रीर तालू सूखे हुए थे। मुनि ने उससे बड़ी प्रीति के साथ सम्भाषण किया था ग्रीर क्राल पूछा था।।। पूर्य के समान प्रभा वाले मुनि को बड़ी शी झता से राजा ने प्रसाम किया था। उस मुनि ने प्रसात उस राजा को प्रेम के साथ शुभ माशीर्वाद दिया था। ६। फिर राजा ने स्नतशन म्रादि का सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया था। मुनि ने सम्भ्रम से ही डर कर राजा का निमन्त्रण दे दिया था 191

विज्ञाप्य तं मुनिश्चे ष्ठः प्रययो स्वालयं मुदा ।
लक्ष्मीसमां कामधेनुं कथयामास मातरम् । ६०
उवाच सा मुनि भीतं भयं कि ते मिय स्थिते ।
जगद्भोजियत् शक्तस्त्वं मयाकोनृषोमुने ।६।
राजभोजनयोग्याह्यं यद् यद् द्रव्य प्रयाचसे ।
सवंतुम्यं प्रदास्यामि त्रिषुलोकेषुदुर्लभम् ।१०।
मुनि सम्भृतसम्भारो दत्त्वा द्रव्य मनोहरम् ।
भोजयामास राजानं ससैन्यमवलीलया ।११।
यद् यत् सुदुर्लभं वस्तु परिपूर्णं नृपेश्वरः ।
जगाम विस्मयं राजा दृष्ट्वा पात्रमुवाच ह ।१२।
द्रव्याण्येतानि सचिव दुर्लभान्यश्रुतानि च ।
ममासाध्यानि सहसा क्वागतान्यवलोकय ।१३।
नृपाज्ञया च सचिवः सवं दृष्ट्वा मुनेगुंहे ।
राजानं कथयामास वृत्तान्त महदद्भ तम् ।१४।

मुनियों में परम श्रेष्ठ ने राजा को कहकर अपने श्रावास के श्राश्रम की श्रोर सानन्द गमन किया था। वहां पर मुनि के श्राश्रम में स्थित कांमधेनु माता से जोिक लक्ष्मी के समान थी प्रार्थना की थी।।८।। उस कामधेनु ने मुनि से कहा-मेरे स्थित रहते हुए श्राप इतने भय से भीत क्यों हो रहे हैं। हे मुने ! मेरे द्वारा तो श्राप यह राजा क्या चीज हे, सम्पूर्ण जगत् को भोजन कराने के लिये समर्थ होते हैं।।१।। राजा के भोजन के योग्य जो-जो द्रव्य पुम याचना करोगे मैं तुमको उन सभी को दे दूंगी जोिक तीन लोक में भी दुर्लभ हैं।।१०।। मुनि सभी प्रकार के सम्भार (सामान) से समन्वित हो गये श्रोर उसने लीला से ही सेना के सहित राजा को भोजन करा दिया था।।११।। जो-जो भी श्रात दुर्लभ वस्तुए थी उनसे वह नृपेश्वर परिपूर्ण हो गया था। राजा में ऐसे पात्र को देखकर परम विस्मय किया था श्रोर वह बोला-राजा से कहा।।१२।। हे सचिब ! ये समस्त द्रव्य दुर्लभ एव श्रश्नुत हैं जिनको

मैं भी सहसा साध्य नहीं कर सकता हूँ। ये कहाँ से भ्राई हैं-यह तुम देखों।। १३।। राजा की ग्राज्ञा से मन्त्री ने मुनि के गृह में जाकर सब देखा था ग्रीर फिर राजा से ग्राकर सम्पूर्ण महान् ग्रद्भुत वृत्तान्त कह दिया थो।। १४।।

दृष्टं सर्वं महाराज निबोध मुनिमन्दिरे। विह्नकुण्डयज्ञकाष्ठकुशपुष्पफलान्वितम् ।१४। कृष्णचर्मवसुग्भिः शिष्यसङ्घैश्च सङ्करुलम् । तैजसाधारशस्यादि सर्वसम्पद्विवर्जितम् वृक्षचर्मपरीधाना हष्टाः सर्वे जटाधराः । १६। हैकदेशे हुष्टा सा कपिलैका मनोहरा । चार्वङ्गी चन्द्रवणिभा रक्तपङ्कजलोचना ।१७। ज्वलन्ती तेजसा तत्र पूर्णचनद्रसमप्रभा। सर्वंसम्पद्गुग्गाधारा साक्षादिव हरिप्रिया। १८। सर्वथाराधितो राजा दुर्बुद्धिः सचिवाज्ञया । मुनि ययाचे तां घेनुं निबद्धः कालपाशतः ।१९। भिक्षां देहि कल्पतरो कामधेनु च कामदाम् । मह्यं भक्ताय भक्तेश भक्तानुग्रहकातर ।२०। युष्मद्विधानां दातृगामदेयं नास्ति भारते । दधीचिदेवताभ्यश्च ददौ स्वास्थि पुराश्च तम्। भ्रू भङ्गलीलामात्रेण तपोराशे तपोधन । समूह कामधेनूनां स्रष्टुं शक्तोऽसि भारते ।२२।

सचिव ने कहा-हे महाराज ! मैंने मृनि के गृह में सभी कुछ देख लिया है उसे श्राप समभ्र लेवें। मृनि का मन्दिर विद्ध कुछ-यज्ञ काष्ठ-कुश-पुष्प श्रीर फलों से समन्वित है। १५। कृष्ण चर्म, स्नुक्, स्नुवा वाले शिष्यों के समूहों से वह संकुल है। तैजस श्राधार शस्य श्रादि सब प्रकार की सम्पदा से रहित है। १६।। वहां श्राश्रम में मैंने सभी लोग वृक्षों की छाल के वस्त्र धारण करने वाले जटाधारी लोग देखे थे।। १६॥ मुनि के आश्रम में एक स्थान में एक परम सुन्दर-चाह धंगों वाली-चन्द्रमा के तुल्य ग्रामा से युक्त लाल कमल के समान नेत्र धारिणी किपला देखी थी।। १७।। वह तेज से जाज्वल्यमान थी ग्रौर पुर्ण चन्द्र के समान प्रभा से समन्वित एवं सम्पूर्ण सम्पत्ति ग्रौर गुणों की ग्राधार सक्षात् हरि की प्रिया की ही भाँति थी।। १८।। सचिव की ग्राजा से सब प्रकार से ग्राराधित दुष्ट बुद्धि वाले उस राजा ने काल के पाश में निवद्ध होते हुए उस धेनु की मुनि से याचना की थी।। १६।। राजा ने कहा—हे कल्प तरो ! हे भक्ते स ! हे भक्तों पर ग्रनुग्रह करने में कातर ! मुक्त ग्रपने भक्त के लिये कामदा कामधेनु की भिक्षा दो।। २०।। ग्राप जैसे दाताओं के लिये भारत में कुछ भी ग्रदेय वस्तु नहीं है। दधीचि ने देवों को ग्रपनी ग्रास्थियों तक देदी थीं-यह पहिले सुना ही गया है।। २१।। हे तपो राशि वाले! हे तपस्या के घन वाले! ग्रापके भ्रूभग की लीला से ही ग्राप कामधेनुग्रों के समूह का सुजन भारत में करने में समर्थ हैं।। २१।।

श्रहो व्यतिक्रमं राजन् व्रवीषि शठ वञ्चक । दानं दास्यामि विप्रोऽहं क्षत्रियायनृपाधम् ।२३। कृष्णेन दत्ता गोलोके ब्रह्मणे परमात्मना । कामधेनुरियं यज्ञे न देयाः प्राण्तः प्रिया ।२४। ब्रह्मणा भृगवे दत्ता प्रियपुत्राय भूमिप । मह्मं दत्ता च भृगुणा कपिला पैतृकी मम ।२६। गोलकजा कामधेनुदुं लंभा भुवनत्रये । लीलामात्रात् कथमहं कपिलां ऋष्टुमोश्वरः ।२६। नाहं रे हालिकोमूढत्वयानोत्यापिताबुधः । क्षणेनभस्मसात् कत्तुं क्षमोऽहमतिथिविना ।२०। गृहं गच्छ गृहं गच्छ मत्कोपं नैव वर्द्धं य । पुत्रदारादिकं पश्य दैवव।धित पामर ।२६। मुनि ने कहा-हे राजन् ! श्राप विपरीत बात बोल रहे हैं। श्राप शठ एवं बञ्चक हैं। हे नृपाधम मैं ब्राह्मण होकर एक क्षत्रिय के लिये दान दूंगा-कैंसी विपरीत बात है ! । रहा। परमात्मा कृष्ण ने गोलोक में ब्रह्मा के लिये यज्ञ में यह कामधेनु दी थी। यह प्राण से भी श्रधिक प्रिया है, यह देने के योग्य नहीं है ॥ रहा। वहान ने इसे भृगु को दी यी जोकि उनका प्रिय पुत्र थे। हे राजन् ! भृगु ने यह मुफ्ते दी है। यह किपला मेरी पैतृकी सम्पत्ति है। । रहा। यह कामधेनु गोलोक में समुत्पन्न हुई है श्रोर तीनों लोकों में दुलंभ है। मैं लीला मात्र से ऐसी किपला की सृष्टि करने में कैंसे समर्थ हो सकता हूँ । रहा। हे मूढ़! मैं हालिक श्रर्थात् हल चलाने वाला नहीं हूँ। तूने यह बुध उत्थापित नहीं किया है। मैं एक क्ष्मण में भस्म कर देने में समर्थ हूँ। केवल श्रामिथ को ही समफ्त कर छोड़ रहा हूँ । रहा। तुम श्रपने घर चले जाग्रो श्रोर शीझ चला जा-मेरे कोप को मत बढ़ाग्रो। देव से बाधित! हे पामर! श्रपने पुत्र श्रोर स्त्री ग्रादि का घ्यान कर-क्यों विनष्ट होना चाहता है।। रदा।

मुनेस्तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप स निराधिपः।
नत्वा मुनि सैन्यमध्यं प्रययौ विधिवाधितः। १६।
गत्वा सैन्यसकाशं स कोपप्रस्फुरिताधरः।
किङ्करान् प्रेषयामास धेनुमानियतुं बलात्। ३०।
किष्करान् प्रेषयामास धेनुमानियतुं बलात्। ३०।
किष्वयामास वृत्तान्तं शोकेन हतचेतनः। ३१।
रुदन्तं ब्राह्मगां दृष्ट्वा सुरिभस्तमुवाच ह।
साक्षाछ्धमीः स्वरूपा सा भक्तानुग्रहकातरा। ३२।
इन्द्रोबाहालिकोवापिस्ववस्तुदातुमीश्वरः।
शास्ता पालयितादातास्ववस्तूनाश्वसन्ततम्। ३३।
स्वेच्छया चेन्नृपेन्द्राय मांददासि तपोधन।
तेनसाद्धं गिमिष्यामि स्वेच्छयाचतवाज्ञया। ३४।

श्रथवा न ददासि त्वं न गमिष्यामि ते गृहात्। मत्तोदत्ते न सैन्येन दूरीभूतं नृपं कुरु।३४।

मुनि के उस वचन को सुनकर यह राजा बहुत क्रोधित हम्रा था फिर वह विधि से बाधित होकर मुनि को प्रगाम कर सेना के मध्य में चला गया था।। : ६:। सेना के समीप में जाकर कीप से प्रस्फ़रित श्रधर वाले उस राजा ने घेनु को जबर्दस्ती से लाने के लिये कि इन्नरों को भेज दिया था।। ३०।। लस समय कपिला के पास में जाकर मूनि ने रुदन किया था श्रीर शोक से हतबुद्धि वाला होकर सम्पूर्ण बृत्तान्त उस मुनि पुङ्गव ने कपिला से कह दिया था।।३१।। रुदन करते हुए उस विष्र को देखकर सुरिम उससे बोली जोकि किपला साक्षात् लक्ष्मी का स्वरूप धारण करने वाली श्रीर भक्तों के श्रनुग्रह करने में अत्यन्त कातर श्रर्थात् श्रातुर थी ।। ३२।। सुरिभ ने कहा-इन्द्र हो श्रथवा हालिक हो वह अपनी वस्तु को देने में समर्थ होता है। शास्ता (शासन करने वाला)-पालयिता भी ग्रपनी वस्तुग्रों का निरन्तर दाता होता है।।३३।। हे तपोधन ! यदि श्राप श्रपनी इच्छा से राजा के लिये मुफ्ते देना चाहते हों तो मैं उसके साथ ग्रापकी ग्राज्ञा से स्वेच्छा पूर्वक चली जाऊंगी ।। ३४।। यदि तुम मुभे नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे घर से मैं नहीं जाङंगी । मेरे द्वारा दी हुई सेना से राजा को दूर करदी ॥३४॥

कथं रोदिषि सर्वज्ञ मायामोहितचेतनः।
संयोगश्च वियोगश्च कालसाध्यो नचात्मनः।३६।
त्वंवा कोमे तवाहं का सम्बन्धः कालयोजितः।
यावदेव हि सम्बन्धोममत्वंतावदेवहि ।३७।
मनो जानाति यद्द्रव्यमात्मनश्चापिकेवलम् ।
दुःखञ्चतस्यविच्छेदात्यावत्स्वत्यञ्चतत्रवे ।३६।
इत्युक्त्तवाकामधेनुश्चसुषाविविधानि च ।
शस्त्राण्यस्त्राणि सैन्यानिसूर्यंतुल्यप्रभाणिच ।३६।

हे सर्वज्ञ ! माया से मोहित चित्त वाला होकर तू क्यों रो रहा है ? यह संयोग और वियोग जो आत्मा का होता है वह काल साध्य होता है ।।३६।। तुम मेरे कौन हो और मैं भी तुम्हारी कौन हूँ। यह सम्बन्ध काल के द्वारा ही योजित हुआ है । जब तक यह सम्बन्ध है मेरे तुम हो और तब तक मैं तुम्हारी हूँ ।।३७।। जिस द्रव्य को मन अपना ही जानता है उसके विच्छेद होने से दुःख्व होता है क्योंकि उस द्रव्य में वह अपना स्वत्व समक्षता है । ३८।। यह कहकर उस कामधेनु ने अनेक प्रकार के सूर्य के तुल्य प्रभा वाले शस्त्र और अस्त्र तथा सैन्यों को समुत्रक्ष किया था।।३६।।

निगंताः कपिलावक्त्रात्त्रिको टिखङ्गधारिगाः विनिःसृतानासिकायाःशूलिनाःपञ्चकोटयः ।४०। विनि:सृतालोचनाभ्याँशतकोटिधनुर्द्धं राः । कपालाँन्निःसृतावीरास्त्रिकोटिदण्डंघारिग्गः ।४१। वक्षःस्थलान्निःसृताश्चित्रकोटिशक्तिधारिगः शतकोटिगदाहस्ताःपृष्ठदेशात्विनिर्गताः ।४२। विनिःसृताः पादतलाद्वाद्यभाण्डाःसहस्रशः । जङ्गादेशान्निःसृताश्च त्रिकोटिराजपुत्रकाः ।४३। विनिर्गता गुह्यदेशात्त्रिकोटि म्लेच्छजातयः। दत्त्वा सैन्यानि कपिलामुनयेनिर्भयं ददौ युद्धं कुर्वन्तु सैन्यानि त्वं न यासीत्युवाच ह ।४४। मुनिः सम्भृतसम्भारैहंर्षयुक्तो त्रभूव ह। नृपेरा प्रेरितो भृत्यो नृपं सर्वमुवाच ह ।४५। कपिलासैन्यवृत्तान्तमात्मवर्गपराजयम् । तच्छ्रुत्वा नृपशाद्र् लस्त्रस्तः कातरमानसः दूतद्वारा च सैन्यानि चाजहार स्वदेशतः ।४६।

उस समय उस कपिला के मुख से तीन करोड़ खङ्गधारी निक

थे। उसकी नासिका से पाँच करोड़ शूलधारी निकले थे।।४।। उस धेनु के नेत्रों से सौ करोड़ धनुधारी निकले और उसके कपाल से तीन करोड़ दण्डधारी निकले थे।।४१।। वक्षः स्थल से कामधेनु के तीन करोड़ शिक्तधारी भट निकले तथा सौ करोड़ गदा के धारण करने वाले बीर उसके पृष्ठ भाग से निकले थे।।४।। पैरों के तल से सहसों वाद्य भाण्ड निकल ग्राये और जंघा के भाग से तीन करोड़ राजपुत्र निकले थे।।४३।। उस धेनु के गुह्य भाग से तीन करोड़ म्लेच्छ जाति वाले निकले थे इस तरह से एक महान् विशाल सेना देकर कपिला ने मुनि को निभँय दिया था और उसने कहा था कि सैन्य युद्ध करें और तुम वहाँ मत जाना।।४४।। मुनि इस प्रकार के युद्ध के सम्भारों से समन्वित होकर बहुत ही हिषत हुए थे। नृप के द्वारा भेजे हुए भृत्य ने यह सम्पूर्ण बृत्तान्त राजा से कह दिया था।।४१।। कपिला के इस सेना के बृत्तान्त और ग्रात्म-वर्ण के पराजय को सुनकर वह नृप शार्द् ल बड़ा त्रस्त हुग्रा और कातर मन वाला हो गया था। फिर उस राजा ने दूत के द्वारा ग्रपने देश से विशेष सेना बुलवाई थी॥४६।।

## ५५-ससैन्यस्य राज्ञोमुनितपोवने पुमर्गमनम्

हरि स्मृत्वा गृहं गत्वा राजा विस्मितमानसः ।
पुनर्जगामारण्यश्वजमदग्न्याश्रमतदा ।१।
रथानाश्व चतुर्लंक्षं रथीनां दशलक्षकम् ।
ग्रश्चेन्द्रार्गांगजेन्द्रार्गां पदातीनामसंख्यकम् ।२।
राजेन्द्रार्गां सहस्रञ्च महाबलपराक्रमम् ।
महासमृद्धियुक्तश्च त्रैलोक्यं जेतुमीश्वरः ।३।

समृद्ध्या वेष्ट्रयामास जमदग्याश्रमंमुदा ।
रथस्थोवमंयुक्तश्चकार्त्तवीर्यार्जु न स्वयम् ।४।
सैन्यशब्दैविद्यशब्दैमंहाकोलाहलेम् ने ।
जमदग्याश्रमस्थाश्च मूर्च्छामापुर्भयेन च।४।
पुरीं प्रविश्य बलवान् गृहीत्वा किपलां शुभाम् ।
गृह गन्तुं मनश्चके दुर्बु द्विरसदाश्रयः ।६।
समुक्तस्थौ मुनिश्रेष्ठो गृहीत्वा सशरं धनुः ।
एकाकी मुक्तगात्रश्चधेनुंनत्वाहरिस्मरन् ।७।

इस ग्रध्याय में सेना के सहित राजा का मुनि के तपोवन में पुनर्गमन का वर्णन किया गया है। नारायण ने कहा-वह राजा घर में जाकर हरि का स्मरएा करके बहुत ही विस्मित मन वाला हो गया था। फिर वह राजा जमदग्नि के ग्राश्रम में गया था।।१।। राजा की सेना में चार लाख रथ थे भीर दश लाख रथी थे। हाथी-घोड़े भीर पदातियों की तादाद इतनी ग्रधिक थी कि उसकी कोई संख्या ही नहीं थी ॥२॥ महान् बल ग्रौर पराक्रम से युक्त राजेन्द्र सहस्र संख्या वाले थे। राजा उस : समय महान् समृद्धि से युक्त था कि तीन लोकों को भी जीतने में समर्थ थे ।।३॥ उस समय कार्त्तवीय रथ में स्थित होकर वर्म से युक्त हो स्वयं वहाँ श्राया था श्रौर भ्रपनी सैन्य की समृद्धि से उसने प्रसन्नता से जमदिगन के ग्राश्रम को वेष्ठित कर लिया था।।४।। हे मुने ! सैनिकों के शब्दों से तथा वाद्यों की व्वनियों से ग्रीर महा कोलाहलों से जमदिग्न के भ्राश्रम से स्थित लोग भय से उस समय मूर्च्छा को प्राप्त हो गये थे ।। ।।। उस बलवान् राजा ने पुरो में प्रवेश करके उस शुभ कपिला को ग्रहण कर लिया था ग्रीर ग्रसत् के ग्राश्रय बाला वह ग्रह जाने की इच्छा करने लगा था ।। ६।। मुनि श्रेष्ठ ने **शर** के सहित धनुष लेकर उस समय युद्ध के लिये तैयारी की थी। वह उस समय प्रकेले ही थे ग्रीर घेनु को नमस्कार करके हरि का स्मरण करते हुए मुक्तगत्र हो गये थे ।।७।।

श्राश्रमस्थान् जनान् सर्वान् समाश्वास्य च यत्नतः । श्राजगाम रगस्थानं नि:शङ्को नृपतेः पुरः । । । चकार शरजालञ्च स मुनिर्मन्त्रपूर्वकम् । चच्छाद स्वाश्रमं तैश्च मानवं वर्मणा यथा। है। श्रपरं शरजालञ्च चकार मृनिपृङ्गवः। तैरेव वारयामास सर्वसैन्यं यथाक्रमम् । १०। मुनिना शरजालेन सर्वंसैन्यं समावृतम् । तानिसर्वार्रिगुप्तानिपत्रारिगपञ्जरे यथा ।११। राजा दृष्ट्रा मुनिश्रेष्ठमवरुह्य रथात् पुरः। सार्द्धं नृपन्द्रं भंक्त्या च प्रगानाम पुट खिलः । १२। नत्वा रुरोहयानं स मुनेः प्राप्य शुभा शिषम् । श्रारुरोह नृपेन्द्रश्चस्वयानं हृष्टमानसा ।१**३** नृपैः साद्धं नृपश्चे ष्ठिश्चक्षेपं मुनिपुङ्गवम् । श्रस्त्रं शस्त्रं गदां शक्ति जघानलीलयामुनिः । १४। मुनिश्चिक्षेप दिव्यास्त्रं चिच्छेद लीलया नृपः। शूलि चिक्षेपनृपतिर्जेघान तत्त्वदामुनि ।। श्रपरं शरजालञ्च चिक्षेप मुनिपुङ्गव: ।१४।

मुनि ने श्राश्रम में स्थित समस्तजनों को यत्न पूर्व क श्राश्वासन देकर ति शक्क होते हुये स्वयं राजा के श्रागे वह रए। स्थान में श्रा गये थे।।।। उस मुनि ने भनजों के साथ वहां पर शरों का जाल कर दिया था। जिस तरह कवच से कोई मानव श्रपने शरीर को समाच्छादित किया करता है उसी मांति उन शरों से मुनि ने श्रपने भाश्रम को श्राच्छादित कर दिया था।।। इसके उपरान्त मुनि श्रेष्ठ ने एक दूसरा शरों का जाल किया था ।।। इस तरह से यथाक्रम सम्पूर्ण सेना को वारए। कर दिया था।।। इस तरह से मुनि ने श्रपने शरों के जाल से राजा की सम्पूर्ण सेना को समावृत कर दिया था।। उस समय वे सब पञ्जर में पत्रों की भांति गुप्त हो गये

श्रथ राजा तं निहत्य बोधयित्वा स्वसैन्यकम् । प्रायश्चितं विनिर्वत्ये जगाम स्वालयं मुदा ।३०।

उस शक्ति को क्षेपण करते हुये देखकर समस्त देवों ने हाहाकार किया था ग्रीर ग्राकाश में स्थित उन्होंने उस युद्ध को देखा था। उस समय सभी देवता हृदय में ग्रत्यन्त दु: खित हुए थे। २२ कात्त चीर्यामुनिने स्वर्य उस शक्तिको धुमःकर फैंक दिया था ग्रीर वह शक्ति जलती हुई मुनि के वक्ष स्थल में गिरी थी ।।२३।। उस शक्ति ने मृति के उर: स्थल को विदीर्ण कर दिया था और इसके पश्चात् वह हरि की सन्निधि में चली गई थी। इस शक्ति को हरि ने दत्तात्रेय को दिया था श्रीर उस दत्त ने इसे राजा को दिया था ।२४। मुनि ने उसी समय मूर्छा प्राप्त की थी ग्रीर इसके श्रनन्तर उसने ग्रपने प्राणों का त्याग कर दिया था। वह तेज ग्रम्बर में भ्रमरण करके फिर ब्रह्म लोक में चला गया था। २५। उस युद्ध में मृति को मृत देखकर कपिला ने बार-बार रुदन किया था। है तात, हे तात,—ऐसा उच्चारए। करके वह फिर गोलोक में चली गई थी।।२६।। उसने गोलोक में ईश्वर श्री कृष्ण से सारा वृत्तान्त कह सुनाया था । वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान रत्नों के निर्मित सिंहासन पर विराजमान थे श्रीर गोप तथा गोपियों से श्रावृत थे।।२७।। वह कपिला पहिले कृष्ण ने ब्रह्मा को दी थी श्रीर ब्रह्मा ने भृगु ऋषि को प्रदान की थी, फिर पुष्कर में भृगु ने प्रीति के साथ जमदग्नि ऋषि को ही थी।।२८।। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया ग्रीर वह कामधेनुग्रों के समुदाय में वहां से चली गई थी। उसके ग्रश्रुग्रों के जो बिन्दु गिरे थे वे मनुष्य लोक में रत्नों का समूह बन गया था।।२६।। इसके अनन्तर राजा ने उस जमदिग्न को मारकरं अपनी सेना को बोघ कराके वह प्रायश्चित्त से निवृत्त होकर ध्रपने ग्रावासस्थान को सानन्द चला गया था।।३०॥

प्राणनाथं मृतं श्रुत्वा जगाम रेणुकासती ।
मुनिवक्षसिसंस्थाप्यक्षणं मूच्छामवाप सा ।३१।
तदा सा चेतनां प्राप्य न रुरोद पितवता ।
एहि वत्स भृगोराम राम रामेत्युवाच ह ।३२।
श्राजगाम भृगुस्तूणं क्षणेन पुष्करादहो ।
नमाम मातरं भक्त्या मनोयायोचयोगिवत् ।३३।
हष्ट्रा रामो मृतं तातं शोकात्ताः जननीं सतीम् ।
श्राकण्यं रणवृत्तान्तं प्रयान्तीं कपिलां शुचा ।३४।
विललाप भृशं तत्र हे तात जननोति च ।
चिताक्चकार योगोन्द्रश्चन्दनैराज्यसंयुताम् ।३४।

श्रपने प्राणों के स्वामी को मृत सुनकर सती रेणुका वहां गई थीं श्रीर वह मुनि के शव को वक्ष:स्थल पर संस्थापित कर एक क्षण के लिये मूर्छित हो गई थीं ।।३१।। इसके अनन्तर उसने चेतना प्राप्त की श्रीर पतिव्रता वह रोने लगी थी। वह हे वत्स। हे राम-हे राम-श्रामो ऐसा बोली थी।।३१।। थोड़ी ही देर में पुष्कर से शीघ्र भृगु वहां ग्रा गये थे। मन के अनुसार गमन करने वाले श्रीर योग के वेता उसने भक्ति पूर्वक माता को ग्राकर प्रणाम किया था।३१। राम ने वहां पर अपने पिता को मृत श्रीर अपनी माता को शोक से दु:खित देखा था श्रीर रण का समस्त वृत्तान्त तथा शोक से कपिला का गमन करना श्रवण किया था।३४।। यह सुनकर परशुराम ने हे तात, हे जननी-यह कहते हुये अत्यन्त विलाप वहां पर किया था श्रीर इसके परचात उस योगेन्द्र ने चन्दन की लकड़ियों से छत समन्वित किता बनाई थी।।३४॥

रेगुका राम मादाय तूर्ण कृत्वा स्ववक्षसि । चुचुम्ब गण्डेशिरसि रुरोदोचे भू शंमुहुः ।३६। राम राम महाबाहो क्व यामि त्वां विहाय च । बत्सवत्सेतिकृत्वैवविललापभृशंमुहुः ।३७। ये।।११।। राजा ने मुनि श्रेष्ठ को देला श्रोर वह रथ से उत्तर पड़ा था। उसने राजाश्रों के साथ हाथ जोड़कर मिक्तमां से मुनि को प्रिए।। किया था।।१२।। वह नमस्कार करके श्रोर मुनि से श्राशीविद प्राप्त कर पुनः अपने यान पर समाइक हो गया था। राजा उस समय बहुत प्रसन्निच्छ वाला होकर रथ पर चढ़ गया था।।।। फिर राजा ने श्रन्य नृषों के साथ मुनि श्रेष्ठ पर अस्त्र- शस्त्र-गदा श्रीर शक्ति के प्रहार किये थे किन्तु मृनि ने लीला से ही उनका हनन कर दिया था।। ।।। फिर मुनि ने श्रपना दिश्यास्त्र का प्रक्षेप किया था जिसका छेदन राजा ने लीला से ही कर दिया था। राजा ने शूल का क्षेपए। किया था और मुनि ने उसका भी उस समय हनन कर दिया था। मुनि ने फिर दूसरा शरों के जाल का प्रक्षेपए। किया था।।११।।

ब्रह्मास्त्रञ्च नृपश्चेष्ठः प्रचिक्षेप मुनौ तदा ।
ब्रह्मास्त्रेण मुनीन्द्रस्य सद्यो निर्वाणतांगतम् । १६।
दिव्यास्त्रेण मुनिश्चेष्ठो नृपस्य सद्यारं धनुः ।
रथञ्च सारियञ्चेव चिच्छेदवर्म दुर्वहम् । १७।
ग्रथ राजा महाक्रुद्धो ददर्श स्वरुमीपतः ।
दत्ते न दत्तां शक्ति तामेकपुरुषधातिनीम् । १८।
जग्नाह नत्वा दत्तं तं प्रणम्य शक्तिमुल्वणाम् ।
घूर्णयामास तत्रैव शतसूर्यसमप्रभाम् । १६।
यत्तेजः सर्वदेवानां तेजो नारायणस्य च ।
शम्भोश्च ब्रह्मण्डचैव मायायाश्चैव नारद । २०।
तत्रैवावाहयामास स योगी मन्त्रपूर्वकम् ।
तेजसा द्योतयामास गगनञ्चदिशोदश । २१।

उस समय में नृप श्रेष्ठ ने मुनि के ऊपर श्रह्मास्त्र का प्रहार किया या जोकि मुनीन्द्र के श्रह्मास्त्र से तुरस्त ही निर्वाणता को प्राप्त हो गया था।१६। फिर मुनि श्रेष्ठ ने श्रपने दिव्य ग्रस्त्र के द्वारा राजा के शर के सहित घनुष को रथ की सारिथ को और दुर्वह वर्म को छिन्न कर दिया था।१७। इसके पश्चात् राजा महान् फ्रुध हो गया था जबिक उसने अपने समीप में यह देखा था। उसने फिर दत्तात्रेय के द्वारा दी हुई उस एक पुरुष के घात के करने वाली शक्ति को ब्रह्मण किया था।१६। राजा ने उस समय दत्तात्रेय को प्रमाम किया था और सौ सूर्य के समान प्रभाशाली अत्यन्त मुलगा शक्ति को घुमाया था।१६। हे नारद! समस्त देवों का तेज नारायगा का तेज जो है उसको वहां पर ही उस योगी ने मन्त्र पूर्वक आवाहन किया था और तेज के द्वारा दशों दिशाओं क द्योंतित कर दिया था।।२०।।२१।।

दृष्ट्वा क्षिपन्तीं तां देवा हाहाकारंचकारह । म्राकाशस्थाश्चसमरंपश्यन्तोदुःखिता हृ<mark>दा ।२२।</mark> चिक्षेपतांघूर्णयित्वाकात्तं वीय्यीर्जु नःस्वयम् । सद्यःपपातसाशक्तिज्वेलन्तीमुनिवक्षसि ।२३। विटार्थ्योरो मुने: शक्ति जेगाम हरिसन्निधिम् । दत्ताय हरिए। दत्तादत्ते नैवनृपायसा ।२४। मूच्छा सम्प्राप्य स मुनिःप्रागाँ स्तत्याज तत्क्षराम् । तेजो उम्बरे भ्रमित्वा च ब्रह्मलोकं जगाम ह।२५। युद्धे मुनि मृतं हृष्ट्वा रुरोद कपिला मुहुः हे तात तातेत्युचार्य्य गोलोकंसा जगाम ह ।२६। सर्वं सा कथयामासगोलोकेकृष्णमीश्वरम्। रत्नसिंहासनस्थंतं गोपैगोपीभिरावृतम् ।२७। कृष्णोन बहारो दत्ता ब्रह्मरात भृगवे पुरा। सा प्रीत्या पुष्करे ब्रह्मन् भृगुगाः जमदग्नये ।२८। ः ः नत्वा च कामधेनूनां समूहं सा जगाम ह। ा असदश्रुविन्दुना मत्त्र्ये रत्नसङ्घो बभूव ह ।२६। 🕆

मद्वंश जातो ज्ञानी त्वं कथं विलप्ते सुत ।
जलबुद्बुदवत् सर्वं संसारे घ चराचरम् ।४६।
सरयसारं सत्यवीजं कृष्णं चिन्तय पुत्रकः ।
यद्गतं तद्गतं वत्स गतं मा पुनरागतम् ।४०।
यद्भतं द्वत्येव भविता यद्भविष्यति ।
सत्यं नैषेकिकं कर्म निषेकः केन वार्यंते ।४१।
भूतं भव्यं भविष्यञ्च यत् कृष्णेन निरूपितम् ।
निरूपितंयत्तत्कर्माकेनवत्सनिवार्यंते ।४२।
मायावोजं मायिनाञ्च शरीरं पाञ्चभौतिकम् ।
सङ्क्रोतपूर्वकं नाम प्रातःस्वप्नसमं सुतः ४३।
सुषा निद्रा दया शान्ति क्षमा कान्त्यादय स्तथा ।
यान्ति प्राणा मनो ज्ञानं प्रयाते परमात्मिन ।४४।
वेदोक्तञ्चव यत् कर्म कुष्ठ तत् पारलौकिकम् ।
सच वन्धुःसपुत्रश्चपरलोकहिताय यः ।४४।

भृगु ने कहा — हे पुत्र ! तू मेरे वंश में समुत्पन्न हुम्रा है मौर परम ज्ञानी है फिर ऐसा क्यों विलाप कर रहा है ? इस संसार में यह सभी वर और ग्रवर एक जल के बुद-बुदे के तुल्य ही होता है ।।४६।। हे पुत्र ! सत्य का सार और सत्य का बीज कृष्ण का चिन्तन करो । हे वत्स ! जो हो गया वह हो ही गया वह फिर गया हुम्रा ग्रागत नहीं होता है ।।४०।। जो होने वाला है वह होता ही है ग्रीर जो होने को है वह भी होगा ही । सत्य नैषेकिक कम है । जो निषेक है वह किसके द्वारा वारण किया जाता है ।।४१।। भूत-भव्य और भविष्य जो भी श्री कृष्ण ने निरूपित कर दिया है हे वत्स ! वह निरूपित कर्म ऐसा है कि उसे किसी के भी द्वारा टाला नहीं जाया करता है ।४१। मायियों का माया बीज शरीर पाञ्च भौतिक होता है । हे सुत ! यह सङ्क्षेत पूर्वक जो उसका एक नाम है वह तो प्रातः कालीन स्वप्न के समान ही होता है ।।५३।। क्षुधा-निद्रा

दथा-शान्ति-क्षमा तथा कान्ति श्रादि सब परमात्मा के चले जाने पर प्राग्त-ज्ञान श्रोर मन सभी चले जाया करते हैं । ४४।। इसलिये श्रव पारलीकिक वेद में कथित जो कर्म हैं वह करो। परलोक की भलाई के लिये जो होता है वही वन्धु श्रीर पुत्र होता है। ४४।



### ५६-परशुरामेशा राजसमोपे दूतप्रेषशाम् ।

स प्रातराह्निक कृत्वा समालाच्य च तैः सह।
दूतप्रस्थापयामास कार्त्तवीर्य्याश्रमांभृगुः।।
स दूतः शीघ्रमागत्य वसन्तं राजसंसदि ।
वेष्ठितं सचिवैः साद्धं मुवाच नृपतीश्वरम् ।२।
नम्मदातीरसान्निध्ये न्यग्रोधाक्षयमूलके ।
स भृगुर्भ्वातृभिः साद्धं त्वं तत्र गन्तुमहेंसि ।३।
युद्धं कुरु महाराज जातिभिर्ज्ञातिभिः सह।
निः सप्तकृत्वो निर्भू पाँ करिष्यतिमहोमिति ।४।
इत्युक्त्वा रामदूत्वच जगाम रामसन्निधिम् ।
राजा विधाय सन्नाहं समरं गन्तुमुद्यतः ।६।
गच्छन्तं समरं दृष्ट्वा प्रारोशं सा मनोरमा ।
तमेव वारयामास वासयामास सन्निधौ ।६।
राजा मनोरमां हृष्ट्वा प्रसन्नवदनेक्षणः ।
तामुवाच सभामध्ये वाक्यं मानसिकं मुने ।७।

इस अध्याय में परशुराम के द्वारा राजा के समीप में दूत के भेजने का वृत्तान्त निरूपित किया गया है। नारायण ने कहा — उस भृगु ने प्रातः काल का भ्राह्मिक कर्म करके उन सबके साथ विचार मत्त्रागाधिक हे वत्स मदीयं वचनं शृगु । पित्रोःशेषिक्रयां कृत्वापुत्र युद्धे न यास्यसि ।३६। गृहे तिष्ठ सुखं वत्स तपस्यां कुरु शाश्वतीम् । समरं नैव सुखदं दारुगैः क्षित्रयः सह ।३६। मातुर्वचनमश्रुत्वा प्रतिज्ञां तां चकार ह । त्रिःसप्तकृत्वोनिभू पांकरिष्यामिध्रुवंमहीम् ।४०। कार्तावोर्यं हिनष्यामि लीलया क्षित्रयाधमम् । पितृ अत पंयिष्यामिक्षत्रियक्षतजेन च ।४१। इत्युदीर्यं पुरो मातु विललाप मुहुमु हुः । हित तथ्यं नीतिसारं बोधयामास मातरम्।४२।

रेगाुका, ने राम को लेकर शीघ्र अपने वक्ष: स्थल से लगाया था श्रीर उसके गण्ड एवं शिर में चुम्बन किया था। इसके पश्चात् वह बहुत ही ग्रधिक ऊँचे स्वर से बार-बार रुदन करने लगी थी।।३६॥ हेराम! हेराम! हे महाबाहो! तुभी त्यागकर मैं कहां जाऊँ। हे वत्स ! हे वत्स ! ऐसा कह कहकर वह ग्रत्यन्त बार-बार विलाप कर रही थी। । ३७।। हे मेरे प्राणों से भी ग्रधिक प्रिय! हे वत्सं! ग्रब तूमेरे वचन का श्रवए। कर। ग्रपने माता पिता की शेष क्रिया करके हे पुत्र ! तू युद्ध में मत जाना ॥३८। हे बत्स ! घर में ही सुख पूर्वक रहना ग्रौर शाश्वती ग्रर्थात् निरन्त होने वाली तपस्या करना ! इन दारुए। क्षत्रियों के साथ युद्ध करना कभी सुख देने वाला नहीं होता है ।।३६।। परशुराम ने माता के इस बचन को न सुनकर उस समय ही यह प्रतिज्ञा ऋपनी माता के समक्ष में की थी कि मैं निश्चय ही इक्कीस बार इस भूमि को क्षत्रिय राजाग्रों से रहित कर दूंगा।४०। इस क्षत्रियों में महान् अधम कार्त्तवीर्य कालीलासे ही हनन कर दूंगा ग्रीर ग्रपने पितृगर्गों को क्षत्रिय के रक्त के द्वारा तृष्त करूंगा ॥ ४९॥ इतना माता के भ्रागे कहकर वह परशुराम बार-वार विलाप करने लगे थे। फिर हित-तथ्यों का सार श्रीर नीतिका सार माता को समभाया था ॥४२॥

पितुः शासन हन्तारं पितुर्वधिवधायकम् ।
यो न हिन्त महामूढोरौरवसव्रजेद्ध्रुवम् ।४३।
ग्रिग्नदा गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः ।
क्षेत्रदारापहारी च पितृबन्ध्रविहिसकः ।४४।
सतत मन्दकारी च निन्दकः कटुवाचकः ।
एकादशते पापिष्ठा वधार्हा वेदसम्मतः ।४५।
द्विजानां द्रविणादानं स्थानान्निर्वसिनं सति ।
वपनं ताड्नञ्चववधमाहुम्मिनोषिणाः ।४६।
एतिस्मन्नन्तरे तत्र ग्राजगाम भृगुः स्वयम् ।
ग्रातित्रस्तो मनस्वी च हृदयेनविद्यता ।४७।
दृष्ट्वा तं रेणुका रामो विनयञ्च चकार ह ।
सताबुवाच वेदोक्तं परलोकहिताय च ।४=।

परशुराम ने कहा — पिता के शासन का हनन करने वाले श्रीर पिता के बध को करने वाले को जो पुत्र हनन नहीं करता है वह महान् मूढ़ पुत्र निश्चय ही रौरव नरक में पितत होता है।।४३।। श्राम्त लगाने वाला-विष देने वाला शस्त्र हाथ में लेकर धन का अपहरण करने वाला-क्षेत्र श्रीर स्त्री का श्रपहरण करने वाला-पितृ वन्धु विह्सिक-निरन्तर मन्द कार्य करने वाला-पितृ वन्धु विह्सिक-निरन्तर मन्द कार्य करने वाला-पितृ वच्च बोलने वाला ये ग्यारह मनुष्य महान् पापिष्ठ हैं श्रीर वध के यो य हैं—ऐसा वेद के समम्त सिद्धान्त हैं।।४६।। हे सित ! ब्राह्मणों के धन का लेना-उनको स्थान से निकाल देना वपन कराना श्रीर विप्रों का ताड़न करना इन सव कार्यों को मनीधी लोग वध ही कहते हैं।।४६।। इसी बीच में वहां पर भृगु स्वयं धा गये थे। यह मनत्वी थे तो भी विद्यमान हृदय से श्रत्यन्त त्रस्त हो गये थे।।४९।। रेणुका श्रीर राम ने उनको देख कर स्नसे विनती की थी श्रीर उसने उन दोनों से परलोक के हित लिये जो वेदोक्त सिद्धान्त था वह कहा था।।४६।।

कीड़ागारे क्षगां तस्थौ कृत्वा कान्तं स्ववक्षसि । पश्यन्तो तन्मुखाम्भोजं चुचुम्ब च मृहुम् हुः। ।।

हे कान्ते ! मेंने तुम्हारे द्वारा कथन किया हुआ सब भली भाँति सुन लिया है। सभाग्रो में शोक से ग्रात्तों का वचन प्रसंशनीय नहीं होते हैं ।।१४।। सुख दूख भय शोक कलह ग्रीर प्रीति में सभी है सुन्दरि! कर्मों के भोग के योग्य काल से ही हुन्ना करते हैं। १५। यह काल ही राजपद देता है ग्रौर काल ही मृत्यु तथा पुनर्जन्म दिया करता है। काल से ही इस संसार का मुजन होता है ग्रीर काल ही फिर इसका संहार किया करता है। १६। काल के रूप वाले भगवान् जनादंन इस संसृति का पालन किया करते हैं। काल का भी काल श्री कृष्ण हैं जो विधाता के भी विधाता होते हैं।।१७॥ वह संहार करने वाले के भी संहत्ती हैं ग्रौर माता के भी पालन एवं रक्षण करने वाले निषेक कर्त्ता हैं। वही निषेक से तपों के फल को दिया करते हैं। निषेक के बिना कोई भी जन्तू किसी के द्वारा हे सित ! क्या कभी हनन किया जाता है ? ।।१८।१६।। वह कार्त्तवीयं उस समय ग्रपने उस क्रीड़ागार में थोड़ी देर तक स्थित रहा था भ्रोर भ्रपनी कान्ता को वक्ष: स्थल में लगाकर उसने उसको बार-बार देखती हुई को चुम्वित किया था ॥२०॥

परशुरामश्च समरे तं राजेन्द्रं ददर्शं ह ।
रत्नालङ्कारभूषाढयं राजेन्द्रकोटिभिः सह ।२१।
रत्नातपत्रभूषाढयं रत्नालङ्कारभूषितम् ।
चन्दनोक्षितसर्वाङ्कां सस्मितं सुमनोहरम् ।२२।
राजा दृष्ट्वा मुनीन्द्रं तमवरुद्य रथादहो ।
प्रसाम्य रथमारुद्य तस्थौ नृपगसौ सह । ३।
ददौ शुभाशिषं तस्मौ रामश्च समयोचितम् ।
प्रोवाच च गतार्थंच स्वर्गं गच्छेतिसानुगः ।२४।

जिभयोः सेनयोर्यु द्वं बभूव तत्र नारद ।
पलायिता रामशिष्या भ्रातरश्च महाबलाः ।।
क्षतिवक्षतसर्वाङ्गाः कार्त्तं वीर्य्यप्रपीड़िताः ।२४।
नृपस्य शरजालेन रामः शस्त्रभृतां वरः ।
न ददर्श स्वसैन्यश्च राजसैन्यं स्वमेव च ।२६।
चिक्षेप विह्न रामश्च बभूवाग्निमयं रणे ।
निर्वापयामास राजा वारुणेनावलीलया ।२७।
पपात शूल समरे रामस्योपरि नारद ।
मूच्छीमवाप स भृगुः पपात च हरि स्मरन् ।२८।

इसके ग्रनन्तर परशुराम ने उस राजेन्द्र को युद्ध भूमि में देखा था। जोकि रत्नालङ्कारों तथा करोड़ों राजाओं के साथ भूषित होकर वहां ग्राया हुग्रा था ॥२१॥ रत्नों के छात्र से विभूषित तथा रत्नालङ्कारों से सुशोभित चन्दन से उक्षितसर्वाङ्ग वाले स्मित से युक्त परम सुन्दर मुनीन्द्र को देख कर राजा रथ से उतरा ग्रौर मनीन्द्र को प्रगाम करके फिर रथ पर नृपगराों के साधा स्थित हो गया था ।।२२।२३॥ परशुराम ने भी समायोचित उसको शुभा-शीर्वाद दिया था। ग्रौर उस गतार्थ को सानुग स्वर्ग को जाग्रो**-**यह कहा था ।।२४।। हे नारद ! वहां पर दोनों की सेनाग्रों का युद्ध हुम्रा था। उस समय परशुराम के शिष्य श्रौर महान् बलवान् भाई लोग सब भाग गये थे। कार्त्तवीर्य के द्वारा सभी क्षत विक्षत म्रङ्गों वाले एवं प्रपीड़ित हो गये थे।।२४।। राजा के शरों के जाल से शस्त्रधारियों में परम श्रेष्ठ परशुराम ने ग्रयनी सेना-राजा की सेना ग्रीर ग्रपने ग्रापको भी उस समय नहीं देखा था ॥२६॥ राम ने रुग में ग्रुग्नि से परिपूर्ण विह्निका क्षेपण किया था। राजाने वारुगाग्रस्त्र के द्वारा लीला से ही उसको शान्त कर दिया था।२७। हेनारद! फिर राजा ने राम के ऊपर शूल का प्रहार किया था जससे युद्ध<sub>े भूमि</sub> में वह भृगु मूच्छों को प्राप्त हो गये और हरि का करके कार्त्तवीर्यं राजा के आश्रम में दूत को भेजा था।।१।। वह दूत शीघ्र ही वहां आया और राज संसद में वास करने वाले-सचिवों से परिवेष्टिन नृपितयों के ईश्वर कार्त्त वीर्य से बोला—।२। राम दूत ने कहा—नर्मदा नदी के तट पर समीप में ही ग्रक्षय न्यग्रोध (वट) के मूल में वह भृगु ऋषि विद्यमान हैं। आप अपने समस्त भाइयों के साथ वहां जाने को योग्य होते हैं।।३।। हे महाराज ! आप जाति वाले और अपने क्षत्रि बालों के साथ युद्ध करिये। वह इक्कीस बार इस भूमि तल को भूपों से रहित करेंगे।।४। इतना सन्देश कहकर वह परशुराम का दूत परशुराम के समीप में चला गया था। फिर राजा ने अपना सन्नाह बनाकर समर करने को वह उद्यत हुआ था।।। युद्ध करने को जाने वाले अपने प्राणों के नाथ को देखकर उस मनोरमा ने निवारण किया था और अपने पास ही उसको रख लिया था।६। राजा ने मनोरमा को देखकर प्रसन्न मुख और वले वाले उससे कहा था। हे मुने! उसने सभा के मध्य में अपने हृदय के वाक्य वोले थे।।।।।

मामेवाह्नयते कान्ते जमदिग्नसुतो महान् । स तिष्ठन्नम्मेदातीरे रणाय भ्रातृभिः सह ।=। सम्प्राप्य शङ्कराच्छस्त्रं मन्त्रञ्च कवचं हरेः । त्रिःसप्तकृत्वो निर्भू पां कत्तुं मिच्छति मेदिनीम् ।६। ग्रान्दोलयति मे प्राणान्मनःसंक्षभितं मृहुः । शश्वत्सपुरति वामाङ्गं हष्टंस्वप्नंश्रगुप्तिये ।१०। तैलाभ्यङ्गितमात्मानमदर्शं गर्दभोपरि । बिभ्रन्तमोड्रपुष्पस्य माल्यञ्च रत्नचन्दनम् ।१९। रक्तवस्त्रपरीधानं लौहालङ्कारभूषितम् । हसन्तञ्चैव कीड्न्तं निर्वाणाङ्गारराशिना ।१९। भस्माच्छन्नाञ्च पृथिवीं जवापुष्पान्वितां सति । रहितं चन्द्रसूर्योभ्यां रक्तसंध्यान्वितं नभः ।१३।

कार्त्त वीर्यर्जुन ने कहा-हे कान्ते ! महान् जमदिग्न का पुत्र मुभको ही बुला रहा है। वह इस समय नर्मदा के तट पर स्थित है ग्रौर भाइयों के साथ मुफ्ते युद्ध के लिये बुला रहा है । द। उसने भगवान् शङ्कर से हरि का मन्त्र-कवच श्रोर ग्रस्त्र प्राप्त कर लिया है । वह इक्कीस बार इस भूमि को राजाग्रों से रहित करना चाहता है। ह। बार-बार संध्नुभित मेरा मन हो रहा है ग्रौर मेरे प्राणों को ग्रान्दोलित करता है। मेरा वाम ग्रङ्ग स्फुरएा कर रहा है। हे कान्ते ! मैंने भ्राज स्वप्न देखा है उसका तुम श्रवरण करो । १०। मैंने भ्रपने श्रापको सम्पूर्ण शरीर में तेल लगाकर गधे के ऊपर बैठा हुग्र। देखा है ग्रौर ग्रोड़ पुष्प की माला तथा रक्त चन्दन घारए। करने वाला ग्रपने ग्रापको देखा है।११। मैंने स्वप्न में देखा है कि मैं लाल वस्त्र धारए करने वाला तथा लोहे के भूषएा पहिने हुये हूँ और निर्वाणाङ्गारों के समूह से क्रीड़ा कर रहा हूँ तथा हंस रहा हूँ 1971 हे सित ! मैंने स्वप्न में इस भूमि को भस्म से ग्राच्छन्न तथा जया के पुष्पों से समन्विता देखा है। यह श्राकाश मण्डल ऐसा देखा है जिसमें सूर्य श्रौर चन्द्र दोनों में कोई भी नहीं है ।१२।१३।

श्रुगु कान्ते प्रवक्ष्यामि श्रुतं सर्वं त्वयेरितम्।
शोकात्तािश्व वचनं नप्रशस्य सभासुच।१४।
सुख दुःखं भयं शोकं कलहः प्रोतिरेव च।
कर्मभागाईं कालेन सर्वं भवति सुन्दरि।१६।
कालो ददाति राजत्वं कालो मृत्युं पुनर्भवम्।
कालः सृजतिसंसारं कालः संहरतेपुनः ।१६।
करोति पालन कालः कालक्ष्री जनाईंनः।
कालस्यकालः श्रीकृष्णो विधातुविधिरेवच।१७।
संहत्तुं वीपि संहत्ती पातुः पाता निषेककृत्।
सं निषेको निषेकेण ददाति तपसां फलम्।१८।
कः केन हन्यते जन्तुनिषेकेण विना सति।१६।

स्मरण करते हुए ग्रपने निवास के ग्राप्तम को चले गये थे ।।३८।। महेज्वर ने इक्कीस बार भूमि को भूपों से रहित देखकर परशु के साथ रमण करने वाले राम का नाम परशुराम रख दिया था।।३६।। हे नारद ! उस समय में देवता-मृति-देवियां-सिद्ध गन्धर्व ग्रीर किन्नरों ने राम के मस्तक पर पुष्पों की वृष्टि की थी।।४०।। स्वर्ग में दुन्दुभि बजने लगीं थीं ग्रीर सवंत्र हिर शब्द की ध्विन हो रही थी। परशुराम के शुभ यश से यह सम्पूर्ण जगती तल पूरित हो गया था॥४९॥

### ५७-गर्गाश्वरसमीपे रामस्य शिविशिवादर्शनप्राथनम् तयोः कथोपकथनञ्च

यास्याम्यन्तः पुरंभ्रातःप्रणामकर्तं मीश्वरम् ।
प्रणम्यमातरं भक्त्या यास्यामित्वरितंगृहम् ।१।
प्रिःसप्तकृत्वो निभूंपा कृतापृथ्वोच लोलया ।
कार्त्तं वीर्यः सुचन्द्रश्च हतोयस्यप्रसादतः ।२।
नानाविद्या यतो लब्धा नानाशास्त्रं सुदुर्लंभम् ।
तं गुरु जगतां नाथं द्रष्टु मिच्छामि साम्प्रतम् ।३।
क्षणं तिष्ट क्षणंतिष्ठ श्रृणु भ्रातरिद वचः ।
रहःस्थलनियुक्तो न द्रष्टव्यः स्त्रीयुतः पुमोन् ।४।
स्त्रोसंयुक्तं पुरुषं यः पश्यति नराधमः ।
करोति रसभङ्गं वा कालसूत्रं व्रजेद् घ्रुवम् ।६।
विशेषतश्च पितरं गुरु भूतपति द्विज ।६।

स्त्रीविच्छेदो भवेत्तस्य ध्रुवम् सप्तसु जन्मसु। श्रोणीवक्षःस्थलं वक्त्रं यः पश्यति परस्त्रियाः। कामतोऽपि विमूद्श्च सोऽन्धो भवति निश्चितम्।७।

इस भ्रध्याय में गरोश्वर के समीप में राम का शिव भ्रौर शिवा के दर्शन की प्रार्थना तथा उन दोनों के कथोप कथन का वर्णन किया गया है। परशुराम ने कहा-हे भाई ! मैं ग्रब ईश्वर को प्रगाम करने के लिये ब्रन्त:पुर में जाऊगा श्रीर भक्ति पूर्वक माता को प्रगाम करके फिर शीघ्र ग्रपने गृह को जाझंगा ।।१॥ मैंने इक्कीस बार इस पृथ्वी को लीला से भूषों से रहित कर दिया है ग्रौर कार्त्तवीर्य ग्रौर सुव्यन्द्र को जिस देव एवं देवी की कृपा से मार डाला है उनके दर्शन करना चाहता हूँ ।।२।। जिनसे मैंने ग्रनेक विघाऐं प्राप्त की थीं ग्रौर विविध प्रकार के दूर्लभ शास्त्रों की ब्रध्ययन किया है उन गुरुदेव जगत के नाथ का इस समय मैं दर्शन करना चाहता हूं ।।३।। श्री गर्गोश्वर ने कहा-हे भाई! क्षण भर रुको ब्रौर एक क्षण भर ठहरकर मेरे वचन का श्रवण करो । रहःस्थल में नियुक्त ग्रपनी पत्नी सहित किसी भी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए ॥४॥ जो नराधम स्त्री के सहित पुरुष को एकान्त स्थान में देखता है ग्रथवा भंग कर देता है वह निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में जाता है ।।४।।४।। हे द्विज ! वहाँ उस नरक में वह पापी पुरुष जब तक चन्द्र ग्रीर सूर्य स्थित रहते हैं तब तक उस नरक में पड़ा रहता है। विशेष कर वह महान् पापिष्ठ होता है जो ऐसी स्थिति में श्रपने पिता-गुरु ग्रीर भूत पित को देखता है ।।६।। ऐसे पुरुष का स्त्री से सात जन्मी तक विच्छेद हो जाता है। जो स्त्री का श्रोगी-वक्ष:स्थल ग्रीर पराई स्त्री का मुख देखता है वह भी इस दण्ड का भागी होता है। जो काम से विमूद होता है वह निश्चय ही मन्धा होता है।।७।।

गणेशस्य वचः श्रत्वा प्रहस्य भृगुनन्दनः।
तमुवाच महोकोपान्निष्ठुरं वचनं मुने ।।।

स्मण करते हुये भूमि पर गिर गये थे ।।२८॥

राजेन्द्रोत्तिष्ठ समरं कुरु साहसपूर्वकम् । कालभेदे जयो नृगां कालभेदे पराजयः। ६। ग्रधीतं बिधिवद्दत्तं कृत्स्ना पृथ्वी सुशासिता। यश कृतञ्चसंग्रामोत्वयाहंमूच्छितोऽधुना ।३०। जिताः सर्वे च राजेन्द्रा लोलया रावगोजितः। जिताऽहंदत्तशूलेनशम्भुनाजोवितः पुनः ।३१। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा परमधामिकः। मूद्ध्नी प्रगम्य तं भक्तयायथार्थोत्तिमुवाचह ।३१। किमधीतं किं बा दत्तं कावा पृथ्वी सुशासिता। गतःकितिवधाभूपामाहशाधरणीतले ।३३। इत्युक्त्वा कार्त्तवीर्याश्च रामं नत्वा च सस्मितः। श्राहरोह रथं शीघ्रं गृहोत्वासशरंधनुः ।३४। रामस्ततो राजसैन्यं ब्रह्मास्त्रेण जधान ह। नृपं पाशुपतेनैव लीलया श्रीहरिं स्मरन्।३५।

परशुराम ने कहा—हे राजेन्द्र ! उठो और साहस के साथ युद्ध करो। काल के भेद होने पर ही मानवों का जय और पराजय होता है।।१६।। भ्रापने विधि पूर्वक दत्त से श्रध्ययन किया है और सम्पूर्ण भूमि का सुशासन किया है। श्रापने यश प्राप्त किया है। इस समय श्रापने इस संग्राम में मुक्ते भूछित कर दिया है।।३०।। श्रापने तो सभी राजाओं को तथा रावण को भी लीला से ही जीत लिया है। श्रापने दत्त के दिये हुये शूल से मुक्ते भी जीत लिया था किन्तु शम्भु ने मुक्ते पुत्र: जीवित कर दिया है।।३१।। राम के इस वचन को सुन कर परम धार्मिक राजा ने उस मुनिको मस्तक देककर मित्त हो प्रणाम किया और यथार्थ उसके वोला था।३२।

राजा ने कहा - मैंने क्या पढ़ा है - क्या दिया है और क्या पृथ्वी का शासन किया है ? मुफ जैसे न मालूम कितने ही राजा इस घरणी तल में समुत्पन्न होकर चल वसे हैं ।।३३।। यह कह कर कार्त - वीर्य ने राम को प्रणाम किया था और स्मित के सहित होकर रथ पर आहढ़ होकर उसने शीध्र ही उसके शर के सहित धनुष प्रहण कर लिया था ।। १४।। इसके अनन्तर राम ने ब्रह्मास्त्र से राजा की सेना का हनन किया था। राजा ने पाशुपत अस्त्र से श्री हिर का स्मरण करते हुये हनन किया था॥ ३५॥

एवं त्रिःसप्तकृत्वरच क्रमेण च वसुन्धराम् ।
रामश्चकार निभू पां लीलया च शिवंस्मरन् ।३६।
गर्भस्थं मातृक्रोडस्थं शिशुं वृद्धञ्च मध्यमम् ।
जघान क्षत्रियं रामः प्रतिज्ञा पालनाय वै ।३७।
कार्त्तवींट्यंश्च गोलोकंजगामकृष्णसिन्निधिम् ।
जगाम परशुरामश्च स्वालयंश्रीहरिस्मरन् ।३८।
त्रि पप्त कृत्वो निर्भू पाँ महीं हृष्टुः महेश्वरः ।
पर्शु ना रमणं हृष्ट्वा पर्शु रामश्वकार तम् ।३६।
देवाश्च मुनयो देव्यः सिद्धगन्धर्वकिन्नराः ।
सर्वे चकुः पष्पवृष्टिं राममूर्द्धन च नारद ।४०।
स्वर्गे दुन्दुम्यो नेदुईरिशब्दो बभूव ह ।
परशुरामस्य यशसा शुश्चे ए। पूरितं जगत् ।४१।

इस प्रकार से परशुराम ने इक्कीस बार क्रम से इस वसुन्घरा को भूगों से रहित किया था और शिव का स्मरण करते हुए लीला से ही कर दिया था ॥३६॥ राम ने गर्भ में स्थित माता की गोद में स्थित शिशु-वृद्ध और प्रौढ़ सभी क्षत्रियों को अपनी प्रतिज्ञा के परि-पालन के लिये हनन कर दिया था ॥३७॥ कार्त्तवीयं राजा भी कृष्ण की सन्निधि में गोलोक को चला गया था और परशुराम श्री हरि का यहो श्रुनं कि वचनमपूर्वनीतिमुत्तमम्।
इदमेवमथो नैवं श्रुतमीश्वरवक्ततः। ६।
श्रुतं श्रुतौ वाक्यमिदं कामिनाश्व विकारिणाम्।
निविकारस्य च शिशो नं दोषः कश्चिदेवहि ।
यास्याम्यन्तः पुरं श्रातस्तव कि तिष्ठ बालक। १०।
यज्ञानितिमराच्छन्नोज्ञानं प्राप्नोतिज्ञानिनः।
पितुश्रीतुर्मुं श्वाज्ज्ञानं दुलंभं भाग्यवान्तभेत् । ११।
श्रुतज्ञानं विशिष्ट वज्ञानिनामिष दुर्ह्णं भम् ।
किञ्चनममन्द बुद्धेः श्रुगुश्वातिवेदनम् । ११।
योनिर्मुं गाः सोनिलिप्तः शक्तिभ्योनहिसंयुतः।
सिसुक्षुराश्वितोशक्तौनिर्मुं गाःसगुगो भवेत् । १३।
यावन्तिच शरीराणिभोगार्होणि नहामुने।
प्राक्तानिच सर्वाणि श्रीकृष्णविग्रहं विना। १०।

गएशिश के इस बजन का श्रवण का भृगु नन्दन हँस गये थे श्रीर हे मुने ! महान् कोत्र से फिर उस गएशिवर से यह निष्ठुर वचन बोले ।। दा। परशुराम ने करा-मैंने माज यह कैसा अपूर्व वचन सुना है यह कैसी उत्तम नीति का वचन है। मैंने ईश्वर के मुख से कभी भी ऐसा वचन नहीं सुना था जो इस समय प्राप्त मुफ्ते सुना रहे हैं ।। १।। मैंने काम के विकार वार्गों के सम्बन्ध में ऐसा वचन श्रुति में सुना है किन्तु जो शिशु काम विकार के दीव से रहित होता है उसकी कोई भी दोष नहीं होता है। हे बालक ! ठहरो, श्रापको इससे क्या मतलब है। मैं तो हे भाई ! श्रन्तः पुरुष ज्ञानी से झान को प्राप्त करता है। पिता भाई के मुख से तो कोई विरला भाग्यवान् पुष्प ही दुर्लभ ज्ञान प्राप्त किया करता है।। १।। श्रापने हे भाई ! ज्ञानियों को भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान सुना होगा किन्तु कुछ मन्द बुद्ध वाले मेरा भी है भाई यह निवेदन श्रवण करिये।।। २।। जो निर्णुण है वह निलित है वह

शक्तियों से भी संयुत नहीं होता है। जब वह सृजन करने की इच्छा वाला होता है तो शक्ति में म्राश्रित होकर निर्गुगा भी सगुगा हो जाया करता है।। १३।। हे महा मुने ! जितने भी ये शरीर हैं वे सब भोग के योग्य हुम्रा करते हैं म्रीर सभी प्राकृत होते हैं केवल श्रीकृष्ण ही का विग्रह म्रामकृत होता है।। १४।।

गगोशवचनं श्रुत्वा स तदा रागतः सुधीः। पर्शु हस्तः पर्शु रामो निर्भयो गन्तुमुद्यतः । १४। गरोश्वरस्तदा हष्ट्वा शीघ्रमुत्थाययत्नतः। वारयामास संप्रीत्या चकार विनयं पुनः ।१६। रामस्तं प्रेषयामास हूंकृत्वातु पुनः पुनः । बभूव च ततस्तत्रवाग्यदः हस्तकर्षग्रम् ।१७१ पश्रीनक्षेपणं कत्त्रीमनश्चके भृगुस्तदा। हाहाकृत्वा कात्तिकैयो बोधयामास संसदि ।१८। ग्रव्यर्थमस्त्रं हे भ्रातर्गु स्पुत्रे कथं क्षिप। गुरुवद् गुरुपुत्रञ्च मा भवान् हन्तुमर्हं ति ।१६। पर्शे क्षिपन्तं कुपितं रक्तपद्मदलेक्षराम्। गर्गोशो रोधयामास निवर्तस्वेत्युवाच तम् ।२०। पुनर्गरोशं रामश्च प्रेरयामास कोपतः। पंपात पुरतो वेगाच्छित्रमानो गजाननः ।२१। गजाननः समुत्थायधर्मं कृत्वातु साक्षिरणम्। पुनस्तंबोधयामास जितक्रोधः शिवात्मजः ।२२।

नारायण ने कहा-उस समय में गणेश ने बहुत कुछ समकाया तो भी गणेश के वचनों को सुना ग्रनसुनाकर वह सुधी राग से परशु हाथ में लेकर निभंग होते हुए परशुराम ग्रन्दर गमन करने को समुद्यत हो ही गये थे।।१४।। गणेश ने उस समय उठकर देखा तो शीझ ही यत्न पूर्वक नीति के साथ पुनः उनको रोका था ग्रीर विनती की थी।।१६॥

राम ने "हुम्"-यह कहकर बार-बार भेजा था। इसके पश्चात् वहाँ वाग्युद्ध और हाथा पाई हो गई थी।। १७।। उस समय राम ने अपने परशु का निक्षेपए। करने की मन में इच्छा की थी तब स्वामि कार्त्तिकेय ने हाहाकार करके उस संसद में समभाया था।। १८।। हे भाई ! गुरु पुत्र पर इस अपने अव्यर्थ अस्त्र को करें। फेंकना चाहते हो ? गुरु का पुत्र तो गुरु के ही तुल्य माना जाता है। उसे आप हनन करने के योग्य नहीं हैं।।१६।। परशु को फेंकते हुए-अत्यन्त कुपित और रक्त कमल के समान नेत्रों वाले परशुराम को गराश ने रोका था और उसको लीट ग्राओ-यह कहा था।।२०।। राम ने क्रोध से फिर गराश को प्रेरित किया था। छिन्न मान होता हुआ गजानन वेग से आगे गिर पड़े थे।।२१।। गजानन (गराश) उठकर धर्म को साक्षी करके फिर क्रोध को जीतने वाले शिव के पुत्र ने उनको समभाया था।।२२।।

निवर्तास्व निवर्तास्वेत्युचार्यं च पुनः पुनः ।
प्रवेशने ते का शक्तिरीश्वराज्ञां विनाप्रभो ।२३।
मम श्राता त्वमितिथिविद्यासम्बन्धतो ध्रुवम् ।
ईश्वरप्रियशिष्यश्च सहामि तेन हेतुना ।२४।
नह्यहं कार्तावीर्य्यश्च श्रिपास्ते क्षुद्रजन्तवः ।
अतो विप्रन जानासिमाञ्चविश्वेश्वरात्मजम् ।१४ :
क्षणं तिष्ठ निवर्त्तं स्व समरे ब्राह्मणातिथे ।
क्षणान्तरे त्वयासाद्धं यास्यामीश्वरसित्रिधम् ।२६।
हेरस्ववचनं श्रुत्वा प्रजहास पुनःपुनः ।
पशुँ क्षेप्तं मनश्चके प्रणम्य शङ्करं हरिम् ।२७।
पशुँ क्षिप्तन्तं कोपेन पशुँरामं गजाननः ।
दृष्टा मुमूर्षं देवेशो धर्मं कृत्वातु साक्षिणम् ।२६।

गरोश ने 'लौट जाम्रो-लौट जाम्रो'-ऐसा बार-बार उच्चारस् करके राम को रोका था म्रोर कहा था हे प्रभो ! ईश्वर की म्राज्ञा के बिना प्रापकी ग्रन्दर प्रवेश करने में क्या श्वाक्ति हैं १ ॥२३॥ ग्राप मेरे भाई हैं जोकि निश्चय ही विद्या के सम्बन्ध से होते हैं ग्राप इस समय ग्रातिथ के स्वरूप वाले हैं ग्रीर ईश्वर के परम प्रिय शिष्य हैं इसीलिये में यह सब ग्रापकी हठधिमता को सहन कर रहा हूँ ॥२४॥ ग्रन्यथा में कार्तिवीर्थ नहीं हूँ ग्रीर न में क्षुद्र जन्तु वे राजाश्रों का समूह ही हूं जिनको ग्रापने मार गिराया था। हे विग्र ! ग्राप मुफे विश्वेश्वर के पुत्र को नहीं जानते हैं ॥६४॥ हे ब्राह्मण ! हे ग्रतिथे ! एक क्षण मात्र ठहर जाग्रो । समर में लीट जाग्रो । एक क्षण के ग्रन्तर में तुम्हारे साथ मैं ईश्वर के समीप में जाऊंगा ॥२६॥ नारायण ने कहा-हे रम्ब (गर्गोश) के वचन को सुनकर राम बार-बार हंस गये थे । ग्रीर उसने हिर शंकर को प्रणाम करके ग्रस्त्र के क्षेपण करने का मन किया था ॥२७॥ क्रोध से परशु को फेंकते हुए मरने की इच्छा वाले परशुराम को गजानन ने देखा तो देवेश ने धर्म को साक्षी किया था ॥२०॥

चकारहस्तं योगेन सतदा कोटियोजनम्।
योगीन्द्रस्तत्र सन्तिष्टन्श्रामयित्वा पुनःपुनः। १६।
शतधा वेष्टयित्वा तु श्रामयित्वा तु तत्रवे।
ऊद्ध्वंमुत्तोल्य वेगेन क्षुद्राहिंगरुड़ो यथा।४०।
सप्तद्वीपांश्च शैलांश्च काञ्चनीं सप्त सागरान्।
क्षिणेन दर्शयामास राम योगेन स्तम्भितम्।३१।
क्षिणेन चेतनां प्राप्य पपात वेगतो भुवि ।
बभूव दूरीभूतञ्च गणेशस्तम्भनं भुगोः।३२।
सस्मार कवच स्तोत्रं गुरुदत्तं सुदुर्लभम्।
ग्रभीष्टदेवं श्रीकृष्णं गुरु शम्भुं जगद्गुरुम् ।३३।
चिक्षेप पर्शुं मन्यर्थं शिवतुल्यञ्च तेजसा।
ग्रीष्ममध्या ह्रमार्तण्डप्रभाशतगुणं मुने ।३४।
पितुरन्यर्थमस्त्रच दृष्ट्वा गणपितः स्वयम्।
जग्राह वामदन्तेन नास्त्रं न्यर्थंचकारह ।३४।

#### निपत्य पर्शु वेंनेन छित्वा दन्तं समूखकम्। जगाम रामहस्तञ्च महादेववलेन च ।३६।

उस समय उस योगीन्द्र ने योग से अपने हाथ एक करोड़ योजन का कर दिये थे : वह बार-बार वहाँ उसे फिराकर खड़ा हीं रह गया था। सौ बार वैष्टित करके श्रीर वहां पर उसने बेग के साथ ऊपर उठाकर एक सर्प की गरुड की भांति घुमाया था ॥२६॥३०॥ योग के द्वारा राम को सात द्वीप-शैल काञ्जनी ग्रीर सात सागरों को दिखा दिया था जोकि राम क्षरा भर के लिये स्तम्भित हो गया था ।।३१।। एक क्षरा में चेतना प्राप्त कर वह बड़े वेग से भूमि पर गिर पड़ाथा श्रीर भृगुका गराहेश के द्वारा किया हुआ स्तम्भन दूर हो गया था ।।३२।। उस समय राम ने गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ कवच ग्रीर स्तोत्र का स्मरस् किया था जोकि बहुत दुर्लभ था। स्रभीष्ठ देव श्री कृष्ण-गुरु श्रौर सम्पूर्ण जगत् के गुरु शम्भु का स्मरण किया था ।।३३॥ उस ग्रव्यर्थं भीर तेज से शिव के तुल्य परशु को फैंक दिया था। हे मूने ! वह परश ग्रीष्म काल के मध्याह्न समय के सूर्य की प्रभा से सौ गुनी प्रभा के गुरा वाला था।।३४।। गरापित ने ग्रपने उस अव्यर्थ ग्रस्त्र को स्वयं देखा था ग्रीर वाम दन्त से उसे ग्रह्मा कर लिया था तथा उसे व्यर्थ नहीं होने दिया था ।।३४।। परशु ने वेग से गिर कर उस दाँत को मूल के सहित छिन्न कर दिया था ग्रीर वह यह देव के बल से राम के सभीप में चला गया था ॥३६॥

> हाहेति शब्दमाकाको देवाश्चकुर्महाभिया। वीरभद्रः कात्तिकेयः क्षेत्रपालाश्च पार्षदाः १३७। पपात भूमौ दन्तश्च सरक्तः शब्दमुद्धरन् । षपात गैरिकयुक्तश्च महास्फाटिकपर्वतः १३०। शब्देन महता विप्र चकम्पे पृथिवी भिया। कलासस्था जनाः सर्वे मूर्च्छामापुः क्षरां भिया।३६।

निद्रा वभन्न निद्राया निद्रे शस् जगत्प्रभो । ग्राजगाम विहः शम्भुः पार्वत्या सह सम्भ्रमात् । ४ । पुरो ददर्श हेरम्बं लोहितास्यं क्षतं नतम् । भग्नदन्तं जितकोधं सस्मितं लिज्जतं मुने । ४१। पप्रच्छ पार्वतो शाद्रां स्कन्दं किमिति पुत्रक । स च तां कथयामास बात्तां पौर्वापरीं भिया । ४२। चुकोप दुर्गा कृपया रूरोदच मृहुर्मु हुः । उवाच शम्भोः पुरतः पुत्रं कृत्वा स्ववक्षसि । ४३।

उस समय में समस्त देवगगा-वीरभद्र-कात्तिकेय-सब पार्षद तथा क्षेत्र पाल ने महान् भय से ग्राकाश में हाहाकार किया था।।३७।। गर्गोश का वह दाँत रक्त के सहित बड़ी व्विन करता हुन्ना भूमितल पर गिर गया था श्रीर ऐसा प्रतीत हुआ था मानों गैरिक से युक्त महा न्फटिक का पर्वत भूमि पर गिर पड़ा हो ।।३८।। उस समय गरोश के वाँयों दाँत के गिरने से ऐसी महा ध्वनि हुई थी कि हे विप्र ! पृथिवी भय से कांप गई थी तथा कैलाश गिरि पर रहने वाले सभी मनुष्य भय से क्षा भर के लिये मूच्छित हो गये थे।।६६।। निद्रा के ईश जगत् के प्रभुकी निद्राका भंग हो गया था। सम्भुपावंती के साथ रामभ्रम से बाहिर निकल आये थे ॥४०॥ सामने शिव ने और पार्वती ने गर्गोश को देखा था जो रक्त से लिथड़े हुए मुख वाले-क्षत-नत-जिन क्रोध-सस्मित-लिजित ग्रांर टूटे हुए एक दाँत वाले थे .१४ १।। हे मुने ! फिर पार्वती ने शीघ्र ही स्कन्द से पूछा था कि हे पुत्र ! यह कैसे हम्रा है ? उस स्कन्द ने आगे पीछे की सम्पूर्ण बात पार्वती से भय के साथ कहकर सुनादी थी।।४२।। तब तो दुर्गादेवी बहुत ही क्रोधित हुई थीं ग्रौर बरि-बार वह रुदन करने लगीं थीं। फिर पार्वती ग्रपने पुत्र गराश्चिको अपनी छाती से लगाकर शम्भू के ध्रागे उसे करके बोलीं थीं ॥४३॥

## तन्त्र महाविज्ञान

लोक में व्याप्त विभिन्न प्रकार के तन्त्र सम्बन्धी भ्रमों को दूर करने और तांत्रिक विषयों का जनोपयोगी बौद्धिक व वैज्ञानिक विश्लेषण करने वाली वर्षों की अथक खोज का परिणाम, दो खण्डों में प्रकाशित यह पुस्तक मौलिक सूभ बूभ से श्रोत शोत हैं। जनसाधारण में फैले उपेक्षा भाव को यह श्राकर्षण में परिवर्तित कर देगी, ऐसा हमारा विश्वास है क्योंकि तन्त्र एक उच्चकोटि की वैज्ञानिक साधना प्रणाली है जिसकी सहायता से साधक भौतिक व श्रित्मक दोनों क्षेत्रों में श्रभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर सकता है।

प्रथम खण्ड में तन्त्र की महता, प्रमागिकता, प्राचीनता, गोपनीयता उसके अर्थ. सिद्धान्त, भाव, श्राचार व पूजा पर प्रभाश डाला गया है। पंचमकारों की तथाकथित घृगित साधनाओं का वास्तविक रहस्य समभाया गया है। शक्तिगत, नाद विन्दु, कला, मन्त्र, वर्णो, मातृका, यन्त्र, बीजांक्षर भादि विषयों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण किया गया है जिसमें तन्त्र की वैज्ञानिकता पर कुछ भी सन्देह नहीं रह जाता ।

दूसरे खण्ड में शक्ति साधना के विश्ववयापी प्रसार, इतिहास, विज्ञान, दार्शनिक रूप, तात्विक विवेचन व मनोवैज्ञानिक हिष्टकोएा पर खोजपूर्ण सामग्री दी गई है। वेद, उपनिषद्, पुराण, योग वसिष्ट, महाभारत, गीता, श्रारण्यक वेदान्त व सांख्य में प्राप्य शक्ति की महत्ता का दिग्दर्शन किया गया है। दुर्गा लक्ष्मी, काली, सरस्वती व दस महाविद्याश्रों काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमाता, भैरबी, धूमावती, बल्गामुखी, मातङ्गी श्रीर कंमला के स्वरूप व साधना विधानों का विशद वर्णन किया गया है जिससे साधक इच्छित तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है।

इस तरह से तान्त्रिक विषयों का वैज्ञानिक प्रतिपादन ग्रौर साधना विधान दोनों इनमें ग्रा गये हैं जिससे ग्रन्थ ग्रत्यन्त उपादय बन गया है।

मूल्य २ खण्ड १५) मात्र

प्रकाशक: - मंस्कृति संस्थान. ख्वाजाकुतुव वरेली (उ.प्र.)

बौद्धिक एवं वैज्ञानिक विवेचन की एक भौलिक कृति

# विष्णु रहस्य

<sup>लेखक:—</sup>डा० चमन लाल गौतम, पू० सम्पादक जीवन यज्ञ' मथुरा, 'युग संस्कृति', बरेली

''यृह अपने विषय की प्रथम पुस्तक है। इसमें भगवान विष्णु के वज्ञानिक स्वरूप को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया गया है श्रीर वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्, महाभारत, रामायरा, गीता, पुरारा, स्मृति ग्रीर भारतीय प्राचीन वाङ्मय में विंगात विष्णु के स्वरूप को भी यथावत रूप में प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त बौद्ध, जैन एवं संत साहित्य के साथ मध्यकालीन काव्य साहित्य में भी वर्णित विष्णु स्वरूप को प्रकट करते हुए भारतीय ललित कलाग्रों में निहित विष्णु स्वरूप को भी प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया गया है। इस प्रकार विष्णु की व्यापक मान्यता का स्पष्ट चित्र लेखक ने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।"

इस कृति में अवतारवाद पर वैज्ञानिक रीति से बिचार करते हुए विष्णु के विभिन्न अवतारों का जहां रहस्य उद्घाटित किया गया है, वहां विष्णु के मूल स्वरूप तथा विभिन्न ग्रवतारी स्वरूपों से सम्बद्ध ध्रनेक देव, मुनि ग्रादि पात्रों व नायकों तथा उनके ग्रायुध ग्रादि विभिन्न पदार्थों के रहस्य को भी प्रकाश्चित करने का यथाशक्ति मौलिक प्रयास किया गया है।"

यह लेखक का मौलिक प्रयास है श्रीर साथ ही इस क्षेत्र में यह सर्वप्रथम पथ प्रदर्शक प्रयास है, ग्रतः सर्वथा प्रशंसनीय व ग्रिभनन्दनीय - 'साहित्य परिचय' ग्रागरा है।"

मूल्य केवल ६)

प्रकाशक:--

संस्कृति संस्थान, ख्याजाकु रुव, वरेली

.

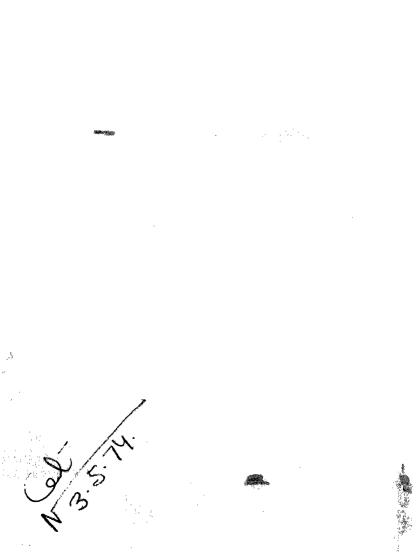

| Centra       | l Archaeologic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | al Library,       | K. Colonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,            | NEW DELH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4438              | , b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Call No.     | sast/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | A Committee of the Comm |
| Author-      | mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | uli-              | Li nuser populari i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Title—       | manay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nda               | Chy II is otherway of contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Borrower No. | Date of Issue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Date of Return    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D 01-11-     | 20-5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-10-77           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | k hat to shut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A Par a Selection |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84           | OF THE OF AND ADDRESS OF |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | NEW DEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Plagae 1     | eip us to<br>movem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | loop the la       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Flost and    | moving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

ž